## मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययंन

( श्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट्० उपाधि के लिए स्वीकृत परिवर्द्धित शोध प्रबन्ध )

Madhaya you geen Stind Sahily

By - Salendra

डा॰ सत्येन्द्र एम॰ ए॰, पीएच॰ डी॰, डी॰ लिट्॰ क॰ मु॰ हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ, ग्रागरा विश्वविद्यालय, ग्रागरा

# विनोद पुस्तक मन्दिर

हास्पिटल रोड, आगरा

प्रकाशक राजिकशोर श्रग्नवाल विनोद पुस्तक मिन्दिर हास्पिटल रोड: श्रागेरा

,प्रथम संस्करगा <sup>सन्</sup> १९६**०** मूल्य १५) 780-H·

184270

मुद्रक राजिकशोर श्रग्नवाल केंलाञ जिटिंग प्रेस बाग मुजफ्कर खाँ: श्रागरा स्रागरा विश्वविद्यालय

के

उपकुलपति

कर्नल कैमाण्डेण्ट श्री कालकाप्रसाद भटनागर

को

उनके संरक्षरण में मुकुलित मेरी अपनी साहित्यिक साधना

का

यह नूतन पत्र-पुष्प सादर सभक्ति समपित , , श्रक्तिचन

सत्येन्द्र

मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोकतात्त्वक अध्ययन

उड़िंगी

भूमिका १९० भ

लोक-साहित्य, लोकवार्ता, लोकतत्त्व, लोकजीवन भ्रादि की सामग्री का शास्त्रीय भ्रध्ययन करने वाले विद्वानों में सत्येन्द्रजी हिन्दी क्षेत्र के चक्रवर्ती हैं। उन्होंने सर्व प्रथम व्रजक्षेत्र के लोक-साहित्य की सर्वविध सामग्री का संकलन करके उसे शास्त्रीय धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उनका वह कीर्तिशाली शोध-निवन्ध ग्रनेकों के लिये मार्गदर्शक हुग्रा है। सत्येन्द्रजी ने ग्रपनी उस ग्रध्ययन परम्परा को उच्चतर धरातल पर श्रागे बढ़ाते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है। इसकी सामग्री उनकी सूक्ष्म समीक्षा का परिचय देती है। महाभारत में सनत्सूजात ने घृतराष्ट्र से एक सूत्र में लोकजीवन के प्रति ज्ञानी या लोक-विधानवेत्ता मूनि के दृष्टिकोरा का उल्लेख किया है-

प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नरः ।

(उद्योग पर्व ४३।३६, पुना)

जो लोकों का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, लोक-जीवन में प्रविष्ट होकर स्वयं उसे ग्रपने मानस-चक्षु से देखता है. वही व्यक्ति उसे पूरी तरह समकता-युकता है। केवल पुस्तकस्थ विद्या से लोकतत्त्व का तल-स्पर्शी परिचय नहीं प्राप्त किया जा सकता । साहित्य श्रौर लोकतत्त्व ये एक ही जीवन-रथ के दो चक हैं। दोनों के संतुलित विवेक से ही जीवन की व्याख्या की जा सकती है। भारतीय साहित्य श्रीर संस्कृति के विषय में तो यह तथ्य श्रक्षरशः सत्य है। 'लोके वेदे च' यही भारतीय जीवन का प्रतिष्ठा-सूत्र है । संस्कृति, धर्म, दर्शन, ग्रध्यात्म, कला, साहित्य, समाज, श्राचार-इस सप्तक का जहाँ कहीं से उद्घाटन करने लगें तो भारतीय श्राकाश के नीचे युग-युगों तक वेद श्रीर लोक इन दोनों की समन्वित श्रीर संयुक्त सरिए हमें उपलब्ध होती है। ब्रह्म के समान यदि भारतीय जीवन को चतुष्पात् माना जाय, तो उसके एक पाद की प्रतिष्ठा वेद या शास्त्रीय चिन्तन में श्रौर त्रिपाद की श्रिभिव्यक्ति लोक के क्रियाशील जीवन में पाई जाती है। ग्रतएव भारतीय शास्त्र की व्याख्या का सर्वोत्तम क्षेत्र यहाँ का बास्तविक लोक-जीवन ही है। श्राज भी लोक के जीवन का वार्षिक सत्र ग्रनेक मंगलाल विधानों ग्रीर ग्राचारों से सम्पन्न है। जोक में भरे हुए पर्व ग्रीर उत्सव, लोक-नृत्य, लोकनीत, लोककथाएँ, बतों की श्रवदान-कहानियाँ, संवत्सर का रूप सँवारने वाले श्रवेक बत ग्रीर उपवास, देव-यात्राएँ श्रीर मेले श्रादि से भार-तीय संस्कृति ग्रपनी श्रामट स्पन्दन प्राप्त कर रही है। लोक की भाषा श्राकाश-गंगा के समान ग्राज भी श्रपनी पावनी शक्ति से भूतल के प्राणियों को उज्ज्वल बना रही है। उसी शक्ति से साहित्य श्रीर जीवन की कल्याग्-परम्पराएँ ग्रस्तित्व में ग्रा रही हैं। नए भारत का निर्माण उसकी प्राचीन संस्कृति का श्रयंश लेकर बन रहा है—

#### नवो नवो भवति जायमानः।

यही दुर्धर्ष नियम जीवन को श्रागे बढ़ा रहा है। किन्तु इस प्रगित की श्रक्षय पद्धति प्राचीन संस्कृति से प्राप्त होती है श्रौर उसके साथ जुड़ी है।

यहाँ नूतन का पूर्व के साथ मेल है। किन्तू पूर्व नूतन को कुण्ठित नहीं करता, उसे निर्मलता प्रदान करता है। पूर्व भौर र नूतन के व्वास-प्रव्हवास से ही भारतीय संस्कृति ग्रपना शाश्वत जीवन स्पन्दन प्राप्त करती रही है। इसे ही दूसरे शब्दों में लोक भौर वेद का समवाय कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की रचना चतुर्भुजी स्वस्तिक के समान है। यह उस मण्डल या वृत्त के समान है जिसके उदर में चार नवतियों के चार समकोएा प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं से यहाँ के जीवन का सुदर्शन चक्र नित्य घूम रहा है। इस संस्कृति की पहली महती भुजा स्वयं ग्रनन्त प्रकृति है। यह विश्व को पोषरा देने वाली कामदुधा धेन है। यही जीवन की श्रदिति गौ है। इसकी रचना श्रादि-श्रन्त से परे है। समस्त विदव ही इस केवली गौ का वत्स है। अनन्त वैचित्र्यों से परिपूर्ण, समस्त रहस्यों की धात्री यह देवमाता भारतीय मनीषियों के लिये प्रथम वन्दनीय है। यह जैसी पहले थी, म्राज भी है, ग्रीर म्रागे भी रहेगी। इसकी नाभि में सोम या अमृत से भरा हम्रा जो मंगल कलश है उसका रस हम सब को सींच रहा है। वही मानव का नित्य उपजीव्य है। बैशाख शुक्ल की श्रक्षय तृतीया को मानों उसका ब्रारम्भ होता है श्रीर कार्तिक शुक्ल की श्रक्षय नवमी को पूर्ण विकास । इन्हीं दोनों शाश्वत बिन्दुश्रों के मध्य में उसका कालात्मक व्यक्त स्पन्दन स्फुट हो रहा है। यह अदिति घेनु पूर्व भ्रौर पश्चिम, भूत भ्रौर भविष्य सब के पोषएा का हेतू है। इसे केवली गी कहें या ज्येष्ठ ब्रह्म, शब्दों की विचित्रता मात्र है। श्रतएव इस महती मातृदेवी या प्राण्यक्ति की व्याख्या भारतीय ज्ञान का सदा से लक्ष्य रहा है। इसे ही इस संस्कृति ने प्रपना प्रशाम-भाव अपित किया है। यह प्रकृति किसी अमृत देव की आत्मशक्ति से संचालित

है। यह जैसी है वैसी है—'याथातध्यतोऽर्थान् व्यवधात् शादवतीभ्यः समाभ्यः' यही इसका निजी अविचाली अधिकार है।

इस स्वयं विधात्री शवित का जैसा रूप इस देश के मानवों की प्रजा ने जान पाया उसे प्रत्नतम काव्यरूप वैदिक मंत्रों में कहा निया है। वेद ग्रौर वेदा-नकल विकसित शास्त्रीय साहित्य श्रीर काव्य भारतीय सांस्कृतिक स्वस्तिक की दुसरी भूजा है। इसके प्रनुसार लोकमानस की सृष्टि स्वस्तिक की तीसरी प्रवृत्ति रही है। यह कार्य प्रधिकांश में परास साहित्य के द्वारा सम्पन्न हम्रा जिसके अनुयायी अनेक आगम, तन्त्र, संहिताएँ आदि हैं। उनके विकास नी परम्परा आज तक हमें प्राप्त है। एक ग्रोर जहाँ वेद की शास्त्रीय प्रतिष्ठा श्रस्तित्व में श्राती है, वहीं दूसरी श्रोर लोकमानस में उसका प्रागानुसारी रूप प्रवतीण होता है। बालक का सरल मन लोकमानस का प्रतिनिधि है। उसका पोषएा कथा कहानियों के स्थूल तन्त्र्यों से होता है। मानव-जाति कितनी भी उन्नति करे उसे हर पीढी में वाल-मानस की आराधन। करनी ही होगी. ग्रन्यथा भय है कि उसके मस्तिष्क की उर्वरा शक्ति या नवीन विकास ही श्रवरुद्ध हो जायगा। इस तथ्य को पहचान कर भारतीय संस्कृति ने श्राने ज्ञान-विज्ञान की रचना के साथ-साथ देव श्रौर श्रस्रों की असंख्य कहानियों की भी रचना की । यही 'दैवासरम' कथाकोश भारतीय लोकमानस के महापात्र में परिपुण है। साहित्य हो या धर्म दोनों को इस तत्व ने प्लावित किया है। उसकी मात्रा ग्रीर स्वरूप का विश्लेषएा वर्तमान जागरूक अनुसंधान का क्षेत्र भौर विषय है। उसका एक स्पृहणीय निदर्शन प्रस्तुत निबन्ध में प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति के स्वस्तिक की चौथी भूजा वह लोकजीवन धौर श्राचार है जिसका निर्माण पहले तीन प्रभावों ने मिलकर किया है। जीवन ही तो महनीय तत्त्व है। उसी के लिये तो अन्य सब प्रयत्न श्रौर दृष्टियाँ हैं। अत-एव प्रकृति का विज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुरागों का सामान्य ज्ञान-िजान, सव कुछ, भारतीय जीवन को अपित करने या उसमें ढाल देने की परिपाटी और निप्र ऋषियों ने स्वीकार की । उदाहरण के लिये प्रकृति या विश्व रचना में सूर्य की सत्ता है। वह सविता देवता विश्वं के चैदन्यमय स्पन्दन या प्राग् का स्रोत है। उसी की प्राग्गातिमका शक्ति सावित्री है। मानव मात्र को वह मिल रही है। जन्म श्रौर मृत्यु उसी स्पन्दन के दो बिन्दु हैं। विश्व के इस रहस्य को वेदों की सावित्र विद्या के रूप में कहा गया। यह सावित्री वेदों का सार है। सुर्य रो पृथिवी की ग्रोर ग्राने वाली महाशक्ति सावित्री है ग्रीर वही पृथिवी से प्रति-फलित होकर जब सूर्य की ग्रोर स्पन्दित होती है तव उसे गायत्री कहा जाता है। सावित्री-गायत्री दोनों एक ही प्राणात्माः स्पन्दन के समष्टिगत भीर व्यिष्टिगत रूप हैं। वैदिक परिभाषा में समिष्टि या विराट्यज्ञ को अश्वमेध और व्यिष्टि या पिण्डात्मक यज्ञ को अर्क कहते हैं। द्युलोक में सूर्य रूपी अश्व या स्पन्दनात्मक प्रास्कृतिप रहा है। उसी के तप से पृथ्वी पर श्राक का पौधा उग रहा है। यही अर्केश्विमेव व्यिष्टि समिष्टि जीवन है। शतपथ ब्राह्मण के

उग रहा है। यही अर्केश्विमेव व्यष्टि समष्टि जीवन है। शतपथ ब्राह्मग् के श्रनुसार 'इयं वे गायत्री' यह पृथिवी गायत्री है। माता भूमि की जितनी शक्ति है उतनी ही गायत्री की शक्ति है। वहीं कहा है 'गायत्री वा एषा निदानेन' (शतपथ १।४।७।३६), श्रर्थात् निदान विद्या या प्रतीकात्मक शब्दावली में कहना चाहें तो पृथिवी ही गायत्री है, गायत्री का जितना स्वरूप है सब पृथिवी की

इसी वैदिक सावित्रतस्व को पुराणों ने लोकमानस के प्रशिक्षरण के लिये सावित्री-सत्यवान् की कथा के रूप में उपवृंहित किया। सूर्य ही सत्यवान्। इस सौर मंडल में सूर्य ही सत्यात्मकसत्ता या केन्द्र है। वह सत्यनारायण है। सूर्य के द्वारा ही संवत्सर का निर्माण होता है। सूर्य ही संवत्सरात्मक काल है। अत्याप्त कथा के सत्यवान् को सावित्री के साथ एक वर्ष का जीवन मिलता है। सावित्री शक्ति के साथ ही सत्यवान् की अमरता अव है। जब तक सावित्री है तब तक सत्यवान् की आयु अक्षय है। केवल सावित्री को उसकी रक्षा के लिये उग्र यम प्राण को प्रसन्न करना आवश्यक है। प्राण ही यम और प्राण ही शिव है। उसके रुद्र रूप को इसी शरीर में शिव बनाना होगा। सूर्य प्राणान्तमक अश्व है। गिति और स्पन्दन का वही एकमात्र विराट् स्रोत है। कहानी का सत्यवान् भी अपने बचपन में घोड़ों से खेलने का शौकीन है। इसी स्वस्तिक का चौथा रूप वट-सावित्री का वत है जो लोक के आचार में जन-जन में प्रच-लित है और सावित्रविद्या को लोकजीवन के साथ जोड़ने का एक स्मरण

मातृत्व शक्ति के प्रागात्मक स्पन्दन में देखा जा सकता है।

पुराण की सावित्री कथा, श्रौर श्राचार का वट-सावित्री वृत ये एक ही स्व-स्तिक की चार दिशाएं हैं। इन दिगन्त विन्दुश्रों के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति विकसित होती है। इन्हें पहचानना ही साहित्य का सच्चा लोकतात्विक श्रध्ययन है। यह विषय बुद्धि का कुतूहल नहीं, यह तो संस्कृति के निर्माणात्मक एवं. विधायक तत्त्वों की छानबीन है जिसका जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यही सनत्सुजात के शब्दों में लोकदर्शन से सर्वदर्शन की श्रोर जाना है। सर्व का दर्शन या श्रमुभव ही श्रक्षर तत्त्व की संप्राप्ति या साक्षात्कार है।

हमारे सामने ले स्राता है। सुष्टि की सावित्र स्रग्नि, वेद की सावित्र विद्या,

विषय को ग्रौर स्पष्ट करना हो तो लोक-जीवन की पृष्ठभूमि से करक-चतुर्थी या करवा-चौथ के व्रत को समभने का प्रयत्न करें। यह व्रत भी घर-घर में प्रचितत है। इसमें करवा क्या ग्रौर चौथ क्या? यह समस्त विश्व ग्रौर जीवन

( ऋग्वेद १।१६१।२ )

व्यक्ोात चमसं चतुर्घा

( ऋ० ४।३४।३ )

एक के चार और चार का फिर एक होना ही जीवन का स्पन्दन है। बुड को लोकपालों ने चार भिक्षापात्र दिए तो बुड ने अपने अनुभाव से इन्हें एक कर दिया। चार में विभेक्त तत्व को एक जानना ही बुडत्य है। करक या करवा, चमस या भिक्षापात्र — एक ही तत्व के प्रतीक हैं। लोकजीवन को उस चमस तत्व से अवगत कराने के लिये कहानी और व्रत की परिपाटी प्रचलित हुई। अवश्य ही इस बन की कथा की रचना किसी अत्यन्त प्राचीन वैदिक युग में हुई होगी। कहानी का ठाठ स्पष्ट इसका संकेत देता है। सात अछरामाई ही शक्ति के सात रूप हैं, वे सात बहनें हैं या सप्तमातृकाएँ हैं जो मूलभूत एक ही देवमाता के सात रूप हैं—

सप्त स्वसारो श्रभिसेनवन्ते

( ऋ० शारहराइ )

सात बहुनें मिलकर स्तुति के गीत गारही हैं। उनका सम्मिलित गान ही जीवन है। वे गाती जाती हैं और यह जीवन रथ चलता चला जाता है।

विद्वाच् लेखक ने लोक-साहित्य की तात्त्विक समीक्षा को एक नवीन उच्च घरातल पर प्रतिष्ठित किया है। हिन्दी साहित्य में उन तत्त्वों की छानधीन नया प्रयास है। निर्मुश्य सम्प्रदाय, प्रेम गाथा, सगुरा भक्ति काव्य, रामशाखा ये हमारे वाङ्मय की जानी-पहचानी चार वड़ी चौपाल हैं। लेखक ने प्रत्येक की गोष्ठी में प्रविष्ट होकर सहृदयता से उनकी वार्ता का रसपान किया है। उनके तन्तुश्रों के स्रोत तक पहुँचने का प्रयत्न किया है। भले ही हिन्दी साहित्य की परम्परा का श्रादिकाल निर्मुशी सन्तों से प्रारम्भ हो, पर हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि तो वहाँ तक है जहाँ ठेठ वैदिक एवं प्राक् वैदिक या प्रागितहा- सिक भारतीय मानद ने विचार श्रीर कमं के नाना तन्तुश्रों से जीवन का पट

बुनना गुरू किया था। उस वहुरंगी ताने-बान की समग्र कहानी ही हिन्दी साहित्य को उत्तराधिकार में मिली है। उदाहरण के लिये, प्राचीन भारत में देवों की पूजा को मह कहते हैं। लोक में इस प्रकार के कितने ही देवों की मान्यता थी ग्रीर उनके लिये मेले लगते थे जिन्हें 'यात्रा' कहा जाता था। हिन्दी का 'जात' शब्द उसी से बना है। इस प्रकार के कितने ही 'मह' उस युग में प्रचलित थे ग्रीर उनकी परम्परा प्रागैतिहासिक युग तक चली जाती है। जैसे, इंद्रमह, चन्द्रमह, सूर्यमह, यक्षमह, नदीमह, नागमह, सागरमह, गिरिमह, वृक्षमह, स्कन्दमह, ध्रुमंह, छद्रमह, भूतमह, सुपर्णमह, ब्रह्ममह ग्रादि। नदीमह का रूप ही गंगाजी का बड़ा मेला है। यक्षों की पूजा तो लोक में ग्राज तक प्रचलित है। इस समय उन्हें बीर-बरह्म देवता कहते हैं। हमारे चारों ग्रोर काशी में वीर-वरह्म के थान या चौरे भरे हुए हैं। 'गाँव-गाँव का ठाकुर गाँव-गाँव का बीर' यह उक्ति यहाँ प्रसिद्ध है। हनुमान जी की 'महावीर' संज्ञा किसी समय उनके यक्ष-रूप का संकेत करती है। दीपावली यक्षरात्रि है। वही हनुमान जी का जन्मदिन है। जायसी ने हनुमान को बीर कहा है—

ततस्त्रन पहुँचा भ्राइ महेसू । व।हन बैल कुस्टिकर भेसू ॥१॥ भ्रौ हनिवंत बीर सँग भ्रावा । धरे वेष जनु बंदर छावा ॥६॥

(पदमावत दो० २०७

साहित्य और लोकवार्ता दोनों में यक्षपूजा की इतनी अधिक सामग्री है कि उस पर अलग ग्रन्थ ही लिखा जा सकर्ता है।

इस निवन्ध में हिन्दी साहित्य की स्पृहणीय परिक्रमा करते हुए लोक-धर्मानुसारी तत्त्वों का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया गया है । लेखक का हिंदिकोण विकसित है। और सामग्री के संकलन का क्षेत्र विस्तृत है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, सब परम्पराग्रों से लोक साहित्य के सूत्रों की व्याख्या करने की सामग्री का संवयन किया गया है। ग्राशा है इस अनुसन्धान से हिन्दी साहित्य के अध्ययन को नयी चक्षुष्मत्ता प्राप्त होगी और लोकवार्ता शास्त्र का संग्रह करने वाले कार्यकर्ताग्रों को भी नयी प्ररेणा मिलेगी। सत्येन्द्रजी के ज्ञान की कौस्तुभमिण से नवीन अध्ययन की रिक्मियाँ प्रस्फुटित हों यही हमारी ग्राकाँक्षा है।

काशी विश्वविद्यालय बैजाख गुल्क ११, सं० २०१७ [ ७ मई १९६० ]

## पूर्व पीठिका

पी-एच० डी० के लिए व्रज-लोक-साहित्य का श्रध्ययन प्रस्तुत करते समय लोक-साहित्य और हिन्दी-साहित्य के पारस्परिक प्रभाव की श्रोर ध्यान गया था। अ उसी समय से यह विषय मन में रम रहा था कि हिन्दी-साहित्य की लोक-वार्ता-विषयक पृष्ठभूमि को और श्रीक स्पष्ट किया जाय। हिन्दी साहित्य के श्रनेकों प्रकार के श्रध्ययन श्राज तक हुए हैं पर लोक-वार्ता के तत्वों की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यो समय समय पर इस बात का उल्लेख विविध विद्वानों ने श्रपने भाषणों श्रथवा निबंधों में श्रवश्य किया है। किसी ने किसी रचना की लोकभूमि पर किचित प्रकाश डाला है, तो किसी ने मात्र किसी लोकपरम्परा से सम्बन्ध बताकर ही संतोष कर लिया है। कथानक-रूढ़ियों की चर्चा या विषय और छन्दों में लौकिकता भी कहीं-कहीं दिखायी गयी है। श्रावश्यकता यह प्रतीत हो रही थी कि लोकतत्व की दृष्टि से हिंदी-साहित्य की व्यवस्थित परीक्षा की जाय। श्रतः मैं इस श्रनुसंधान में प्रवृत्त हुशा श्रीर श्राज गुरुजनों की कृपा श्रीर श्राशीर्वाद से यह एक मौलिक श्रध्ययन हिन्दी को समिपत है।

इस अध्ययन को केवल प्रेमगाथा- काव्य श्रीर भक्ति-काव्य तक ही सीमित रखा गया है। सभी साहित्य लोक-क्षेत्र में जन्म लेकर आगे बढ़ते और ऊँचे उठते हैं। हिन्दी-साहित्य के मध्य काल के रीतियुग से पूर्व तक लोक-तत्व अबल रहा, यह इस अध्ययन से भली प्रकार सिद्ध होता है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास को ठीक ठीक समभने के लिए यह एक नया तत्व उद्घाटित हुआ। है और अब इसकी अबहेलना नहीं की जा सकती।

मुक्ते भरोसा है कि जिस प्रकार बज लोक-साहित्य के श्रघ्ययन का श्रादर हुआ है वैसा ही ग्रीर उससे कुछ ग्रधिक ही इस श्रध्ययन का भी होगा।

देखिए ब्र० लो० ला० ग्र० पृ० ५७२ (प्रथम संस्करण)

इस ग्रध्ययन में लोकवार्ता ग्रीर लोक-मानस का जो विवेचन किया गया है वह भी हिन्दी के साहित्य के ग्रध्ययन के लिए लोकतत्व की दृष्टि से वैज्ञानिक प्रियाली प्रदान करेता है। क्योंिक केवल यह बताना कि यहाँ लोकतत्व है पर्याप्त नहीं माना जा सकता, यह भी बताया जाना चाहिये कि वह लोकतत्व क्यों है ? लोक-मानस के ग्रस्तित्व का उद्घाटन स्वयमेव एक महत्वपूर्ण श्रनुसंधान है, किन्तु सम्य से सभ्य मानव में उसके उत्तराधिकारक श्रवतर्या की स्थापना इस प्रबन्ध की श्रपनी देन है। वह मनीषी मानस की साहित्यिक श्रभिव्यक्ति में कैसे उत्तरता है, यह हिन्दी साहित्य के इस श्रध्ययन से स्पष्ट हो जायेगा। इसमें लोकतत्वों की पृष्ठभूमि को ऐतिहासिक विकास के साथ दिखाया गया है श्रीर उनकी तात्विक व्याख्या भी दी गयी है।

लोक-मानस की कई भूमियाँ होती हैं। पहली भूमि लोक-व्याप्त सामान्य

प्रवृत्ति से संबंधित होती है। विशिष्ट-ग्रविशिष्ट इस प्रवृत्ति में हाथ में हाथ विये प्रचित देखे जाते हैं। यह भूमि घोर विरोधी तत्वों के लिए भी एक सामश्रस्य ढूँढ लेती है। यह लोक-मानस की ग्रत्यन्त साधारणीकृत भूमि है, जो सर्वत्र सभी कालों में विद्यमान मिलती है। दूसरी भूमि वस्तुगत लोकमान-सिक परिणितियों की होती हैं। इस भूमि में वस्तुगत मूल विन्यास तो लोक-मानस से सीधा सम्बन्ध रखता है, पर उस विन्यास में व्यक्ति श्रीर स्थान ऐतिहासिक ग्रीर भौगोलिक क्रम से ग्रपना नाम बदलते मिलते हैं। इनसे ही लोकमानस की परंपरा सिद्ध होती है। तीसरी भूमि इस ऐतिहासिक लोक-मानस तथा सामन्य लोक-प्रवृत्ति गत मानस के समीकरण की होती है। इसी-भूमि पर इतिहास ऐतिहासिक लोक-मानसिकता ग्रहण कर सामान्य लोक प्रवृत्ति में ढल जाता है। चौथी भूमि शुद्ध लोक-मानस के तत्वों ग्रौर उनकी परम्परागत प्रक्रियात्रों ग्रौर विकास-श्रीण्यों से सम्बन्धित होती है। इस भूमि का नृतात्विक क्षेत्र से घनिष्ठ सम्बन्ध देखा जा सकता है । माहथालाजी, ऐनि-मिलम, एनिमेटिज्म, फेटिश, टेबू, टोटेमिज्म, मैंजिक ग्रादि इस भूमि के साधा-

रण तत्व हैं। पाँचवीं भूमि का सम्बन्ध श्रादि मूल मानसिकता (Primordial Psyche) के अनुसंघान से होता है। हिन्दी साहित्य में उसके मध्ययुग तर्क इन सभी भूमियों का अनुसंघान और उद्घाटन इस प्रबन्ध में करने का प्रयत्न किया गया है। यह भूमि सर्वथैव नयी है अन्यन्त विशाल तथा अतीत-मूल तक पहुँची हुई है, हिन्दी-साहित्य के महान इतिहास का इस दृष्टि से पूर्ण विक्लेष्ण एक प्रबन्ध में संभव नहीं हो सकता। इसके लिए तो प्रत्येक कृति का पृथक पृथक अध्ययन अपेक्षित होना। फिर भी मैंने अपनी क्षुद्र बुद्धि से अपना मार्ग आप बनाते हुए इन सभी भूमियों का स्वरूप और उनकी प्रिक्रयाएं

दिखाकर इस दिशा में एक ननूना प्रस्तुत करने का भरसक प्रयत्न किया है । मेरी श्रपनी क्षुद्रताओं और सीमाओं, श्रभावों और श्रज्ञान ,सबके कारण इस प्रबन्ध में श्रनेक दोष श्रौर त्रुटियाँ रह गयी होंगी, परे, निद्धान श्रौर उदार पाठक मेरे दोषों को क्षमा कर, सार को ग्रहण करने की किपा करेंगे।

इसके प्रूफ मैंने देखे हैं फिर भी बहुत सी भूलें रह गयीं हैं, जिन्हें प्रक्षम्य कहा जा सकता है। उनके लिए मैं लिजत हूँ। परिशिष्ट २ में ऐसी भूलों में से कुछ का उल्लेख पूर्वक संशोधन कर दिया गया है। इसी परिशिष्ट में ग्रन्थ में उद्घृत अंग्रेजी अंशों का हिंदी श्रनुवाद तथा कुछ श्रावश्यक श्रन्य ट्रिप्पियाँ भी दी गभी हैं।

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने में श्रनेकों देशी-विदेशी विद्वानों की कृतियां का उपयोग किया गया है जिनका उल्लेख यथास्थान ग्रन्थ में कर दिया गया है। मैं उनके प्रति ग्रपनी हार्दिक कृतज्ञता किट करता हूँ। क्योंकि—'मेरा मुफ में कुछ नहीं जो कुछ है सो बोर'

इस प्रबन्ध के कुछ अंश समय समय पर प्रकाशित किये जाते रहे हैं। ऐसे प्रकाशित ग्रंश ये हैं:—

१---लोक-वार्ता-तत्व ग्रीर लोक-मानस ---भारतीय साहित्य 🗽

२— इन्दी के विकासक्रम में लोकवार्ता-तत्व — ग्रालोचना

३---पद्मावती में लोक-कथा ---सम्मेलन पत्रिका

४---साहित्य के रूप

—नई धारा <sup>९</sup>

'--लोक-तत्व ग्रौर कबीर

-- भारतीय साहित्य

हिन्दी के इन उच्चकोटि के पत्रों का भी मैं एतदर्थ ऋरगी हूं।

'ज़जलोक साहित्य का ग्रध्ययन' 'साहित्य की भांकी' श्रीर 'सूर की भांकी' नामक श्रपने ग्रन्थों से भी कुछ अंश श्राँवश्यक संशोधन पूर्वक इसमें लिये गये हैं, क्योंकि वे श्रंश इस प्रवन्ध में भी उतने ही श्रावश्यक थे।

कितने ही मित्रों ने कई प्रकार से इस प्रयत्न में मुक्ते सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सब का ग्राभार मानता हूँ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइन्ने री, एशिया-टिक सोसाइटी, (कलकत्ता), न्नागरा विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय, सेठ स्रजमल जालान पुस्तकालय [कलकत्ता], नागरी प्रचारिखी सभा पुस्तकालय [न्नागरा] के पुस्तकालयों से मुभे पूरा पूरा सहयोग मिला है। इनके सहयोग के बिना यह रचना प्रस्तुत हो ही नहीं सकती थी।

मैं श्रपनी हार्दिक हिन्तज्ञता की अंजिल श्रद्धापूर्वक समिपत करता है—

डा॰ नगेन्द्र तथा डा॰ ग्राशीर्वादीलाल श्रीवास्तव को, जिन्होंने इस प्रबंध के ग्रामुसंधान की रूपरेखा की संस्तुति की---

क० मु० हिंदी तथा भाषाविज्ञान विद्यापीठ के संचालक श्राचार्य विद्वहर डा० विश्वनाथ प्रसोद को तथा श्रागरा बिश्वविद्यालय के रिजस्ट्रार (श्रव रिटायर्ड) डा० एल० पी० माथुर, डी-एस० सी० को, जिनकी प्रोत्साहक हिष्ट श्रीर प्रमपूर्ण कृपा इस काम को सम्पन्न करने में प्रतिक्षरण संबल बनी रही है, श्रीर जिनके श्रादेश से ही मैं यह प्रबन्ध इतनी तन्मयता से पूर्ण कर सका—

आगरा विश्वविद्यालय की 'रिसर्च डिगरी सिमिति' को तथा अपन्य अधिका-रियों की, जिन्होंने इस अनुसंघान में प्रवृत्त होने की मुफ्ते स्वीकृति प्रद**र**न की— उस समस्त लेखकों तथा प्रकाशकों को तथा उन सभी पुस्तकालयों के व्यवस्था-पकों को जिनके ग्रन्थों अथवा निबन्धों का मैंने इस अनुसंघान में उपयोग किया है—

श्रपने सहयोगी श्रीर मित्र विद्वान पं० उदयशंकर शास्त्री को जिनके निजी ग्रन्थ-भंडार से, श्रन्थ-थे दुर्लभ प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित मूल ग्रन्थ-रत्न मुभे प्राप्त होते रहे, तथा जिनकी प्ररेगा इस प्रबन्ध के प्रकाशन में श्रत्यन्त प्ररेक रही, तथा जिनके परामर्शों ने मुभे उनका श्रत्यन्त ऋगी बनाया—

भ्रपने परम हितैषी अनुसंधान-मार्तंड श्री भ्रगरचन्द नाहटा (बिकानेर) को जिनके प्रकाशित कितने ही निबन्धों से प्राप्त नव-नव सामग्री का मैंने निस्संकोच उपयोग किया है—

श्राचार्यं प्रवर डा॰ पं॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी को जिनकी साहित्य में लोक-तात्विक दृष्टि उनकी साशीर्वाद कृपा की भाँति सदा मेरे श्रनुसंधान में प्रकाश देती रही—

मुभे ग्रत्यन्त स्नेह से 'चिर मित्र' संबोधन करने वाले पर मेरी साहित्य-साधना ग्रौर ग्राराधना के ग्रादर्श गुरुवत् डा० वासुदेवशरण ग्रग्रवाल को, जिनकी लोक-वंदमयी ज्ञान-गर्भा वाणी के प्रोत्साहन ने इस प्रबन्ध के प्रकाशन के लिए ग्रावश्यक ग्रास्था प्रदान की, ग्रौर जिन्होंने इस ग्रक्षिचन के इस प्रबन्ध-तृण को विद्वत्तापूर्ण 'भूमिका' से ऊपर उठा इसको साहित्य-देव की पूजा में चढ़ा दिया है—

श्रागरा विश्वविद्यालय के उपकुलपित श्री कालकाप्रसाद भटनागर को, जिनके जीवन का प्रत्येक पल शिक्षा श्रौर शिक्षार्थी की कल्याएा कामना में तपस्वी की भौति बीता है श्रौर बीत रहा है, जो उच्च श्रर्थशास्त्री हैं, पर जिन्हें श्रपने शायर पूर्वजों से साहित्य प्रेम दाय में मिला है, जिन्होंने हिन्दी की मौलिक संपन्नता के लिए क० मु० हिन्दी विद्यापीठ को श्रनवरत कर्म-

निष्ठता से एक दृढ़ता प्रदान की है, जिनके उपकुलपितत्व में ही इस प्रबंध को डी॰ लिट्॰ की उपाधि के योग्य समक्ता गया, श्रौर जिन्होंने ग्रत्यन्त कृपा-पूर्वक इस श्रक्तिचन की प्रार्थना पर इस ग्रन्थ का समपरेग्रा स्वीकार किया है—

तथा विनोद पुस्तक मंदिर श्रागरा को, जिन्होंने श्राग्रहपूर्वक यह ग्रन्थ छापा है, जो श्रन्यथा श्रभी न जाने कब तक यों ही पड़ा रहता,

श्रीर,

श्रन्त में जिन प्रथम बन्दनीय महानुभाव का मुभे सादर स्मरण करना है वे हैं विश्व विश्व विद्वान श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी भूतपूर्व राज्य-पाल दुत्तर प्रदेश तथा भूतपूर्व चांसलर (कुलपित) श्रागरा विश्वविद्यालय, जिन्होंने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, मौखिक तथा लिखकर, निजी रूप से तथा कुल पित के पत्रों द्वारा मुभे श्रनुसंधान में प्रवृत्त देख प्रसन्नता प्रकट की तथा इस प्रबंध के शीद्यातिशीद्य पूर्ण करने की बलवती प्रेरणा प्रदान की ।

---सत्येन्द्र

#### मध्ययुगीन

#### हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक ग्रध्ययन

### विषय-सूची

(विषय निर्देश के साथ बड़े कोष्ठक में पृष्ठ संख्या दी गयी है)

समर्पग्

भूमिका : डा० वासुदेवशरगा श्रग्रवाल

पूर्वपीठिका

#### प्रथम ग्रध्याय : लोक साहित्य

लोक श्रौर साहित्य - लोक [१ँ] लोक-वेद = फोक-लिटरेचरः फोक [२] लोग-रिक्का नः का विस्तृत ग्रर्थ-परिभाषा [३] लोक साहित्य के तत्व [४] लोक साहित्य का क्षेत्र-लोकाभिव्यक्ति के प्रकार-शरीर-तोषिगी —मनस्तोषिणी—मनोमोदिनी [४] लोक साहित्य की ऊपरी सीमा—निचली सीमा-लोक साहित्य के प्रकार : ग्रहं-चैतन्य का विकास[६] तीन भ्रवस्थाएँ [७] श्रहं चेतन की ग्रवस्थाएँ [६] भारतीय घर ग्रौर समाज [६] भारतीय घर [१०] लोक साहित्य का कोटिक्रम [११] कोटिक्रम (चित्र) [१२] ग्रवैज्ञा-तिक ग्रहं-चैतन्य ग्रौर लोकतत्व—ग्रिभिव्यक्ति के ग्रङ्क [१३] लोकवार्ता के तत्व तथा लोकमानस्[१४] मानव का श्रारम्भ [१४] लोक-प्रवृत्ति श्रीर लोकवार्ता [१६] मानव समुदाय के मानस का त्रैत-लोक-भानस [१७] लोक-मानस की सत्ता [१८] सामूहिक मानस—लोक मनोविज्ञान : परिभाषा [१६] जातीय मनोविज्ञान [२०] पुरुष-पक्ष : स्त्री-पक्ष वाली जातियाँ---जातियों में ग्रह-लक्षरण [२१ ] मनोवैज्ञानिकों के संप्र-दाय [२२] लोकमानस की स्थापना [२३] लोकमानस के तत्व [२४] अभेद द्योतक बुद्धि [२४] अंश ग्रीर समग्र में ग्रभेद [२६] कारएा-कार्य में मूर्त व्यक्तित्व [२७] मनोवैज्ञानिक तत्व [२८] लोकमानसिक तत्व : चार कोटियाँ --- उनके परिस्माम [२६] परिवर्त्तन भ्रौर श्रवशेष[३०] ग्रवशेष भ्रौर लोक-

मानस [३१] लोक-मानस (चित्र)[३२] व्यक्तिगृत : सामृहिक[३३] लोक-मानस और मानव-प्रवृत्ति [३४] जन-मानस-विश्व लोक-वार्त्ता के भेद [३५] लोक-वृत्ति [३ँ६] लोकवार्त्ताः लोक-कला-विलास[३७] लोकवार्गी-विलास[३८] धर्म गाथा क्या \*? [३६] ग्रादिम मानस का विकास-क्रम ४०] मैक्स-मूलर: विकासावस्थाएँ — धर्म गाथा: लोक कथा [४१] लोकवार्त्ता का मूल मानस ग्रौर टोना-वर्म गाथाएँ जोकवार्ता का ग्रङ्ग [४२] लोक-साहित्य के श्रन्य भेद--लोक-साहित्य विषयक संप्रदाय[४३] भारतीय संप्रदाय [४४] माइथौलाजीकल संप्रदाय[४५] इसकी मान्यताएँ — उधारवादी सम्प्रदाय [४६] मूल-प्राकृतिक संप्रदाय [४७] लोक-मानस का अध्ययन-स्वप्न : भ्रम-मनो-विश्लेषरा-भूतात्म तत्व-टोना- ऐतिहासिक संप्रदाय[४८] लोक-साहित्य-वादी संप्रदाय-लोकवात्ती-विज्ञान [४१] लोक-साहित्य श्रीर साहित्य [५०] राम-म्राख्यान ग्रौर लोक-साहित्य [४१] कष्ण-कथा : यूनानी जियस कथा--जातीय श्रभिप्राय श्रीर लोक्रवात्ती [५२] राम-कृष्ण श्रादि श्रभिप्रायों की साहि-रियक परम्परा [५३] र ध्ययुगीन भक्ति में लोकतत्व [५४] लोक-साहित्य के प्रभाव का कारण [५४] लोक-साहित्य के प्रभाव के प्रकार-हिन्दी साहित्य के विकास में लोकवार्त्ता की पृष्ठभूमि [५६] लोक-मानस: मुनिमानस [५७] लोक को स्वरूप [४६] गंवार-संस्कृति-लोक प्रतिभा [४६] लोक-साहित्य तथा साहित्य का सम्बन्ध- लोर-भारा की हीनता [६०] लोकाभिव्यक्ति का महत्त्व-उसकी शक्ति [६१] वेद-पूराण साहित्य की लोकभूमि [६२] पूराण-वार्ता साहित्य का स्रोत--- ग्रभिव्यक्ति के तीन तत्व-- वार्ती-संघर्ष [६३] हिन्दी साहित्य के जन्मकाल की परिस्थिति---ब्राह्मग्ग-प्रवृत्तं तथा लोकवार्ता-प्रवृत्ति साहित्य में परिगाम [६४] , गोरखनाथ : महान लोक-धर्म [६४] नाथ से कबीर [६६] लोक भूमि : योग-भक्ति सम्प्रदाय का श्राक्रमण [६७] वैष्णव लोक-वृत-हिन्दी साहित्य के विकास की प्रवृत्तियाँ-हिन्दी के उदय की पृष्ठ-भूमि [६८] हिन्दी जन्म : विविध संप्रदाय [६६] ऐतिहासिक स्थान [७०] लोक-परंपरा-धर्मचक्र तथा कृतियाँ-चरितकाव्य [७१] नादानंध-केटानंध-पद-ड़िया बंध-चौपाई दोहा बंध-छप्पय बंध-कू डिलया बंध-रासा बंध[७२] श्रन्य छन्द रूप [७३] परिवर्त्तन ग्रीर ग्रिभव्यक्तियाँ [७४] तथा नव निर्माण [७४] इस काल के काव्य-रूप [७६] परिवर्त्त के मूल में उद्देलन[७७] मिक्ति ग्रान्दोलन के पाँच चरएा[७८] तयी छान्ति से श्रालोच्य ंयुग तक तीन चरण[७६] वैष्णव चरण-दूसरा चरल : सिद्ध—सिद्ध यूग[द०] सिद्धों से नाथ [८१] सिद्ध युग की पृष्ठभूमि [८२] सिद्ध की परिभाषा [८३] परम शिव-चिन्मयता-महासुख-निश्चलठाम [६४] पाखंड खंडन [६४]-सह्ज

का भी पाखंड [८६] गुरु: सहज—साधना [८७] सहज की स्थिति जटिल—सहज समाधि—शून्य—योग[८८] गुरु कृपा रहस्य[८६] सहज उद्धाटन की विकास श्रीणियाँ [६०] श्रद्धय—लोक-प्रवृति—महामुद्रा कृ। लोक-मूल [६१] महामुद्रा श्रीर श्रानुष्ठानिक टोना—तंत्र: चक्रपूजा: सहानुश्रूतिक टोना [६२] सिद्ध: गुरु: स्याना—सिद्ध साहित्य में लोकतत्व [६३] संधा भाषा: बुभौवल—सिद्ध: लोक भूमि—दूसरा चरण: नाथ: श्रवैदिक [६४] नाथ संप्रदाय: कि स्वान स्वा

# 

👡 निर्गुं गुधारा का मूल सिद्धों में—सिद्धतत्व [६७] सिद्धतत्व : लोक-संशोधन—स्कंध—भूत [६६] --ग्रायतन --इंद्रिय--ग्रन्थ [६६]—चित्त— माया [१००] माया : गोरख-कबीर[१०१]—सहज[१०२] —क रुएाा —निरं-जन [१०३] — साधना की दृष्टि से — अन्य विधि की दृष्टि से निरंजन [१०४] —गमुताद - प्रमनिकार - एर ार्च [१०४] — बोलकक्कोल — वज— ख-सम -- सुर्रान्-निरित् [१०६]--- उलटी साधना [२०७]--- तंत्र के तत्व---कवीर की लोकपूमिं (१०८] —कबीर ग्रीर कुरान [१०६] —कबीर ग्रीर मुसलमानी सिद्धान्त [११०]—कबीर में योग [१११]—योग साधना (चित्र)[११२] — कवीर की चौहाट[११३] — कबीर भ्रौर वैष्णवत्व [११४] --- कबीर में समन्वय[११४] समन्वय की लोकभूमि | ११६] सित-प्रवृत्ति-लोक-प्रवृत्ति का सार[११७] खंडने ग्रीर वाद-हष्टि [११८] सार ग्रीर थोथा [११६] —कबीर संबंधी पक्ष [१२०]—संतमत का प्रतिपाद्य —वैराग्य-साधना — » ुंखोक-प्रहीत ग्रध्यात्म [१२१] - संतमत की लोकभूमि का स्वरूप[१२२] नाम-जाप [१२३]—शब्द ब्रह्म [१२४]—शब्द-नाम-मंत्र [१२४]—बौद्ध ग्रौर मंत्र [१२६]—मंत्रयान-सतगुरु—ग्रोभा-[१२७]—संत ग्रौर भक्ति [१२८] —मंत्र—त्राह्मल-स्रोभा [१२६] —संतों के चमत्कार [१३०-१३१] पुरैरागा-प्रवृत्ति की परंपरा—संत सिद्धान्त ग्रौर वार्ता [१३२]—संत-साहित्य 🗸 में काव्यरूप [१३३]—जात-पाँत निषेध—पिंड में ब्रह्माण्ड [१३४]—ग्रात्मा-वेश---पुरुष-स्त्री कल्पना [१३४]---संत चमत्कार [१३६]---भक्तभावः सिद्ध भाव [१३७] — मिक्त-सिद्धि का तानाबाना [१३८]

#### **तृ**तीय ग्रध्याय

प्रारंभिक—लोक-कहानियों की साहित्यिक श्रभिव्यक्ति [१३६]—वेद में कहानी [१४०]—पुराग्।कथा के बीज[१४१]—वैदिक बीज : वरुग् [१४२] वरुग्-कथा सत्यनाराप्ग् कथा[१४३]—पुत्रदान का श्रभिप्रायः गोरख [१४४]—लोक-मानस में वरुग् हुश्रा दानव [१४६]—वरुग् तथा वरन विदाक [१४६]—ऋग्वेद के बीज की भी प्राचीन परंपरा[१४७]—वेद के उन्तीस श्राख्यान [१४६]—उपनिषद-कहानी [१४६]—रामायग्-महाभारत [१६०]—कर्ग्-कथा के तीन तत्वों की व्याप्ति [१५१] महाभारत में परिपक्व लोकतत्व —वृहत्कथा [१६२] —पुंगाङ्ग द्वारा कथा-रचना—उपकोशा कैथा [१६३]—उपकोशा कथा का रूपान्तरग्—नन्द में इंद्रदत्त का परकाय-प्रवेश—उदयन का विवाह तथा नरवाहनदत्त जन्म [१६४]—देवस्मिता कहानी—शक्तिवेद की कहानी [१६४]—इस कहानी के श्रन्य रूप [१६६]—गृहसेन के राजकुमार श्रीर मित्र की कहानी—यारु होइ तो ऐसी होइ[१६७]—श्रृगभुज की

कुमार और मित्र की कहानी—याच होइ तो ऐसौ होइ[१५७]—श्वंगभुज की कहानी [१५८]—वीरवर की कहानी—पंचतंत्र की कहानियाँ—उनकी यात्रा—वेला की कहानी में श्रेमगाथा [१५६]—वैताल पच्चीसी की कहानियाँ—दो बाह्यए। युवकों के पराक्रम[१६०]—कथासिरत्सागर का महत्व—जातक[१६१]—जातक कहानियों की विशेषताएँ/[१६२] विनयपिटक श्रीदि—अव

दान[१६३]—जैन कहानियाँ[१६४] प्रेपंडम चरिग्र—वसुदेविहिडि, ग्रन्य[१६४]
—'कथाकोष'—'पद्मावती चरित्र' [१६६]—कथासिरत्सागर ग्रीर पद्मावती चरित्र [१६७-१६६]—इसका मौखिक रूप [१७०]—इस कहानी
का विस्तार-क्षेत्र [१७१] इसका ग्रादर्श रूप [१७२-१७३]—प्रेयसी को प्राप्त
करने की कहानी[१७४]—तीन संकट—शयनकक्ष में साँप [१७४]—भविष्यवक्ता—पत्थर होना—मूल कहानी के ग्राभिप्राय—निर्माणकाल [१७६]—
कहानी पर विचार : ग्रिभिप्रायों पर विचार—नायक ग्रीर सहायक [१७७]
वर्जन का उल्लंबन [१७८]—चित्र, मूर्ति ग्रथवा वस्तुदर्शन से प्रेम [१७६]

बाधा-विधान[१८०]—प्रथसी सोती हुई—भविष्य वाश्यियाँ—ग्रपहररण[१८१]
भविष्यवक्ता—संकटों के रूप[१८२-१८३]-सहायक विषयक कथांश[१८४]
- —हिन्दी लोकवार्त्ता-कहानी [१८४]—इनका वर्गीकररण [१८६-१८६]

—ढोला—कनकमंजरी [१६०] —राजा चित्रमुकुट की कथा [१६१] —चित्रावली [१६२]—चंदन मलयागिरि रानी की कहानी [१६३]

मृगावती—ग्रन्य ग्रन्थ [१६४] माहात्म्य ग्रन्थ—धर्म ग्रन्थ [१६४] —ग्रादि पुरासा—महापद्मपुरास [१६६] —संत कथा [१६७] —खा

खबास की कथा—कृष्णदत्तरासा [१६८]—ठाकुर जी की घोड़ी—रामव्याह-बना—माधवानल कामकंदला [१९६-२००]—चित्रावली [२०१-२०२]— इसका विक्लेषण---राजाचंद की बात [२०३]---इस पर विचार [२०४-२०६] —-म्रादित्यवार की कथा—-व्रत कथा [२०७]—एकादशी माहात्म्य [२०८-२०६ ] हनुमान चरित्र विष्णुकुमार कथा-वाराँगकुमार चरित्र [२१०]--पद्म-नाभि चरित्र—संयुक्त कौमुदी भाषा [२११]—श्रीपालचरित्र [२१२-२१३]— वन्यकुमार चरित्र -प्रियमेलक तीर्थ[२१४-२२१] विशेषताएँ : जैन-बौद्ध कहा-नियों में अंतर रि२२-२२३ — जैन कहानियों का शताब्दी कम−प्रेमगाथा का भ्रादर्श **ु**रूप[२२४]—लोक साहित्यकार की परंपरा[२२५]—हिन्दी कथा-साहित्य का कालक्रम[२२६-२३४]---शताब्दी क्रम से कथा-साहित्य [२३५]---धर्मकथा में प्रमकथा क्यों ?[२३६]—भाषा-रूप—कथा-रूपों की ग्रावृत्ति[२३७-२३८] ··पूरतकृतित्व [२३६]—ग्रज्ञात काल व्राली रचनाएँ [२४०]— कहानियाँ जो लोक साद्भित्य नहीं [२४१]—इतिहास में लोकतत्व [२४२]— प्रभावक चरित्र—पुरातन प्रबंध—[२४३]—इन कथाग्रों के सामान्य तत्व— बारहमासा [२४४]—सत—वीसलदेव रास—दंगवै कथा— मृगावती—रूप-. मंजरी — वेलि [२४५] — रासो ग्रन्थ — गोराबादल – रुविमग्गीमंगल — परिचइयाँ — ग्रुत्य कथाएँ [२४६-२४७] -- इथानक रूढ़ियाँ — प्रद्युम्नचरित [२४८-२५०] -- हतुमान चरित्र [२५१] -- सुरतिपंचमी [२५२] -- राजापीपा की कथा [२५३] —श्रीपाल चरित्र [२५४-२५५] — भक्त माहात्म्य [२५६-२५८]—सीताचरित्र [२५६-२६२]—रविव्रतकथा [२६३] रोहिनी कथा-भक्तामरचरित्र - भवानी चरित्र भाषा [२६४]-एकादशी माहात्म्य [२६५-२६६]—जैदेव की कथा [२६७]—ढोलामारू [२६८-२६६]—यशोधर चरित्र [२७०] —ध्यानकुमारचरित [२७१]—पद्मनाभिचरित्र —मृगावती (महयसुन्दर)[२७२]—प्रोमगाथा : विश्लेषरा—मूल कथावस्तु [२७३-२७७]— प्रमेगाथाग्रों में लोक-कथा (पद्मावती) [२७८-२८२] कुछ विशेष ग्रभिप्राय-द्वीप—सप्त समुद्र [२८३]—सिंहलद्वीप का नाम [२८४]—गंधर्वसेन—सप्त-द्वीप [२८४-२८६]-पिद्मनी[२८७]-पद्मावती की ज्योति-गगनिरमई[२८८] −रूप सम्मोहन--ए।।यकुमार चरित्र--जंबुसामि चरित--सुदर्शन चरित्र--कर-कंडुचरित्र [२८६-२६०]—प्रोमगाथा का स्वरूप—तालिका (१) [२६१-२६२] —तालिका (२) [पृ० २६२-२६३ के बीच]—तालिका-(३) [२६३-३२४]— कथा-चक्र [३२४-३३४]—विचार-विमर्श-—मिश्र-चक्र [३३६-३४८]—गर्भ-कथाएँ-भूमिका कथाएँ [३४६]-संयोजक कथा[३५०]-साक्षी कथाएँ [३५१] —हिन्दी पूर्व की जैन कथाओं के अभिप्राय [३४२-३४४]—उपसंहार

—विकास-हिंद्र ग्रीर योगी—काम कथाएँ [३४६-३४७]—कामकथा का स्थान [३५८] योगी कथा—िसद्ध कथा—वीरकथा[३५६]—वीरकथा[३६०] —विश्वकथा—ईत कथाग्रों में स्तर [३६१-३६२]।

#### चतुर्थ ग्रध्याय

#### सग्रग भक्ति काव्य

ग्रारंभिक-मक्ति: लौकिक तत्व-परमदेव [३६३]-परमदेव: नाम, रूप श्रौर श्रनुष्ठान —सिंबु सभ्यता में परमदेव[३६४] - महिष्पुण्य [३६४] —पशु म्रादि और देव शरीर महिष्मुण्ड या रुद्र[३६६] ✓ पशुपति + रुद्र >शिव[३६७] —सिंधुयुग: तीन ग्रादिम वृत्तियों का समन्वय: भक्ति का बीज [३६८] ऋग्वेद के वरुण श्रीर भक्ति—श्वेताश्वतर में भक्ति : इन्द्र + ब्रह्म परं-पराः शिव का स्थान विष्णु ने लिया [३६६]—शिव तथा विष्णु में प्रतिद्वत्विता--विष्णु की.व्युत्पति[३७०]--विष्णु श्रीर विश जाति--विणिकः पिग् स--- ग्रार्य-ग्रनार्यं मेल--- जिष्णू तथा विष्णू-- जि : वि [३७१]--- विष्णू -का विकास : ऋग्वेद-यूजुर्वेद-यज्ञ तथा विष्णु-- ब्रह्म[३७२]--केनोपनिषद : द्रह्म-परीक्ष: [३७३]—विष्णु-ब्रह्म—विष्णु-शिव संघर्ष [३७४]—नारायणी संप्रदाय - सात्वत : वस्देव-व्यूह-[३७४] भागवत धर्म का ग्रारंभ - ग्राभीर भ्रौर कृष्ण [३७६]—वासुदेव-गोपाल-कृष्ण—इन्द्र या कृष्ण[३७७-३८४]— वालकृष्ण : बाल-देवता-[३८४] ग्रासिरिस-क्रोनस-भारत में बालदेव[३८६] —कृमार-गरोश-हनुमान [ ३८७ ]—प्रह्लाद [३८८ ]—उदयन—भरत ढोला—धर्मगाथा में बालक [३८६]— ग्रनाथ बालक [३८०]—बाल-ग्रिभ-प्राय का मनोमूल [३६१]—बाल-ग्रभिप्राय का मूल-स्थपित [३६२]—बाल-देव के चार तत्व [३६३]—नर-नारीत्व भ्रौर बालदेव [३६४]—बालकृष्ण की लोकमानसिक भूमि-वालदेव : काम-कथा तथा वीर-कथा [३६४]-कृष्ण ग्रौर वंशी [३९६] कृष्ण शाखा का भक्ति-काव्य-कृष्ण कथा में लोक-कथाएँ [३६७] — कृष्ण जन्म तथा क्रोनस [३६८] – कृष्ण द्वारा स्रमुरवध[३६६] —ग्रस्र-वध-श्रीधर वामन-कागासुर-पूतना-ग्रन्य प्रसंग [४००] —'यमलार्जु'न उद्धार' श्रौर लोकवार्त्ता—कृष्ण कथा जातक [४०१]—घट जातक [४०२] देवगर्भा तथा उपसागर [४०३]— देवगर्भा तथा नंद गोपा—देवगर्भा के दस पुत्र [४०४] वासुदेव-कृष्ण कंस-उपकंस संहार—द्वारिका विजय—कृष्ण द्वीपायन [४०५] कृष्ण द्वीपायन का शाप तथा मृत्यु-वासुदेव की मृत्यु [४०६]-कृष्णाकथा-लोक-कथा [४०७]--कृष्णमार्ग-लोक मार्ग [४०८-४०६]

#### पाँचवा ग्रध्याय

#### राम-शाखा

रामकथा का विश्लेषणा-तीन कहानियाँ [४११]- पहँली कहानी का क्षेत्र—दूसरी कथा मूलकथा है [४१२] रामकथा का जन्म-विकास [४१३-४१७]--इस कहानी का मूल ढाँचा [४१८]--फेदफुल जोह्न का कथा-चक--इसके ग्रिभिप्राय [४१६-४२०]—राम-कथा, प्रमकथा तथा श्रनुष्ठान-कथा[४२१-४२२]तीसरा ग्रंश-सीता बनवास : उसके ग्रिभप्राय---तुलना[४२३] प्रेयसी लुप्त [४२४] प्रथम कहानी का तुलसी में क्रम —हिव से राम-जन्म की लोक-परंपरा [४२४]—दूसरा कथा भाग तुलसी में [४२६]— राम-बनवास कथा संयोजक-अवराकुमार कथा-साम जातक [४२७]-सीता-हरण-दशरथ जातक [४२८]-भरत मिलाप तथा खड़ाऊँ-सीता हररा की मूल कथा-हनुमान [४२६]-मूल कथा की राम कथा में परि-एति--शूर्पएखा : हेतु कथा--जानकी विजय--राम-सीता और प्रेम-योग [४३०] तुलसी के देवता--लौकिक-वैदिक [४३१]--इन्द्र की श्रव-मानना[४३२-४३३] तुलसी भ्रौर सुर-काज—रामकथा की परंपरा [४३४] मूल रचियता शिव-शिव तथा लोक-लोक भाषा[४३४]--रामकथा की रूपक-व्याख्या [४३६]—महाभारत तथा रामकथा में ग्रन्तर [४३७]—मूल राम कथा का निर्माण युग [४३८]—राम कथा का वेद-मूल-कृषि का रूपक-राम तथा इन्द्र [४३६-४४०]--वैष्एाव भक्तों का जीवनी-साहित्य [४४१-888

#### छठवां ग्रध्याय 😪

#### काव्य-रूपों में लोक-तत्वों की प्रतिष्ठा

हिन्दी है प्राकृत-वासी [४४७] संस्कृत तथा प्राकृत घारा [४४८] केशव सथा तुलसी—[४४६-४५०] प्राकृत वासी—सधुक्कड़ी—लोकभाषा [४५१] साहित्य के रूप क्यों ? [४५२] ग्रद्धैत ग्रनुभूति-बीज में काव्यरूप वृक्ष [४५३] ग्रनुभूति के बहुरूप [४५४] विकास—गीत : विकास की श्रवस्थाएँ [४५५] ग्रजीवित स्वर ग्रौर जड़ स्वर—पद्य-छन्द[४५६] गीत : बात [४५७] ग्राभि-ध्यिक्त तथा काव्य—काव्य-रूपों का वर्गीकरस [४५८] हश्य का ग्रर्थ [४५८] श्रव्य [४६०] भामह के काव्यरूप[४६१] दंडी—रुद्रट [४६२] वामन[४६३] हेमचन्द्र [४६४] पाठ्य-गेय [४६४] कथा-भेद [४६६] लोक-काव्यरूप [४६७—४६०] छंद रूप तथा लोक क्षेत्र [४६६] मात्रा तथा ताल [४७०]

मात्रिक छंद : लोककथा [४७१] छंद नामी काव्य रूप [४७२] लोकगीत श्रीर विषय—छन्द नाम के विकास की श्रवस्थाएँ [४७३] गाथा श्रीर दोहा—गीतों के नाम पर काँ व्यक्ष्प [४७४] गीत श्रीर लोकतत्व—पद-साहित्य [४७४] निर्गु ग्यायागी तथा सैगुग गान—शैलीगत रूप [४७६] मंगल—सोभर—संख्या का श्राधार--श्रलङ्कार-विधान [४७७] श्रहं है त >प रत्व—साहत्य-विधान [४७६] साहत्य विधान श्रीर श्रानन्द—लोकभूमि—रुय्यक के साहत्य गर्भ श्रद्धाइस श्रलङ्कार [४७६] विरोध मूलक श्रलङ्कार तथा लोकतत्व—[४८०—४६१] शब्दालंकार—लोकोत्तर तथा श्रतिशय [४८२] इनकी व्याख्या—लोकोत्तर तथा श्रिट३] चमत्कार चमत्कार के लिए ?[४८४] श्रक्षर-शब्द में चश्रत्कार की लोक-मानसिक भूमि [४८५]—लोकोत्तर श्रीर लोक-मानस[४८६]—कथानक रूढ़ियों का स्रोत : संस्कृत या लोकभूमि[४८७] सब का लोक मूल[४८८-४८६]

## सातवाँ ग्रध्याय

साहित्य श्रौर लोक-विश्वास—तीन भेद [४६०] ऐतिहासिक क्रम—लोक विश्वासों पर विचार [४६१] फल—देवी-देवता [४६२] माहात्म्य [४६३] चरित्र—लीला एक ग्रनुष्ठान—कीर्तन —नाम [४६४] शब्द-महत्व [४६४] भावोन्माद—तत्सत्वमयी मनोवृत्ति—कथा—देवता की शक्तिमत्ता [४६६] चमत्कौर श्रौर रहस्य—वृक्ष पूजा [४६७] पशुपक्षी पूजा—देवी पूजा [४६न–४६६] ग्रातमा-संक्रमएा—वीरगीत ग्रौर काव्य—वेदों में लोक-धर्म [४००] सूर में देवी-देवता—ग्रात्मतत्व ग्रौर मलेनेशियन मन [४०१] पुनर्जन्म—श्रन्य तत्व [४०२]

जपसंहार
[५०२—५१०]
परिशिष्ट—१
सिंधु घाटी में भिक्त-विकास [५११—५१४]
परिशिष्ट—२
टि प्प ग्रि याँ [५१५—५३२
परिशिष्ट—३
पा रि भा वि क प यो य [५३३—५३७]
परिशिष्ट—४
ग्र न्था नु क्र म ग्रि का [५३६—५५७]
परिशिष्ट—५
हि स्था नु क्र म ग्रि का [५३६—५५७]

प्रथम अध्याय : लोक साहित्य

#### प्रथम अध्याय

### लोक-साहित्य

#### परिभाषा

लोग-साहित्य भ्राज एक पारिभाषिक शब्द हो गया है। यह स्पष्टतः दो शब्दों से बना है। 'लोक' भ्रौर 'साहित्य'।

साहित्य शब्द से सभी परिचित हैं। लोक-विशेषण से विशेषित साहित्य शब्द 'साहित्य' के सामान्य श्रर्थ से कुछ भिन्न श्रर्थ देने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वह श्रर्थ क्या है श्रीर हम श्राज लोक-साहित्य से क्या समभते हैं, यह जानना श्रावश्यक है। इसके लिए, लोक, शब्द के श्रभिप्राय को हमें ठीक ठीक समभना होगा।

लोक—शब्द-कोषों में 'लोक' शब्द के कितने ही अर्थ मिलेंगे। जिनमें से साधारएातः दो अर्थ विशेष प्रचलित हैं। एक तो वह जिससे इहलोक, परलोक, अथवा त्रिलोक का ज्ञान होता है। वर्तमान प्रसंग में यह अर्थ अभिप्रत नहीं।

१. हिंदी विश्वकोष—१. लोक (सं० पु०) लोक्यते इति लोक—घम।
भुवन। लोक सात हैं; सप्तलोकः भूलोंक, भुवलोंक, स्व मह जन तप स्त्य (ग्राग्न पु०)। सुश्रुत में लोक दो: स्थावर, जंगम, एकमात्र पुरुष इन सब लोकों के ग्रिष्टाता। (सुश्रुत सूत्रस्था १ ग्र०) २. जन, ग्रादमी ३. स्थान, निवास स्थान, ४, प्रदेश, दिशा, ५, समाज, ६ प्राएी, ७. यश, कीति।

दूसरा श्रर्थ 'लोक' का होता है 'सामान्य जन'। इसी का हिन्दी रूप 'लोग' है। इसी श्रर्थ-का वाचक "लोक" शब्द साहित्य का विशेषणा है। किन्तु इतने से 'लोक' का वह प्रेमिप्राय विदित नहीं हो पाता जो साहित्य के विशेषणा के रूप में वह प्रदान करता है।

वास्तव में साहित्य को यह एक नया विशेषणा मिला है। भाषा की दृष्टि से साहित्य का भेद हमें विदित है। हम हिन्दी साहित्य, बँगला साहित्य, अँग्रेजी साहित्य कहने और समभने के अभ्यस्त हैं। वैसे ही स्थल-भेद में भी साहित्य हमारे लिए अपरिचित नहीं, भारतीय साहित्य, यूरोपीय साहित्य आदि। भाषा और स्थल के भेद भौगोलिक हैं किंतु यह लोक-साहित्य किंस प्रकार का साहित्य है, 'लोक' विशेषणा किस अन्य प्रकार के साहित्य की संभावना मानता है, ये प्रवन हैं। भारतीय साहित्य में तो हमें परम्परा से 'लोक' अौर 'वेद' का कुड़ विभेद विदित होता है। लोक-परिपाटी और वेद-परिपाटी जैसे दो पृथक परिपाटियाँ हों। \*\*

लोक-वेद का यह पुराने काल से चले ग्राने वाला ग्रन्तर यह बताता था कि जो वेद में स्पष्टतः नहीं है, वह यदि लोक में हो, ग्रथवा जो वेद में है उसके ग्रितिक्त भी यदि ग्रौर कुछ लोक में हो तो वह लौकिक है । 'लोक' ग्रथवा 'लौकिक' शब्द साहित्य में किसी ग्रवहेलना ग्रथवा उपेक्षा का 'भाव' प्रकट नहीं करते थे। किंतु लोक-साहित्य का 'लोक' वेद से इस भिन्नता को प्रकट करता हुग्रा भी उस ग्रथ्थ को प्रकट नहीं करता जो वह लोक-साहित्य में करता है। वहाँ वैदिक से भिन्न शेष समस्त बातें लौकिक कहलायेंगी। कालिदास का 'शकुन्तला' नाटक, भारवि, माघ, भवभूति की रचनाएँ सभी लौकिक कोटि की होंगी, किन्तु ये 'लोक-माहित्य' नहीं।

वस्तुतः इसके लिए हमें ग्रन्यत्र देखना होगा। क्योंकि लोक-साहित्य शब्द अँग्रेजी का श्रनुवाद है। यह अँग्रेजी के जिस शब्द का श्रनुवाद है वह है 'फोक लिटरेचर'। 'फोक' का पर्याय लोक है भ्रीर लिटरेचर का 'साहित्य'।

इस 'फोक' के विषय में 'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' ने बताया है कि आदिम समाज में तो उसके समस्त सदस्य ही लोक (फोक) होते हैं श्रीर विस्तृत श्रर्थ में तो इस शब्द से सभ्य से सभ्य राष्ट्र की समस्त जन-संख्या को भी श्रभिहित किया जा सकता है। किंतु सामान्य प्रयोग में पाश्चात्य प्रशाली

<sup>#</sup> महाभारत में लोक-वेद-विधि के विरोध को बताने वाले कई वाक्य मिलते हैं। वेदात्रो, वेदिका, शब्दाः, सिद्धा लोकाचा लौकिकाः, प्रियताहिता दाक्षिगात्या यथा लोके वेदे चेतिप्रयोक्तामे यथा लौकिक वेदिकेविति प्रयुंजते। भगवद्गीता में ''ग्रतोग्रास्मे लोके वेदे च प्रथतः पुरुषोक्तमः'' ग्रादि।

की सभ्यता के लिए [ ऐसे संयुक्त शब्दों में जैसे 'लोकवार्ता' ( 'फोकलोर' ) 'लोकसंगीत' ( फोक म्युजिक ) ग्रादि में इसका श्रर्थ ] संबुद्धित होकर केवलं उन्हीं का ज्ञान कराता है जो नागरिक संस्कृति ग्रौर सविधि शिक्षा की धाराग्रों से मुख्यतः परे हैं, जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं ग्रथवा जिन्हें मामूली-सा ग्रक्षर ज्ञान है: ग्रामीए। ग्रौर देहाती।

हम अपनी दृष्टि से यह कह सकते हैं कि 'लोक' मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो श्राभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता श्रीर पांडित्य की चेतना श्रथवा श्रहंकार से शून्य है श्रीर जो एक परंपरां के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की श्रीभव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक-तत्व कहलाते हैं।

#### लोक-साहित्य

ऐसे लोक का साहित्य ही लोक-साहित्य है। साहित्य शब्द भी कुछ जटिल ही है। संस्कृत में इसैका ग्रर्थ वह नहीं था जो ग्राज इसका ग्रर्थ है। वहाँ १हले इसका श्रर्थ काःय-शास्त्र लिया जाता था। श्राज यह शब्द अँग्रेजी लिटरेचर का पर्याय है। लिटरेचर का संबंध लैटर्स से है। फलतः लिटरेचर के पर्यायवाची 'साहित्य' शब्द के अन्तर्गत ऐसी कृतियाँ ही आ सकेंगी जिन्हें लिखा-पढ़ा जा सके । किंत् सभी जानते हैं कि लिटरेचर प्रथवा साहित्य की ग्रात्मा लिपि की वर्ण-माला से बँधी हुई नहीं है। साहित्य की कोटि की कोई भी सार्थक शब्दावली साहित्य का माध्यम हो सकती है-एक गीत महादेवी वर्मा लिखती या गाती हैं, एक गीत गाँव की एक बुढिया केवल गाती है। दोनों गीत हैं। श्राज की साहित्य की परिभाषा में दोनों को ही स्थान देना होगा। कबीर बे-पढ़े-लिखे थे। सूरदास अंघे थे, पढ़-लिख नहीं सकते थे। इनकी रचनाएं साहित्य के अन्तर्गत बहुत समय से मानी जाती रही हैं। अतः साहित्य का श्रर्थ विस्तृत होगया है। साहित्य के इस विस्तृत श्रर्थ में ग्राज मनुष्य की वह समस्त सार्थक श्रभिव्यक्ति सम्मिलित मानी जायगी जो लिखित हो या मौखिक हो, किंतु जो व्यवसाय-क्षेत्र की न हो। ऐसी समस्त लोकतत्व युक्त अभिव्यक्ति लोक-साहित्य के ग्रन्तर्गत होगी।

श्रतः लोक-साहित्य की परिभाषा यह हो सकती है:

१. ऊपर जो 'लोक' की परिभाषा दी गयी है उसमें 'परंपरा के प्रवाह' का उत्लेख इसी ग्रदशेष की ग्रोर संकेत करता है । सोकोलोव ने 'रशन फोकलोर' नामक पुरतक में लोकवार्ता की प्रवृति पर विचार करते हुए लिखा

(ग्रा) परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध भाषागत ग्रिभिव्यक्ति हो श जिसे किसी की की कहा न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो, ग्रीर जो लोक-मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो।

है कि "लोक-वार्ता की वस्तू और रूप में प्राचीन संस्कृतियों के ग्रवशेषों की उप-स्थित न मानना असंभव है।" दूसरे शब्दों में सोकोलोव यह स्वीकार करते हैं कि लोकवार्ता में पूर्व कालीन संस्कृतियों के प्रवशेष ग्रवश्य होते हैं । ग्रतः ्रीक-साहित्य में प्राचीन संस्कृतियों का भ्रवक्षेष पहला तत्व है । हमने यहाँ संस्कृति के स्थान पर 'मानस' शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि लोक-साहित्य वासीगत ग्रभिव्यक्ति है। वासीगत ग्रभिव्यक्ति में संस्कृति की छाप को सुरक्षित रखने वाला स्थल तत्व प्रायः नहीं होता । हाँ, उस संस्कृति से जिस मानस का तादातम्य रहता है, बार्गी में वह मानस ग्रवश्य प्रकट होता है। उसी मानस के अनुकल लोक-साहित्य की वस्तु और रूप प्रकट होते हैं । इसी लिए 'ग्रादिम मानस' के खंबरोष कहना विशेष उपयुक्त है। ग्रादिम शब्द भी निजी ग्रर्थ रखता है। वह ग्रॅंग्रेजी के "प्रिमिटिव" बब्द का स्थानापन्न है। इस म्रादिम का म्रिभिप्राय केवल ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रादिम भ्रथवा म्रादिम भानव नहीं वरन यह शब्द केवल उन गुर्गो ग्रौर विशेषताग्रों तथा धर्मी का द्योतक है जो ऐतिहासिक हिष्ट से स्नादि मानव में होंगे स्नौर जो स्नाज भी म्रादिम जातियों में प्रत्यक्षतः तथा सभ्य से सभ्य जातियों में ग्रप्रत्यक्षतः मिलते हैं। किसी ग्रेंग्रेजी कहावत में वताया गया है कि ग्रादमी को जरा खूरचिये तो ग्रापको पशु दिखायी पड़ जायगा । ग्राज का सभ्य से सभ्य मनुष्य भी ग्रपने ग्रादिम संस्कारों के बीजों को नष्ट नहीं कर सका है । ग्रादिम मानस से लोकवार्ता (फोकलोर) का घनिष्ठ संबंध है यह श्रोरेलियो एम० एसपिनोजा ने एक ही बाक्य में स्पष्टता से प्रकट कर दिया है: "Folklore may be said to be true and direct expression of the mind of primitive man."

\* As it approaches the level of the illiterate and subliterary folklore constitutes a basic part of our oral culture in the proverbial folksay and accumulated mother wit of generations that bind man to man and people to people with traditional phrases and symbols. Folklore derives its integrity and servival value from a direct response to and partcipation in group experience, and the fusion of the individual and the common sense. B. A Botkin (P. 399-the Standard Dictionary of Folklore etc.) राहफ स्टोन बोणस ने भी जिला है कि:—

(इ) कृतित्व हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि उसको व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे ग्रुवने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे।

लोक-साहित्य का क्षेत्र: इस दृष्टि से लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। ग्राभिजात्य साहित्य तो प्रायः समस्त ही लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत होता है, ग्रौर ग्रवतक वही ग्रादर की वस्तु माना जाता था। यह समस्त साहित्य भी विशाल विश्व ग्रौर उसकी परम्परा को देखते हुए बहुत थोड़ा है। ग्रौर इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। यह बात लोक-साहित्य के सम्बन्ध में नहीं।

लोक-साहित्य में तोकाभिव्यक्ति होती है। इस लोकाभिव्यक्ति के सामान्यतः दो भेद तो हमें स्पष्ट ही दिखायी पड़ते हैं। यथार्थतः तो इसके तीन भेद हैं :—
पहली:—शरीर-तोषिगीः व्यवसाय-प्रधान—ऐसी ग्रभिव्यक्ति जो जीवन
की ग्रावश्यकतान्त्रों की पूर्ति-मात्र के उपयोग में ग्राती है। भोजन, ग्राच्छादन, शरण ग्रीर भोग सम्बन्धी।

दूसरी: --- मनन्तोणिगी - ऐंगी श्रिभिव्यक्ति जो मन को तोष प्रदान करे। श्रादिम श्रवस्था में मन के तोष की श्रिभिव्यक्ति भी व्यावसायिक कोटि की होती थीं। मन में दो भाव मौलिक हैं — श्राश्चर्य का श्रौर भय का। ये प्रकृति-सम्पर्क-जात हैं; पर-प्रोरित-प्रकृति-विषयक। इनसे भिन्न एक मौलिक भाव सहज होता है, निज-प्रकृति-प्रोरित—यह है 'रित' का। यह स्तन-पान का प्रारंभिक रूप ग्रहण करता है। प्रकृति-सम्पर्क-जात दो भावों में से श्राश्चर्य का परिणाम था 'ज्ञान' श्रौर साधन था उत्साह श्रथवा वीर भाव। भय का श्राधार था 'श्रज्ञान'। इसी भय के निवारण के लिए जो श्रिभिव्यक्ति का स्वरूप हुग्रा वह मनस्तोषी ही कहा जायगा। इसने श्रनुष्ठान का रूप धारण किया। श्राज के भी टोटके-टमन्ते-लोक-विधि श्रादि इसी मनस्तोषिणी श्रिभव्यक्ति के रूप हैं।

तीसरी:—तीसरी ग्रिभव्यक्ति मनस्तोषिग्गी से श्रागे मनोमोदिनी भी होती है। यह वह ग्रिभव्यक्ति है जिसका मनुष्य की 'मोद' वृत्ति से सम्बन्ध है "तोषग्ग" से नहीं। मानव की तीन ही प्रधान वृत्तियाँ दिखायी पड़ती हैं—

<sup>&</sup>quot;But fundamentally to the Folklore, their currency must be or have been in the memory of man bequeathed from generation to generation by word of mouth and imitative action rather than by the printed page.

पोषण की, तोपण की तथा मोदन की। पोषण, तोषण श्रौर मोदन की लोक-श्रभिव्यक्तिक्षों का वाणी-रूप लोक-माहित्य के श्रन्तर्गत है। १

इस साहित्य की ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य को स्पर्श करती है श्रौर निचली सीमा घोर जंगली श्रभिव्यक्ति को।

याज का मानव समाज केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही भूत से सुसम्बद्ध नहीं, उसका याज का विश्वरूप भी भूत को वर्तमान किये हुए हैं। मनुष्य का इतिहास उसके स्थापत्य-शिल्प-तत्वों में ही निहित नहीं; जङ्गली मानवों से शिष्ट मानवों तक में विद्यमान मौखिक श्रिमिव्यक्तियों की परम्पराश्रों में भी है। इस परम्परा के प्रवाह को छोड़ कर पूर्ण श्रहं-चैतन्य से युक्त होकर जो साहित्य निर्मित किया जाता है, वही लोक-साहित्य से भिन्न कोटि का होता है।

इस प्रकार कोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत विशव है। अत्यन्त स्रादिम जगली स्रभिव्यक्तियों से लेकर शिष्ट साहित्य की सीमा तैक पहुँचने वाली समस्त स्रभिव्यक्ति लोक-साहित्य के श्रन्तर्गत है।

लोक-साहित्य के प्रकार : निर्माता में श्रहं-चैतन्य श्राकस्मिक ही उदय नहीं होता । श्रहं-चैतन्य का एक कम समाज में विद्यमान है । जङ्गली श्रवस्था में श्रहं-चैतन्य नितान्त शून्य होता है । श्रात्यन्तिक सभ्य श्रवस्था में यह चैतन्य पराकाष्ट्रा पर होता है । इस चैतन्य का कुछ सम्बन्ध जीविका-साधन से है, ऐसा विदित होता है । यह सिद्धान्त नितान्त निराधार तो नहीं माना जा सकता कि सभ्यता का विकास उत्पादन के साधनों के विकास से सम्बद्ध है ।

१. स्रादिम काल में शारीरिक स्रावश्यकतान्नों की पूर्ति के लिए भी कुछ ऐसी शाब्दिक स्रभिव्यक्तियाँ होती थीं जिनके उचारण से यह विश्वास किया जाता था कि वांछित वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसी मूल से जादू-टोने स्रौर श्रागे तंत्र-मंत्र का विकास हुआ जो श्राज भी विद्यमान है स्रौर समाज में एक विशेष स्तर पर श्रपना स्रातंक जमाये हुए है। ऐसा साहित्य लोकसाहित्य तो है ही विशेषतः लोक-वार्ता साहित्य है।

२. ग्रहं-चैतन्य व्याख्या चांहता है । निर्माता में निर्माण के ग्रहं का चैतन्य जब जागृत रहता है तब ही वह साहित्य लोकेतर साहित्य की कोटि में ग्राता है।

<sup>#</sup>हीन मेघा द्वारा लिखी गयी ग्रहं-चैतन्य से निर्मित रचनाएँ लोकसाहित्य में परिगणित नहीं होंगी जैसे 'चन्द्रकान्ता' के ग्रनुकरण पर लिखे गये सूर्य-कान्ता ग्रादि।

इस सिद्धान्त के ग्राधार पर प्रत्येक ऐसा वर्ग जो किसी साधन-विशेष से जीविकोपार्जन करता है एक विशिष्ट ग्रहं-चैतन्य का प्रतिनिध्य माना जायगा। ग्राज भी ऐसे वर्ग हैं जो किसी-न-किसी ऐतिहासिक साधन को जीविका का ग्राधार बनाये हुए हैं। इतिहास से मानव-विकास के क्रम में हमें विदित होता है कि मनुष्य ग्रारम्भ में शिकार पर निर्भर करता था, शिकार एक उद्योग था। फल ग्रीर घास भी मिलते थे पर इन्हें उद्योग नहीं कहा जा सकता था। क्योंकि ये तो सहज ही उपलब्ध थे। शिकार के उपरान्त पशुपालन, तब कृषि श्रीर तब मशीन-उद्योग। ग्राज शिकार करने वाली जातियाँ भी हैं। ये बहुधा जङ्गलों में हैं। पशु-पालन ग्रीर कृषि का सम्बन्ध गाँवों से है, मशीन-उद्योग से नगर स्थित हैं। फलतः मोटे रूप में ग्रहं-चैतन्य की तीन ग्रवस्थाएँ ही होती हैं—जङ्गली, ग्रामीए। तथा नागरिक। ग्रहं-चैतन्य की इस क्रमस्थिति में कितनी ही ग्रन्य स्थितियाँ भी होना स्वाभाविक ही है

यद्यपि फ्रान्ज बोग्राज ने लिखा है कि: "With this we are led to a question of fundamental importance for the theory of unilinear evolution: What is the chronological relation between agriculture and trading. When we approach this question from a psychological view-point the difficulty arises that we are no longer dealing with one single type of occupation carried on by the same group but that we have two occupations distinct in technique and carried on by distinct The activities leading to the domestication groups. of animals have nothing in common with those leading to the cultivation of plants. There is no bond that makes plausible a connection between the chronological development of these two occupations It is missing because the persons involved are not the same and because the occupations are quite distinct. From a psychological point of view there is nothing that would help us to establish a fine sequence for agriculture and trading."



ये सभी स्थितियाँ आज के जटिल समाज में किसी न किसी रूप में पृथक पृथक वर्गों में ही नहीं, एक ही वर्ग में एक साथ ही स्थित मिल जाती हैं। १

किन्तु लेखक एक बात पर ध्यान देना भूल गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोरण का सर्वथा अभाव कभी नहीं हो सकता। पशु-पालन और कृषि के
ऐतिहासिक क्रम को समभने के लिए आज हमें कोई इतिहास या पुरातत्व
के पदार्थ नहीं मिल सकते पर मनोस्थित को हम आज भी समभ सकते हैं।
कृषि के लिए स्थायी निवास और प्रतीक्षा या धैर्य की अपेक्षा है। जैसा बोआज
ने स्वयं बताया है कि कृषि का सम्बन्ध स्त्रियों से होना चाहिए, पशुपालन
का पुरुषों से; यह आँशिक सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। कृषि की आदिम अवस्था
'फ्रूटगैर्दारंग' फल-संग्रह से स्त्रियाँ सम्बन्धित मानी जा सकती हैं पर कृषि से
नहीं। कृषि एक कठिन कमें है और जटिल भी। पशु-पालन एक साधारण
सरल व्यापार है, जिसमें पशु स्वयं भी पालक को सहायता पहुँ चाता है।
कृषि ऐसा व्यापार नहीं। यह स्थायी निवास और धैर्य तथा जटिल साधनों
का उपयोग अधिक समय चाहता है। अतः यह पशु-पालन से संस्कृति के
विकास-क्रम में आगे ही उपस्थित हो सकता है।

१ लेबी बुह्ल नाम के विद्वान ने श्रादिम मनोवृत्ति नामक

पृथक पृथक वर्गों की बात तो निर्विवाद श्रीर सहज मान्य है। शिकारी जंगली जातियाँ श्राज भी पहाड़ों श्रीर घने जंगलों में हैं। पशु-पालन के लिए धूमने वाले श्रथवा पशु-पालन में ही दक्ष जातिश्रों के वर्ग शहरों श्रीर गाँवों के छोरों पर मिल जाते हैं। इसके श्रितिरिक्त भी श्रन्य कितनी ही धुमक्कड़ जातियाँ श्राज यहाँ विद्यमान हैं। श्रतः श्राज की समाज यों जिटल है। किन्तु सब से श्रिषक जिटलता वहाँ दिखायी पड़ती है, जहाँ एक ही वर्ग में विभिन्न स्थितियाँ एक साथ चलती दिखायी पड़ती हैं। भारत के किसी घर में प्रवेश करके उसमें होने वाले प्रत्येक कृत्य श्रीर संस्कार पर ध्यान दीजिये तो एक श्रनोखा वैविध्य दिखायी पड़ेगा।

भारतीय घर ग्रौर समाज :— भारतीय घर ग्रौर समाज में एक ग्रनोखा वैषम्य ग्रथवा वैविष्य में सामंजस्य मिलता है । उसमें प्रत्येक ग्रनुष्ठान में कितने ही तत्वों का संयोजन मिलता है । एक सामान्य भारतीय घर का ग्रध्ययन करके ही एक प्रकार से भारत की संस्कृति के पत्तों का ग्रनुमान लगाया जा सकता है । भारतीय घर की ही भाँति समस्त समाज का रूप बनता है । भारतीय घर के इन पत्तों पर दृष्टि डालें तो पहला स्तर टोने-टोटकों का मिलेगा । किसी भी प्रकार का ग्रनुष्ठान हो, कोई संस्कार हो कोई उत्सव हो, एक-न-एक टोना या टोटका उसके साथ लगा हुग्रा होगा । दूसरे स्तर पर दई-देवताग्रों की भावना । इन दई-देवताग्रों में पितरों की मृतात्माएं, भूत-प्रेत-हवाएं, सन्त-फकीरों की मृतात्माएं, मसान, विविध देवियाँ, तथा ग्रनेकों

पुस्तक में ब्रादिम विकार के दो तत्वों को स्वीकार किया था। जिसने माना था कि ब्रादिम मानस विवेकपूर्वीय होता है ब्रौर रहस्यशील होता है। विवेक-पूर्वीय वह इसलिए होता है कि वह विषमी-करण के नियम (law of contradiction) से ब्रवोध रहता है, फलतः वह दो विषम विचारों या भावों को एक साथ स्वीकार करने में भी हिचकता नहीं ब्रौर उनमें उसे कोई ब्रसंभावना नहीं प्रतीत होती। वह रहस्यशील इसलिए होता है कि ब्रह्मभव की बातों की व्याख्या वह ब्रधिकांशतः पराधाकृत के द्वारा करता है, प्राकृतिक कारणों से नहीं। फ्रोजर ने 'गार्नर्डशीव्स' में लेबी बृहल की इस मान्यता को स्वीकार कर लिया है कि ब्रादिम मानव की विशेषता है कि वह विवेकपूर्वीय ब्रौर रहस्यशील होता है कित उत्तर वान इन हो यह टिप्पणी भी दी है कि इसके ब्रथ्य यह नहीं हैं कि शिष्ट वानव इन दोनों से मुक्त होता है। ब्रादिम मानस ब्रौर शिष्ट मानस में केवल कोडि-क्रम (degree) का ही ब्रन्तर है, प्रकार का ब्रन्तर नहीं:

श्रन्य देवता सिम्मिलित हैं। इनमें से एक पर्त्त पर दई-देवताश्रों को निवारण करने के टोटके रहते हैं। दूसरे पर्त्त पर उनकी पूजा रहती है। इनके ऊपर सामान्य धार्मिकता का वातावरण रहता है, तब शास्त्रीय धार्मिक श्रानुष्ठानिकता का सत्कार होता है। उसके ऊपर एक ही घर में वह जागरूक धार्मिक मतवाद मिलेगा जो दार्शनिक सिद्धान्तों को ग्रहण करता है। इसी से संघर्ष करता हुश्रा सुधारवृत्ति का संस्कार भी पनपता दिखायी पड़ेगा, जो प्राचीन मान्यताश्रों ग्रौर विश्वासों के मूल तात्पर्य ग्रौर रूप की तो रक्षा करेगा, पर उसे पोशाक समय की प्रवृत्ति के ग्रनुकूल पहना देगा। इसी घर में ग्रापको एक ग्रोर वैज्ञानिक विचारशील ग्रौर विवेकशील स्तर भी मिल सकता है।

#### भारतीय घर:

भारतीय घर में प्रत्येक स्तर के अनुकूल चित्र-रचना, मूर्तविधान, कथा-कहानी, सगीत तथा नृत्य, पूजा-पाठ, मंत्र-पाठ, यज्ञ, पौरोहित्य, भोजन-व्यवस्था ग्रादि तत्व भी मिलेंगे। यों प्रत्येक अनुष्ठान के साथ जीवन की अभिव्यक्ति के प्रत्येक रूप की किसी न किसी विधि से प्रतिष्ठा होगी। और उसमें प्रत्येक स्तर के स्वरूप का अपना अलग इतिहास भांकता दिखायी पडेगा।

भारतीय घर की गहरायी में प्रथम स्तर आनुष्ठानिक टोने-टोटकों का मिलेगा। जीवन के संस्कारों से इनका अनिवार्य सम्बन्ध है। यों तो जीवन के सोलह संस्कार माने गये हैं पर प्रमुख तीन ही हैं—जन्म, विवाह और मृत्यु। इन तीनों अवसरों पर भारतीय घर जिंटल अनुष्ठानों का आकर बन जाता है, घर का प्रत्येक घड़ी-पल इन अनुष्ठानों से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें आप को आदिम चित्रकला के प्रतीक मिलेंगे और वैसे ही गीत भी। इन अनुष्ठानों को विधि-पूर्वक संपन्न करने का ही विशेष ध्यान रहता है, किसी श्रद्धा आदि का भाव नहीं रहता। एक भय यह व्याप्त रहता है कि कोई विधि या अनुष्ठान छूट न जाय, अन्यथा कुछ अशुभ हो सकता है। इसी घर में आप को जीवन-मंगल के उत्सव और त्यौहार दिखायी पड़ेंगे, जिनकी रीढ़ तो आदिम भावना से युक्त होगी, जिनमें यजमान-पुरोहित प्रायः स्त्री ही होगी, किन्तु

१-किसी भी त्यौहार को लिया जा सकता है। उसका वह आनुष्ठानिक आहा को की के द्वारा सम्पादित होता है, रीढ़ होगा और उसमें आदिम भावना का बीज होगा। दिवाली को चित्रित करना, साहू पूजा, गौर पूजा और दौज की कहानी दिवाली के त्यौहार की रीढ़ हैं। इसी प्रकार प्रत्येक हिन्दू त्यौहार में यह रीढ़ दिखायी पड़ेगी।

जिनमें रक्तमाँस ऋषि ग्रथवा द्रष्टा ( Seer ) ने ग्रपने दर्शन से चढ़ाया होगा। यह दर्शन भी वह होगा जो ग्रादिम मानव की भावना के गर्भ में से ग्रद्ध स्फुट होता विदित होगा, जिसके चारों ग्रोर एक विवेक-पूर्वीय ग्रौर रहस्यशील ग्रावरण ग्रावृत्त होगा। इन ग्रनुष्ठानों में एक उल्लास ग्रौर उमंग का समावेश रहता है, एक मंगल ग्रौर समृद्धि की भावना विद्यमान रहती है। इन उत्सवों में विविध दृष्टिकोणों ग्रौर साम्प्रदायिक भावनाग्रों का ग्रद्भुत सम्मिश्रण मिलेगा। इनमें एक ग्रोर शकटचौथ ( संकटचौथ ) गर्णेश-पूजा से सम्बन्ध रखनेवाली होगी, तो दूसरी ग्रोर नागपूजा होगी, ग्रवन्त-पूजा होगी, कहीं बत ग्रौर उपवास होंगे, कहीं रात्रि-जागरण, कहीं जुग्रा-खेलना, ग्रौर मितरा-सेवन तक। यहीं जीवन-शोधन की नयी प्रणालियाँ भी साथ-साथ मिलेंगी ग्रौर पदार्थवादी दर्शन ग्रौर बौद्धिकता में विश्वास, नये से नये विचारक के साथ चाय पार्टियाँ ग्रौर सिनेमा-दर्शन, टेडिल-कुर्ती सब कुछ। ग्रतः ग्रहचेतन्य के विविध स्तरों का एक ही केन्द्र पर ग्रद्भुत समीकरण यहाँ दिखायी पड़ता है।

#### लोक-साहित्य का कोटिक्र मं

इस दृष्टि से लोक-जीवन की ग्रभिव्यक्तियों का ग्रध्ययन क्षितिजीय (horizontal) ही नहीं होना चाहिए, तलगामी (perpendicular) भी होना चाहिये। यों जब हम देखेंगे तो लोकाभिव्यक्ति के वासी-रूप साहित्य को क्रमशः कुछ इस कोटि-क्रम में पायेंगे। (देखिये पृष्ठ १२ का चित्र)

१-दिवाली पर लक्ष्मी, सरस्वती, गरोश ग्रादि की पूजा को स्थान देना तथा मंत्र-यज्ञ से उनकी पूजा इसके उपलक्ष्मरा हैं।

# अह-देतन्य और स्माहित्य के स्मां का क्रम

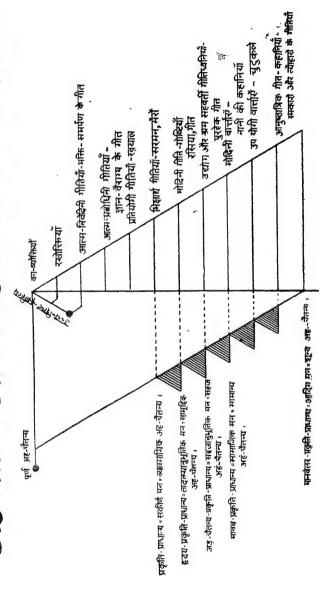

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भी हमें आदिम से लेकर शिष्टतम मनोवृत्ति से निस्नत साहित्य एक साथ प्राप्त है। साहित्य में अहंचैतन्य के इस कोटिक्रम पर दृष्टि डालने से एक आँशिक अहँचैतन्य की सतत अविस्थित का पता चलता है। इस अहंचैतन्य में चैतन्य का कोई न कोई प्रकार रहता ही है। किन्तु वह पूर्ण 'अहंचैतन्य' तक अवैज्ञातिक रहता है। अवैज्ञातिक अहंचैतन्य में लोक-तत्व किसी न किसी रूप में अवश्य समाविष्ट हो जाता है। लोक-तत्व जहाँ प्रधानता से विद्यमान है वहाँ 'लोक-साहित्य' को विद्यमान मानना ही होगा। लोक-तत्व का तो यों किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक युग के उच्च साहित्य नें. जैशे पूनानी 'ईलियड' तथा 'ओडेसी',भारतीय रामायरा,किराता- र्णु नीय, रघुवंश, मेघदूत, शिशुपाल बध आदि, अंग्रेजी के पैरेडाइज लास्ट, शेक्सपीयर के नाटक, गेटे की प्रसिद्धकृति, आदि सभी में, लोक-तत्त्व का समावेश है। भारत में तो इसकी और भी प्रबलता है। किन्तु ऐसे उच्च शिष्ट साहित्य में लोक-तत्त्व प्रेरणा अथवा आधार का काम देता है, प्रधानता ग्रहरण नहीं करता।

### श्रभिव्यक्ति के अंग

किसी भी ग्रभिव्यक्ति के निम्नलिखित अंग होते हैं

(१) सामग्री (२) सामग्री का विन्यास (३) विन्यास-शिल्प (४) ग्रमिप्राय-ग्रथन (४) ग्रर्थ-द्योतन (६) कथन शैली। (ग्र) प्रतिपादक शैली, (ग्रा) भाषा शैली, (७) व्यास मनोस्थिति ग्रथवा मानस। उदाहरएार्थं रामायए में—

१, रामचरित्र सामग्री है, २, उस चरित्र का ढाँचा कैसा हो, यह विन्यास है, ३, उस ढाँचे में सौष्ठव कैसे लाया, जाय यह विन्यास-शिल्प है, ४, उस ढाँचे में किन घटनाम्रों, तत्वों अथवा अभिप्रायों (motifs) को किस प्रकार कहाँ रखा जाय, यह अभिप्राय-प्रथन है, ५ इसके द्वारा क्या अर्थ प्रकट करना है, यह अर्थ-छोतन है, ६ समस्त सामग्री और अर्थ को किस विधि से अधिकाधिक उत्कर्ष युक्त प्रेष्णीयता प्रदान की जाय, यह कथन-शैली का धर्म है, ७ इस समस्त क्रम में एक मनोस्थित व्यास रहना अनिवार्य है।

वस्तुतः यह व्याप्त मनोस्थिति ही सब से प्रमुख तत्व है। इससे कला का रूप तो नहीं निर्धारित होता, साहित्य का प्रकार निर्धारित हो सकता है। साधारएातः इस व्याप्त मनोस्थिति से ही शेष समस्त अं। प्रभावित हो जाते हैं। फिर भी अन्य साहित्यिक रचना में विन्यास-शिल्प, ग्रर्थ-द्योतन ग्रौर कथन-शैली में लोक-साहित्य से भिन्नता दीख पड़ती है। इन्हीं में 'ग्रहं-चैतन्य'

की परिपूर्णता दिखायी पड़्ती है, शेष में तो उसे लौकप्रियता की दृष्टि से लोक-साहित्य भी सामग्री का उपयोग करना श्राकर्षक प्रतीत होता है।

हमें लोक-ताहित्य के यथार्थ स्वरूप-ज्ञान के लिए इन सभी श्रङ्कों में व्याप्त मनोस्थिति श्रथवा 'मानस' को भी समभना श्रावश्यक है। लोक-साहित्य एक अंश है लोक-वार्ता का। लोक-वार्ता में भी लोक-मानस की व्याप्ति रहती है।

### लोकवार्ता के तत्व तथा लोक-मानस

लोक-वार्ता <sup>क</sup> के श्रन्तर्गत वह समस्त श्रभिव्यक्ति श्राती है जिसमें श्रा<mark>दिम</mark> मानस के श्रवशेष श्राज भी दिखायी पड़ते हैं। <sup>२</sup> श्राज की वैज्ञानिक दृष्टि यह

- १. मैरैट ने गोभ्मे के एक उद्धरण के द्वारा फोकलोर के क्षेत्र का स्वरूप बहुत ही स्पटब्तः प्रस्तुत किया है, वह उद्धरण यों है:—"Folklore may be said to include the culture of the people, which has not been worked into the official religion and history, but which is and has always been of self-growth"——Psychology and Folklore by R.R. Marett. P, 76
- 2 (I) Modern researches into the early history of man, conducted on different lines have converged with almost irresistible force on the concluison, that all civilized races have at some period or other emerged from a state of savagery resembling more or less closely the state in which many backward races have continued to the present time; and that long after the majority of men in a community have ceased to think and act like savages, not a few traces of the old ruder modes of life and thought survive in the habits and institution of the people. Such survivals are included under the head of folklore, which, in the broadest sense of the word, may be said to enibrace the whole body of a peoples traditionary beliefs and customs, so far as these appear to be due to the collective action of 'the multitude' and can not be traced to the individual or great man-Frazer: Man, God and Immortality (1927) p.p. 42.
- (II) Myth arose in the savage condition prevalent in remote ages along the whole human race; it remains comparatively unchanged among the

मानती है कि विश्व की प्रत्येक मानव जाति ने अपनी यात्रा का आरम्भ आदिम बर्बर श्रवस्था से किया है। मनुष्य की देवी उद्गमुनना और दिव्य महत्ता-युक्त श्रारम्भ में विश्वास करना श्राज मुर्खता समभी जानी है। विबंदास्था से विकसित होकर मनुष्य ने श्राज की सम्यता उपाधित की है। विसे विकसित होने पर भी मनुष्य श्रादिम मनुष्य का ही रूपान्तर है उभी प्रकार मनुष्य की श्रिभ्यितियों में भी श्रादिम श्रिभ्यितिक के श्रवशेष रह ही जाते हैं। वे श्रवशेष लोकवार्ता हैं श्रीर लोकवार्ता-शास्त्र के श्रवशेष केवल सूल श्रादिम मनुष्य के हैं इस बात को निश्चय पूर्वक श्राज किसी भी शास्त्र श्रथवा विज्ञान को कहने का श्रिधकार नहीं है। क्योंकि श्रारम्भिक श्रादिम मनुष्य इतना प्राप्ऐतिहासिक है श्रीर मनुष्य के श्रनुमान के भी इतने परे है कि उसके संबंध में निश्चय रूप से कुछ भी कहना श्रवज्ञानिक माना जायगा। वस्तुतः लोकवार्ता के श्रवशेषों के श्रव्ययन का श्र्यं है कि उस श्रादिम लोक-प्रवृत्ति को समभा जाय जिसके परिणामस्वरूप लोकवार्ता प्रस्तुत होती है—यह लोक-प्रवृत्ति जब जहाँ-जहाँ जिस मात्रा में विद्यमान मिलेगी, वहाँ तब-तब उसी परिमाण

modern rude tribes who have departed least from these primitive conditions; while even higer and later grades of civilisation, partly by retaining its actual principles, partly by carrying on in its imperfect result in the form of ancestral tradition, have continued it not merely in toleration but in honcur'—

Tylor, Primitive Culture Vol. i. p. 213 quoted in Poetry & Myth. : Prescott at P. 13.

(III) Folklore means the study of survivals of early customs, beliefs, narrative and art—An Introduction to Mythology by Lewis Spence, p 11

?. Indeed the notion that man began with pure moral and religious ideas and a sensible language but gradually became possessed by a licentious imagination and so formed untrue and unlovely corresponds, has been quite given up; and we see instead that he began with the crudest dreams and fancies, which were by a long. natural and (in general) healthy growth, gradually elevated and refined.—Poetry and Myth by Prescott p. 101

में लोकवार्ता भी मिलेगी । विश्वामित्र ग्रौर विश्वत. राम ग्रौर कृष्ण.विक्रमादित्य तथा गोरखनाथर केर, सम्बन्ध में हमें एकानेक लोकवार्ताएँ मिलती हैं। ऐति-हासिक दृष्टि से ये व्यक्ति भीर इनसे सम्बन्धित ये लोकवार्ताएँ आदिम मन्ष्य के द्वारा उद्भावित नहीं। विश्वामित्र तथा विशष्ठ की लोकवार्ताएँ वैदिक काल की देन हैं, राम-कृष्ण की पौराशिक काल की । विक्रम की कहानियाँ डेढ़ दो हजार वर्ष पूर्व ग्रारम्भ हुई होंगी ग्रीर गोरख की सात सौ ग्राठ सौ वर्ष पूर्व। ये सभी लोकवार्ताएँ हैं, भ्राज इनका इसी रूप में लोकवार्ता के अध्येता उप-योग करते हैं। फलतः लोकवार्ता की वस्तु की नहीं,लोकवार्ता की प्रवृत्ति की विशेष-ताएँ समभने की ग्रावश्यकता है. ग्रौर इसी प्रदत्ति में हमें ग्रादिम मानव की प्रवृत्ति के अवशेष देखने को मिलेंगे । प्रत्येक बार्ता में दो बातें स्पष्टतः मिलती हैं : 4 एक कोई न कोई ग्राधार तथ्य. दूसरे इसका ग्रहीत स्वरूप। तथ्य तो तथ्य है, सूर्य तो सूर्य है, पर उसका ग्रहीतस्वरूप क्या है ? प्राकृतिक विज्ञानवेत्ता के लिए वह एक ग्रग्निपिंड है ग्रौर उसका मात्र भौतिक स्वरूप ही उसे मान्य है। पर लोकवार्ताकार के लिए यह सूर्य एक मनुष्य की भाँति है, उसके माँ है, उसके स्त्री है, स्त्री फहड है २ म्रादि। तय है कि गोरखनाथ एक योगी हुए हैं, भ्रौर उन्होंने एक प्रवल सम्प्रदाय भारत में चलाया। किन्तू गोरखनाथ के उस ऐति-हासिक तथ्य को लोकवार्ता ने एक ग्रद्भुत स्वरूप दिया है। लोकवार्ता का मुल रहस्य इस स्वरूप में ही है, यह स्वरूप ही उस प्रवृत्ति का परिगाम है, जिसे लोक-प्रवृत्ति कहते हैं। इस लोक-प्रवृत्ति में ही हमें श्रादिम मानव की प्रवत्ति के ग्रवशेष मिलते हैं. इन्हीं भ्रवशेषों के परिसामों का ग्रध्ययन लोकवार्ता के श्रध्ययन का विषय होता है । श्राधृनिक लोकवार्ता-वेत्ता इस लोकवार्ता-प्रवृत्ति का ही ग्रध्ययन विशेषतः करते हैं । लोकवार्ता को जन्म देने वाली

१. "Every tradition, myth or story contains two perfectly independent elements—The fact upon which it is founded and the interpretation of the fact which its founders have attempted" (Gomme: Folklore as an Historical Science Page 10)यह प्रत्येक कला के सम्बन्ध में ही कहा जा सकता है। Thomas Craven ने अपनी 'Famous Artists: thier Models' नामकी भूमिका में लिखा है: "It needs to be said again that the art business has two sides to it. First the subject, and second the way in which the subject is treated. P. X

२. व्रज की एक लोकवार्ता जो सूर्यनारायण के व्रत पर रविवार को कही जाती है।

लोक-प्रवृत्ति को लोक-मानस या जन-मानस से संबंधित माना जा सकता है। यह लोकसानस या जनमानस उस प्रवृत्ति से बिलकुल भिन्न भीर भ्रद्भुत होता है, जो सभ्य तथा संस्कृत मनीषिता को प्रकट करती है, और जिसे 'मृनि-मानस' से संबंधित माना जा सकता है। इस दृष्टि से समस्त मानव समुदाय के मानसिक स्वरूप को तीन भागों में बाँट सकते हैं। प्रथम लोक-गानत, द्वितीय जन-मानस, तृतीय मूनि-मानस । लोक-मानस वह मानसिक स्थिति है जो भ्राज श्रादिम मानव की परंपरा में है, उसी का श्रवशेष है। श्राज के सभ्य समाज के मानसिक स्वरूप में इसे सबसे नीचे का धरातल माना जा सकता है। मूनि-मानस वह मानसिक स्थिति है जो मानव-समाज ने सभ्यता के विकास के साथ साथ उपाजित की है। यह ग्राज के समाज के मानसिक स्वरूप का सबसे ऊँचा घरातल माना जा सकता है। मध्य की स्थित जन-मानस की है। लोक-मानस से लोकवार्ता का जन्म होता है । मूनि-मानस से दर्शन, शास्त्र तथा विज्ञान ग्रीर उच्च कलाग्रों का । जन-मानस साधारएा व्यवसायात्मक बुद्धि से संबंध रखता है। यह केवल व्यवहार में ही परिगाति पाता है, श्रीर व्यवहार में ही विलीन हो जाता है, कोई अन्य मूर्त श्रभिव्यक्ति इससे नहीं होती। फलतः यदि हम लोकमानस को समभ लें तो हम लोकवार्ता की विशेषतास्रों को भी समभ लेंगे।

लोक-मानस—लोक-मानस लोक-साहित्य के निर्धारण में सब से प्रमुख तत्व है। श्रभी कुछ समय पूर्व तक मनोविज्ञान केवल चेतन-मानस को ही स्वी-कार करके चलता था। फायड ने श्रपने श्रनुसंघान से श्रवचेतन मानस का श्रनुसंघान श्रथवा उद्घाटन किया। यद्यपि फायड के मत में श्रनेकों संशोधन हुए हैं फिर भी श्रवचेतन मानस की सत्ता में श्रव संदेह नहीं रह ग्या। फायड ने श्रवचेतन मानस के निर्माण के कारण स्वरूप 'कुण्ठा' को स्वीकार किया था। किन्तु "प्राणिशास्त्र" उत्तराधिकरण को श्रसिद्ध नहीं कर सका है। हमारे पूर्वजों का दाय हमें हमारे जन्म के साथ मिला है। हमारी प्रवृत्तियाँ इसी दाय का परिखाम हैं। ये प्रवृत्तियाँ उस दाय का परिखाम हैं जो हमारे निर्माण के

१. फोकलोर तथा साइकालोजी पर विचार करते हुए R.R Merett ने Psychology and Folklore में लिखा था: The business of this Society (ग्राभिपाय है Folklore Society से) is to seek to know the folk in and through their lore so that what is outwardly perceived as a body of custom may at the same time be inwardly apprehended as a phase of mind' P. 12.

मूल-स्वरूप का ग्राधार हैं। इन प्रवृत्तियों का स्थान भी तो मानस में ही होगा । चेतन-मानस में तो ये विद्यमान मिलती नहीं, ये तो श्रवचेतन मानस की भाँति मन्द्र के समस्त व्यक्तित्व को ही प्रेरित ग्रौर निर्माण करने वाली हैं। फलतः दाय में प्राप्त मानस का स्थान अवचेतन मानस में ही हो सकता है। इस प्रकार श्रवचेतन मानस के दो भेद स्वीकार करने होंगे। एक सहज श्रवचेतन, दूसरा उपार्जितावचेतन । यह सहज ग्रवचेतन ही लोक-मानस है। हम नहीं कह सकते कि इस मानस के संबंध में अवचेतनवादियों ने कितना विचार किया है, किन्तू इस मानस की सत्ता में सन्देह नहीं किया जा सकता है। ग्राज के मानव को ग्रादिम मानवीय बातों से क्यों रुचि है ? क्यों ग्राज का महान वैज्ञानिक ग्रौर घोर बृद्धिवादी भी श्रसंभव तथा श्रद्भुत लोक-कहा-नियों में श्राकर्षण श्रनुभव करता है ? क्यों श्राज भी हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार के ऐसे विश्वासों को प्रचलित पाते हैं जिनकी वैज्ञा-निक व्याख्या नहीं हो सकती, जो बौद्धिकता के लिए सहज ही ग्रमान्य हैं ? श्राज बीसवीं सदी के उत्कृष्टतम मनूष्य में भी हम जब वह रंगत देख पाते हैं जो स्पष्ट ही ग्रादिम मानव की वृत्ति का ग्रवशेष ही कहा जा सकता है, तो लोक-मानस की उपस्थिति स्वीकार ही करनी पड़ती है। श्री हवंदं रीड जैसे साहित्यशास्त्री ने भी ऐसे मानस की सत्ता की श्रोर संकेत किया है, यद्यपि उन्होंने उसे यह नाम नहीं दिया है। रीड महोदय का कहना है कि:

Such lights come of course, from the latent memory of verbal images in what Freud calls the preconscious state of mind or from still obscurer state of the unconscious in which are hidden not only the neural traces of repressed sensations but also those inherited patterns which determine our instinct (Form in Modern Poetry, P. 36-7)

यह 'इनहैरिटैंड पैटनं' ही हमारा लोक-मानस है। इस लोक-मानस की सत्ता का उद्घाटन करने का श्रेय लोकवार्ताविदों को देना पड़ेगा। मैरेट महोदय ने लिखा है—

"ठीक जिस प्रकार भीड़ ( क्राउड ) का मनोविज्ञान होता है उसी प्रकार उस समूह का भी मनोविज्ञान हो सकता है जिसे सर जेम्स फ्रेजर 'मानव राशि' ( Multitude ) ग्रथवा कम प्रिय शब्दों में 'लोक' ( फोक ) कहेंगे।" इन शब्दों से प्रकट होता है कि १६२० के लगभग इस लोक-मनो-विज्ञान की सँभावना की श्रोर सँकेत ही किया जा रहा था। इस लोक-मानस की स्थित के विषय में मैरेट ने श्रागे कहा :

"भीड़ तो मनुष्य के स्थायी श्रीर श्रनियमित संघ को कहते हैं। ऐसी (संघ) दशा में यह (भीड़) कुछ विशिष्ट प्रकार के कार्यों श्रीर श्रावेशों को प्रदिश्त करती है, इन (विशिष्ट कार्यों श्रीर श्रावेशों को प्रदिशत करती है, इन (विशिष्ट कार्यों श्रीर श्रावेशों की क्याख्या श्रीर विश्लेषण काफी सफलता से किया जा चुका है। ग्रतः इसी प्रकार मनुष्य-राशि तो मानो एक स्थायी भीड़ है श्रीर एक ऐसी भीड़ है जो श्रपनी सामूहिक प्रवृत्तियों की परंपरा के रूप में चिरगामी रह सकती है, श्रीर इस परंपरा में वह विशेष प्रकार के श्राचरण को प्रकट करती है जो निश्चय ही पृथक रूप से श्रध्ययन करने योग्य है" आ श्रादि।

मैरेट ने यही बताया है कि इस दिशा में कुछ प्रयत्न हुए हैं। उसने एम॰ लैवी बुद्ध का नाम लिया है जिसने 'सामूहिक मानस' अथवा 'श्रसभ्य जाति'' की मनोवृत्ति पर लिखा है। दूसरा नाम मि० ग्रेंहम वैलेस का लिया है, उन्होंने उसी दृष्टि से आधुनिक राष्ट्र के जन-मानस का वर्णन किया है। किन्तु साथ ही उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि—

"हमारे पास बहुत सी विस्तार-व्यापी सामग्री के रहते हुए भी (ग्रभी तक) लोक के मनोजीवन के विशद चित्रण तक का किंचित उद्योग नहीं हुग्रा है, फिर उसको (मनोवैज्ञानिक को) वह सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए कैंसे कहा जाय जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रपनी स्पष्ट ग्रभिव्यक्तियों में वह प्रत्यक्षतः इतना सामाजिक संघशील ( gregarious ) कैंसे ग्रौर क्यों है ( पृ० १२४ )।

श्रतः १६२० के लगभग से इधर लोक-मनोविज्ञान की श्रोर विद्वानों का ध्यान श्राकित हुश्रा। लोकवादियों ने लोक-मानस की सत्ता को स्थापित किया। श्राज 'लोक मनोविज्ञान' 'साइकौलोजी' एक महत्वपूर्ण मानस-विज्ञान है, जिसकी परिभाषा 'कोष' में इस प्रकार मिलती है:

"लोक मनोविज्ञान—जनों का मनोविज्ञान जिसको लोगों (पीपिल्स) के, विशेषतः श्रादिमों के विश्वासों, रिवाजों, रूढ़ियों श्रादि के मनोवैज्ञानक श्रध्ययन में काम में लाया जाता है, तुलनात्मक श्रध्ययन भी इसमें श्रा जाता है।"

लोक-मानस की सत्ता का यह उद्घाटन वैज्ञानिक श्रथवा ज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना है, श्रीर उसने इस समय तक की विविध घातक सामूहिक

<sup>1.</sup> Folk psychology—psychology of people applied to the psychological study of the beliefs, customs conventions etc. of people, especially premitive, inclusive, of comaprative study—(A Dictionary of Psychology by James Drever p. 98)

मनोविज्ञान-विषयक श्रवैज्ञानिक मान्यताश्रों श्रौर सिद्धान्तों को हटाकर एक शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोएा प्रदान किया है। यह बात फ्राँज बोश्राज ( Franz Boas) की पुर्स्तक 'दी माइण्ड श्राफ प्रिमिटिव मैंन में दिये गये तद्विषयक इतिहास से भली प्रकार समभी जा सकती है। उसे यहाँ संक्षेप में दिया जाता है।

"सामूहिक मनोविज्ञान में जातीय मनोविज्ञान ( Racial Psychology ) का बहुत जोर रहा है । 'लिन्ने' ने 'जातीय रूढ़रूपों' ( Racial Types ) का वर्णन करते हुए प्रत्येक जाति के विशेष मानसिक लक्षणों का उल्लेख किया । ऐसे मनोवैज्ञानिक उद्योगों के मूल में यही स्थापना काम कर रही थी कि उच्च मानसिक उपलब्धियों के लिए उच्च बंश परम्परा होती है । यूलेन विल्लियर्स (१७२७), जोहल बेड्डो, तथा ए० प्लूज ने भी विविध जातियों के मानसिक लक्षणों का निर्धारण किया है ।

गोबीन्यू ने इसी सिद्धान्त को पुष्ट करते हुए न्शरीराकार और मानसिक क्षमता का सम्बन्ध स्थापित किया । प्रत्येक जाति ( Race ) की शारीरिक विशेषता होती है, और उसी के अनुसार मानसिक संस्थान का निर्माण होता है ।

गोबीन्यू ने 'जातीय मानस' के सिद्धान्त को सर्व प्रथम ठोस वैज्ञानिक प्रगाली का ग्राधार प्रदान किया। इस सिद्धान्त ने प्रभाव भी बहुत डाला। इसके समस्त वैज्ञानिक ग्रध्यथन के चार निष्कर्ष थे:—

१ — जंगली जातियों की जो स्थिति श्राज है वही सदा से रही है श्रौर ऐसी ही रहेगी, भले ही वे कितनी ही ऊंची संस्कृतियों के संपर्क में क्यों न श्रायी हों।

२— जंगली जातियाँ जीवन के किसी भी सभ्य ढरें में रहती चली जा सकती हैं, यदि वे जन जिन्होंने जीवन के उस ढरें को निर्मित किया, उसी जाति की श्रेष्टतर शाखा के हैं।

३—ऐसी ही श्रवस्थाश्रों की तब श्रावश्यकता है जब दो सभ्यताएँ एक दूसरे से श्रादान-प्रदान करती हैं, श्रौर श्रपने तत्वों से मिलाकर एक नयी सभ्यता का निर्माण करती हैं। दो सभ्यताश्रों का सम्मिश्रण कभी नहीं हो सकता। (वे मिलकर एक नयी सभ्यता का निर्माण कर सकती हैं)

४—जो सभ्यताएँ ऐसी जातियों में उद्भूत हुई हैं जो एक दूसरी के लिए विजातीय हैं, उन (सभ्यताश्रों) के पारस्परिक सम्पर्क बहुत ऊपरी होते हैं, वे एक दूसरे में कभी भिद नहीं सकतीं, श्रौर श्रलग श्रलग ही रहेंगी।

क्लैम्म (१८४३) ने मानव-जाति के दो भेद स्वीकार किये हैं। एक

कर्नृ त्वशील या 'पुरुषग्रद्ध' ग्रौर 'रम्य' ( पैसिव ) या 'स्त्री-श्रद्ध'। यह विभाजन साँस्कृतिक श्राधार पर किया गया था। पारसी, श्ररब, यूनानी, जर्मन, रोमन जातियाँ, तुर्क, तारतार, चेरकैस (Tcherkess), पैरू के इन्का ग्रौर पालिनिसिया निवासी—'पुरुष' पक्ष वाली जातियाँ हैं—मंगोल, नीग्रो, पापुग्रन, मलायी, श्रमेरिकन, इंडियन, श्रादि 'स्त्री' पक्ष वाली जातियाँ हैं। पुरुष जातियों का पोषणा हिमालय प्रदेश में हुग्रा, वहीं से विश्व में फैलीं। इनकी मानसिक विशेषताएँ हैं—-प्रबल लंकल्प-शक्ति, शासन की इच्छा, स्वाधीनता, स्वच्छन्दता, क्रियाशीलता, चंचलता, विस्तार की भावना, तथा यात्रा-प्रियता, हर क्षेत्र में विकास, खोज ग्रौर परीक्षा की ग्रोर स्वाभाविक रुचि, घोर हठ तथा संदेह। बुत्के ने भी क्लैम्म के मत को स्वीकार किया।

कार्ल गुस्तव केरस ( १ - ४६ ) ने बताया कि इस पृथिवी की जातियों में अपने ग्रह ( Planet ) के ही लक्ष्मा प्रतिबिम्बित होने चाहिये--- अपने ग्रह ( पृथिवी ) पर रात होती है, दिन होते हैं, प्रातः होता है श्रीर सायं भी। इसी प्रकार यहाँ चार जातियां हो सकती हैं । दिवस जाति-यूरोप-निवासी तथा पश्चिमी एशिया निवासी; रात्रि जाति—नीग्रो लोग । प्रातः जातियाँ— मंगोल । सायं जातियां-ग्रमेरिकन इण्डियन । दिवस जातियों की खोपडी बडी होती है। रात्रि जातियों की छोटी। प्रातः-सायं वाली मध्यम। केरस विविध जातियों का श्राकृति-निदान भी करता है। केरस ने समस्त जातियों में तीन को विशेष महत्व दिया है: सत्य के निर्माता हिन्दू, सौन्दर्य-निर्माता मिस्री, मानवीय प्रेम के निर्माता यहूदी । श्रमेरिकन लेखकों में सैम्युल जी० मोर्टन का नाम उल्लेखनीय है। इस लेखक ने विविध जातियों के श्रध्ययन के बाद यह मत स्थापित किया कि मानव-समूह का जन्म एक से नहीं ग्रनेक स्रोतों से हुआ है और प्रत्येक जाति की जातीय विशेषताएँ उनकी शारीरिक गठन से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। इस सिद्धान्त को जे० सी० नौट्ट तथा जार्ज ग्रार० ग्लिडन ने नीग्रो लोगों की गुलामी को पुष्ट करने के लिए काम में लिया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नीग्रो जाति का उद्भव ही गूलामी के लिए हम्रा है।

हाउस्टन स्टीवार्ट चैम्बरलेन ने बताया कि जातियों के मूल उद्भव तक जाने की ग्रावश्यकता नहीं। ग्राज भी तो जातियों के भेद विद्यमान हैं, इस यथार्थ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमें तो केवल यह जानना है कि यह जातिगत भेद क्यों है श्रौर कैसे है ? तब वह इंगिलश जाति को यूरोप में सबसे बलवान जाति बताता है श्रौर उसके कारणों पर भी प्रकाश डालता है, गोबीन्यू श्रौर चैम्बरलेन का प्रभाव मैडिसन ग्राण्ट पर भी पड़ा। उसने विश्व

की महान विभूतियों को नौदिक रक्त का परिगाम बतलाया है, श्रौर कहा है कि विश्व में मनुष्य में विकार नीग्रो तथा काली श्राँखों वाली जातियों से होगा।

लोश्राप स्टोड्डार्ड ने स्थापित किया कि जब दो जातियों से मिश्रित संतित होती है तो उत्तम विशिष्टताश्रों का ह्रास ही होता है।

ई० नान ईक्टेट (E. Von Eickstedt) ने जातीय मनोविज्ञान (Race psychology) की नींव डालने की चेष्टा की। वह आधुनिक गेस्टाल्ट- मनोविज्ञान से प्रभावित है, और यही मानकर चलता है कि जब जातीय भेद प्रत्यक्ष है तो उनके मनोविज्ञान तत्व भी स्पष्ट ही दिखायी पड़ते हैं। इन तत्वों का शारीरिक गठन से संबंध होगा ही, क्योंकि शारीरिक गठन भीर मानसिक आचार से मिलकर ही जातीय इकाई बनती है।

ग्राधुनिक काल में मनोवैज्ञानिकों के कई समप्रदीय मिलते हैं:

१—वह संप्रदाय जो यह मानता है कि जाति ही मानसिक ग्राचार ग्रौर संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करती है। यह दृष्टिकोएा प्रबल भावनामूलक मूल्यों के कारएा है। इस युग में राष्ट्रीय भावना के स्थान में जातीय भावना को महत्व मिल रहा है।

२—वह संप्रदाय जिसे शारीरिक मनोविज्ञान में विश्वास है । यह मानता है कि शरीर के विन्यास के श्रनुरूप ही मानसिक स्वरूप होता है । इसका परि-गाम यह है कि ग्राज यह विश्वास किया जाता है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षरण से मनुष्य की सहज बुद्धिमत्ता, भावना-प्रविणता, संकल्प-शक्ति के रूप को जाना जा सकता है।

३—वह सम्प्रदाय जो उत्तराधिकरण (heredity) को मान्यता देता है। इसका सिद्धान्त है: संस्कार नहीं, प्रकृति (Nature not nurture)। दूसरे श्रौर तीसरे सम्प्रदाय का परिग्णाम यह हुन्ना है कि लोग परिस्थितियों के प्रभाव को नगण्य समभने लगे हैं, समस्त मानसिक निर्माण का मूल उत्तरा-धिकरण मानते हें।

४—वह सम्प्रदाय जो परिस्थितियों के प्रभाव को भी स्वीकार करता है, फिर भी यूजेन फिशर की भाँति यह मानता है, कि उत्तराधिकरण से प्राप्त जातीय भेद भी उन परिस्थितियों के विकारों में व्याप्त रहते हैं।

To a great extent the form of mental life as we meet it in various social groups is determined by environment, historical events and conditions of nature further impede the development of

५—वह सम्प्रदाय जो हर्डर के साथ यह मानता है कि इन समस्त प्राणि-शास्त्रीय (Biological) सांस्कृतिक भ्रन्तरों का मूल कारण प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं।

कार्ल रिट्टर ने भौगोलिक प्रभाव को ग्रीर भी ग्रधिक पुष्ट किया है।

६—वह सम्प्रदाय जो न जातिवाद को मानता है, न परिस्थितियों को वरन् जो विश्व भर में मानव की समान स्थिति को स्वीकार करता है। श्रौर केवल 'ऐतिहासिक सांस्कृतिक' भेद स्वीकार करता है। यह दृष्टिकोएा हर्वर्ट स्पेंसर, ई० वी० टेलर, एडाल्फ वास्टिश्रन, लीविस मोर्गन, सर जेम्स जार्ज फेजर के उद्योगों का परिएाम है, जिन्हें श्राधुनिक काल में डरखीम तथा लेवी बुहल ने श्रौर परिपुष्ट किया है। बुंट ने 'फोकसाइकालोजी' में भी ऐसे ही दृष्टिकोएा को बल दिया है। इस मत से विश्व भर में मानव-मानस की मौलिक समतंत्रता (sameness) सिद्ध होती है, वह चाहे किसी जाति का क्यों न हो। इस प्रकार विश्वव्यापी एक मानव-मानस की स्थिति में विश्वास इस 'लोक-मानस' के सिद्धान्त के द्वारा पृष्ट हुश्रा है। (यहाँ तक बोग्राज की पुस्तक के श्राधार पर)

इस ऐतिहासिक दृष्टिबिन्दु से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह लोक-मानस की उद्भावना सामूहिक-मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक यथार्थवादी, वैज्ञानिक ग्रीर सबसे महत्वपूर्ण स्थापना है जो ऐतिहासिक क्रम में ग्राज उपलब्ध हुई है।

यहाँ हमें यह भी समभ लेना चाहिये कि जब हम मानव-मानस में भ्राज 'लोक-मानस' की स्थिति का उल्लेख करते हैं तो हमारा भ्रभिप्राय उस उत्तरा- धिकरण के सिद्धान्त से नहीं जो जातीय दृष्टि से उसे ग्राह्य मानते हैं। मानव ने जन्म लेते ही भ्रपनी भ्रादिम भ्रवस्था में जो मानसिक उपलब्धियाँ प्राप्त कीं वे उसकी सहज मानवीय प्रकृति बन गयीं। वे ही निरन्तर मानव की परम्परा में मानव को मानव बनाने के लिए सूत्र रूप में उत्तराधिकरण के रूप में, युग-युग में मानव-मानव में भ्रवतरित होती चली जाती हैं। भ्रौर भ्रादिम दाय के रूप में अवचेतन के भ्रन्तर्गत कहीं मूल मानसिक प्रकृति बन कर सभ्यातिसभ्य मानव में भी विद्यमान रहती हैं।

innate characteristics. Nevertheless, we may certainly claim that there are racially hereditary differences. Certain traits of the mind of the Mongol, the Negro, the Melanesian and of other races are different from our own and differ among themselyes." (The Mind of Primitive Man p. 31)

# लोकमानस्के तत्व

फेजर ने यह स्थापित किया था कि 'लोक-मानसं' के दो प्रधान लक्षरा हैं--१-लोकमानस विवेकपूर्वी होता है। उसने प्रिलौजिकल (prelogical) कहा है: लौजिक अथवा कार्य-कारएा के यथार्थ क्रम को समभ सकने वाले मानस के उद्घाटित होने से पूर्व की स्थिति से संबंध रखने वाली मन की प्रकृति । किन्तु जैसा कि 'विफोर फिलासफी' नाम की पुस्तक में कहा गया है, "Scholars who have proved at length that primitive man has a prelogical mode of thinking are likely to refer to magic or religious practice, thus forgetting that they apply the Kantian categories, not to pure reasoning but to highly emotional acts "P. 19. क्योंकि वस्तुतः वे तर्क तो कर सकते थे। कार्य-कारएए-क्रम की ग्रावश्यकता वे समभते थे। पर संभवतः किसी भी क्रम को ही वे कार्य-कारए। समभ लेते थे, कार्य काररा में व्याप्त यथार्थ काररात्व भीर कार्यत्व का तारतम्य उनके लिए महत्व नहीं रखते थे। श्रतः लोक-मानस को विवेकपूर्वी नहीं कहा जा सकता। फ्रेजर महोदय ने तो प्रिलाजीकल उसे इसलिए माना है कि वह सानस उनकी व्याख्या में विरोधी तत्वों श्रथवा विषम-तत्वों ( contradictions ) का समीकरएा करता है।

२ फेजर ने दूसरा लक्षरण स्थापित किया कि वह मिस्टिक ग्रथवा रहस्यशील होता है। वयोंकि वे ग्रपने ग्रनुभवों की व्याख्या में पराप्राकृतिक शिवतयों का ग्राश्रय लेते हैं। पर यह पराप्राकृतिक शिक्तयों की शररण लेना वस्तुतः उनके मानस की मूल विशेषता नहीं। यह तो उनकी एक विशेष मूल मनोस्थिति का परिरणाम है। वे क्यों पराप्राकृतिक शिक्तयों की कल्पना करते हैं यह जानने की चेष्टा करने से ही हम मूल लोक-मानस के तथ्य से ग्रवगत हो सकेंगे।

वस्तुतः लोक-मानस का मूल सृष्टि के मनुष्य में विद्यमान सबसे प्रथम ग्रपने जन्म की सहज प्रतिक्रियाग्रों का प्रतिफल है। ग्राज फायड के सिद्धान्तों से इतना तो ग्रवश्य ही सिद्ध होता है कि उत्पन्न होते समय भी बालक में मूल काम-भाब व्यास रहता है: जिसे हम रित कह सकते हैं। रित विस्तार चाहती हैं। वाह्य से ग्रानन्दमय सम्पर्क। किन्तु बाह्य से ग्रपनी रक्षा का भाव भी उसमें सहज है। इसका प्रतिरूप है भय। रित ग्रौर भय के दो मूल सहज भाव ग्रादिम मानव में जन्म से ग्राये। रित ने 'रिचुग्रल' ग्रथवा ग्रमुष्ठानों (विधि) के रूप खड़े किये, भय ने टैवू ग्रथवा निषेध ग्रौर वर्जन

के रूप । उस 'विधि-निषेध' के कर्म में हम ग्रादिम मानव में, जिस मनोस्थिति को विद्यमान देखते हैं वह सबसे पहले ग्राभेद-द्योतक-बुद्धि प्रतीत होती है ! 'लोक मानस' चेतन 'निज' ग्रार जड़ 'पर' के स्वरूप को भिन्न भिन्न नहीं देख-समभ सकता । उसके लिए समस्त सृष्टि उसी के समान सत्ता रखती है । वह व्यक्ति-विशेषी (Subjective) ग्रीर वस्तु-विशेषी (Objective) भेद करने की सामर्थ्य नहीं रखता । वह किसी वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं पाता । उसे प्रत्येक वस्तु ग्रपने समान धर्म वाली ही विदित होती है । वह सूरज को निकलते देखता है, ग्राकाश में चढ़ते देखता है ग्रीर समभता है; ग्रीर ग्रपने इस ज्ञान को वह यथार्थ ज्ञान मानता है । यह ज्ञानरूपक (Alleagory) की भाँति नहीं होता, ग्रीर न यह ज्ञान उसके ग्रपने व्यक्तित्व का विस्तार (projection) ही है कि जिसे ग्रपने से इतर सृष्टि को समभत्ते या जानने या ग्रिमव्यक्ति की सुविधा के लिए ग्रपने ही रूप का प्रतिरूप मान लिया गया हो । यह तो उसके लिए इतना ही यथार्थ है, जितना उसका ग्रपना ग्रस्तित्व ।

इस यथार्थ का भाव उसमें बहुत प्रबल है। उसके लिए ऐसी समस्त बातें यथार्थ सत्ताशील हैं जो उसे प्रभावित कर सकें, जो उसके हृदय ग्रीर मस्तिष्क पर एक छाप छोड़ सकें। इस मानसिक स्थिति में स्वप्न भी उतने ही यथार्थ हैं जितने कि जाग्रत भ्रवस्था में दृश्य। ऐसे ही कितने ही ऐतिहासिक कथानक मिल जाते हैं जिनमें स्वप्न की बातों को पूर्ण ग्रास्था के साथ स्वीकार किया गया है। हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में महर्षि विश्वामित्र को पृथ्वी दान दे दी ग्रौर जग कर भी उस सत्य का पालन किया। बहुत से लोग स्वप्नों से श्रपने लिए मार्ग-दर्शन की प्ररेगा ग्रहण करते हैं। फारहों व ने तो यह बात लेखबद्ध भी कर दी है कि उन्होंने कितने ही कार्य स्वप्नों की प्रेरणा से किये। इसी प्रकार भ्रम-हश्य ( Hallucinations) भी ग्रादिम मन के लिए मिथ्या नहीं, सत्य थे। जमीरिया के ग्रस्सढ़द्दन के सरकारी विवरगों में उल्लेख किया गया है कि उनकी सेना जब सिनाई रेगिस्तान में होकर जा रही थी ग्रौर बहत थकी-माँदी थी तो उन्हें दो सिरों वाले हरे उडनेवाले साँप दिखायी पड़े थे। तात्पर्य यह है कि भ्रम-दृश्य जैसी वस्तु भ्रम के रूप में उनके लिए श्रस्तित्व नहीं रखती थीं। जो उन्हें दिखाई पड़ा, भले ही वह भ्रम हो, पर जिसने उनके हृदय ग्रथवा मस्तिष्क को प्रभावित किया, उसे वे ग्रस्वीकार नहीं कर सकते थे, उसकी सत्ता उन्हें यथार्थतः माननी पड़ती थी। इसी प्रकार, तीसरे वे जीवित ग्रौर मृतक में भी कोई विशेष भेद नही क्रार सकते थे, स्वप्न में श्रथवा जागृत स्मृति में मर जाने वाले के सजीव मानस-चित्रों के श्रावर्तन से

१. मिस्र के प्राचीन सम्राट।

उसे मृतक भी जीवित की भाँति सत्तावान ज्ञात होते थे। वस्तुतः तो उनसे भी श्रधिक।

चौथे, अंश ग्रौर समग्र वस्तु में भी वे कोई भेद नही कर सकते। शरीर का एक ग्रंश भी, सिर का एक बाल ही क्यों न हो, उसके संपूर्ण शरीर के ही तूल्य ग्रहण किया जाता था। कहानियों में मिलने वाले ग्रभिप्रायों में हमें ऐसे बहत से अभिप्राय मिल जायेंगे, जिनमें किसी व्यक्ति के बात को श्राग में तपाने से उस को बूलाया जा सकता है। इस 'अभेदवाद' में ही यह मान्यता भी ग्राती है कि नाम भी व्यक्ति से ग्रिभन्न है। ग्रनेकों क्षेत्रों में अपने से बड़ों के नाम भूमि पर लिखने का घोर निषेध है, इस निषेध के पीछे यही भावना काम करती है कि नाम पर पैर पड़ेंगे, श्रौर यह ऐसा ही है जैसे रवयं नामधारी पर पैर पडे हों। इसी विश्वास का एक रूप हमें मिस्र के माध्यमिक राज्यों के राजाओं की एक रिवाज में मिलता है। ये प्यालों पर श्रपने शत्रुश्रों के नाम खुदवा देते थे, श्रौर उन्हें एक विशेष संस्कार के साथ फोड़ डालते थे, इससे ये विश्वास करते थे कि श्रव उनके उन शत्रुश्रों का नाश हो गया । श्राज भी ब्रज के गाँवों में स्त्रियाँ दिवाली श्रीर होली पर बैरियरा \* कूटती हैं, वे श्रपने कूट्रम्ब के प्रत्येक का नाम लेकर उसके बैरियरा का उल्लेख कर पृथ्वी पर मूसल कूटती हैं। वे यथार्थ में विश्वास करती हैं कि इससे शत्रु कूचल जायेंगे । वे यह भेद भी नहीं कर सकते थे कि कार्य कोई भीर वस्तु है भीर संस्कारानुष्ठान कोई भीर। एक किसान भ्रपनी सफल फसल को देख कर यह नहीं कह सकता था कि यह सफलता उसकी मेहनत का फल था या उसके द्वारा किये गये अनुष्ठान का। उसके लिए दोनों ही एक तत्व बनकर उपस्थित होते हैं।

इसी प्रकार उसके लिए भावांश (concept) भी मूर्त स्वरूप वाले होते थे। उदाहरएा के लिए 'प्रारा' उसके लिए मूर्त वस्तु है जिसे वह ले-दे

<sup>#</sup> बैरियरा=शत्रु। 'वैरी' से बैरियरा बना है।

१. इसी मनोस्थिति का एक परिगाम यह है कि तुल्य आकार, वस्तु अथवा पदार्थ में और तुलनीय में भी कोई अन्तर नहीं समका जाता। टोने और टोटके इसी मनोस्थिति का फल हैं। किसी आदमी का पुतला बना कर उसे काट डालने से वह आदमी स्वयं कट जायगा ऐसा माना जाता है। मिस्र में नूत स्वर्ग की वत्सला देवी मानी जाती है। मिस्र-निवासी मृतक पुरुष को स्वर्ग भेजने के लिए कफन में मनुष्य के कद का नूत का चित्र अंकित कर देते थे और उसमें मुदें को बंद कर देते थे। इस विधान से , उनका मत था कि पुरुष स्वर्ग में पहुँच जाता था।

सकता है, अथवा बाँट भी सकता है। सत्यवान के शरीर से यम प्राण नाम का पदार्थ निकाल ले गये, भ्रौर सावित्री को वह पदार्थ लौटा, भी दिया। पृत्यु भी मूर्त वस्तु की भाँति परिकल्पित है। यम भी मृत्यु का मूर्त रूप ही है।

यह बात भी यथार्थ है कि म्रादिम मानस 'कार्य-कार्ए।' के भ्रम पर तो विश्वास करता था, पर वह उसे एक व्यक्तित्व हीन प्राकृतिक व्यापार मानने को तैयार नहीं था। वह प्रत्येक कार्य का कारए। चेतना और 'इच्छा'-संयुक्त किसी पदार्थ को मानता था, इसलिए जैसा हेनरी फ्रेंकफर्ट म्रादि ने लिखा है, कार्य-कारए। की स्थापक प्रश्न-प्रएगाली से वे 'कैसे' भ्रौर 'क्यों' का उत्तर नहीं हूं ढते थे। वे 'कौन' की कल्पना करते थे। वे यह तो मानते थे कि यह जो वर्षा होती है भ्रथवा रात-दिन होते हैं उनका कारए। भ्रवश्य है, पर वह कारए। कोई सिद्धान्त विशेष नहीं हो सकता, कोई व्यक्तित्व ही हो सकता है। कोई व्यक्ति है जो बादलों को भेजृता है भ्रौर वर्षा करता है। सूर्य एक व्यक्ति है, वह भ्राता है भ्रौर जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यापार के लिए वे चेतन तथा व्यक्तित्व युक्त कारएगों की कल्पना करते थे।

कारण श्रौर कार्य में इस मूर्त चेतन व्यक्तित्व की स्थापना के ही साथ वे उनमें इच्छा के भी दर्शन करते थे। मृत्यु या जीवन पदार्थ रूप तो हैं ही, उनके श्रादान-प्रदान में इच्छा का भी तत्व है। इस इच्छा-तत्व ग्रौर मूर्त्तत्व से संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तब गुरणों ग्रौर दोषों के रूपों की कल्पना ग्रादिम मानस करने लगता है। इसी स्तर पर देवताग्रों ग्रौर ग्रसुरों का जन्म होता है।

कार्य श्रौर कारण की कल्पना में वे किसी भी निकटस्थ तत्व को कारण स्वीकार कर सकेंगे, भले ही वह यथार्थ कारण न हो। केवल दो की सम्बद्धता ही कारण-रूप में पर्याप्त है। मिस्र में यह माना जाता रहा है कि श्राकाश स्त्री है, श्रौर पृथ्वी पिता। श्राकाश पृथ्वी के ऊपर लेटा हुन्ना था किन्तु वायु के देवता शू ने दोनों को पृथक कर दिया श्रौर श्राकाश को ऊपर उठा दिया। शू को उस रूप में मानने का कारण केवल यही है कि उन्हें श्राकाश श्रौर पृथ्वी के बीच में वायु का संचार दिखायी देता था। द्यावा-पृथ्वी को भारतीय परिकल्पना में भी माता-पिता स्वीकार किया जाता है। \*

<sup>?</sup> देखिये सती सावित्री का स्राख्यान।

<sup>#</sup> देखिये डा० बासुदेवशरण अग्रवाल का 'निबंध अदिति ऐण्ड व प्रेट गौडु स' 'इण्डियन कल्वर' खंड ४. यथा—''द्यौर्वः पिता प्रथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसा —ऋ० १.१६१.६.; तन्माता प्रथिवी तित्पता द्योः—तै. बा० २।७।१६।३.तांड्य महाब्राह्मण में उल्लेख है कि द्यावा-प्रथिवी मिले हुए थे। फिर वे अलग हो गये, तो उन्होंने परस्पर विवाह करके मिल जाने का संकल्प किया।

वह विविध तत्वों ग्रौर व्यापारों में संघर्ष भी देखता है, ग्रौर इच्छा-व्यापार-युक्त उसे मूर्त रूप देता है।

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो सका है कि श्रादिम मानव की मनोवैज्ञानिक स्थिति में निम्नलिखित तत्व होते हैं।

१—समस्त सृष्टि मनुष्य के ही तुल्य है। यदि इस सृष्टि में स्वयं मनुष्य "मैं" है तो सृष्टि का प्रत्येक श्रन्य अंग उसके लिए "त्" है।

२—प्रत्येक व्यापार, गुगा म्रादि उसके लिए मूर्त म्रथवा पदार्थवत् सत्ता रखता है, मृत्यु, जीवन, म्रादि उसके लिए पदार्थ-रूप ही है जिनका म्रादान-प्रदान हो सकता है।

३—तुल्य भ्रौर तुलनीय, अंश भ्रौर अंशी, चिह्न-प्रतीक भ्रौर प्रदाता भ्रथवा लक्ष्य में भ्रभेद होता है।

४---देश-काल के भेद से होने वाली श्रार्वृत्ति में भी मूल विद्यमान रहता है।

५-प्रत्येक व्यापार अथवा तत्व 'इच्छा' से भी संयुक्त होता है।

६—व्यापारों में कार्य-कारण परंपरा होती है पर कोई भी कारण निकटता, संबद्धता, पूर्वकालिकता के तत्त्व से युक्त होने पर कारण हो सकता है।

७—यह विविध प्राकृतिक तत्वों में संघर्ष भी लक्षित करता है। सूर्य ग्रौर रात्रि में संघर्ष होता है। सूर्य परास्त होता है ग्रादि।

इन तत्वों के साथ यह बात परिलक्षणीय है कि आदिम मानव समस्त सृष्टि से अपने व्यक्तित्व को तटस्थ नहीं रख सकता था। वह स्वयं मनतः और कर्मतः, मानसतः और भावतः सृष्टि के समस्त व्यापारों का अंग होता है। अतः तुल्य-मूर्त विधान की मान्यता के साथ वह अपने लिए उायोगी-अनुपयोगी तत्वों को अपने द्वारा प्रस्तुत करता था। इस प्रस्तुति को अनुष्ठान (रिचुअल) कहा जा सकता है। इसके द्वारा वह स्वयं प्रकृति के विविध तत्वों के संघर्ष-व्यापार में सहयोग देता था।

प्रकृति से वह सहयोग-भाव से चलता था। प्रकृति के प्रत्येक व्यापार में वह ग्रपने लिए किसी न किसी प्रकार का ग्रर्थ भी ग्रहरण करता था। शकुनों की उद्भावना इसी स्थिति का परिरणाम है।

ऊपर लोक-मानस के जो तत्व प्रस्तुत किये गये हैं, उन्हें संक्षेप में हम केवल चार कोटियों में विभाजित कर सकते हैं। वे है:—

१--- यथार्थ ग्रौर कल्पना में भेद करने की ग्रसमर्थता---

प्राकल्पना (फैंटेसी थिंकिंग)

२—प्राणि-ग्रप्राणि, 'जड़-चेतन' को म्रात्मा से युक्त जानना— म्रात्मशीलता (ऐनिमिस्टिक थिकिंग)

३—यह विश्वास होना कि तुल्य से तुल्य पैदा होता है । , टोना विचारणा (मैजिकल थिकिंग)

४—वह विश्वास होना कि विशेष विधि से कार्य करने से इच्छित फल म्रथवा म्रभीष्ट प्राप्त होगा

भ्रानुष्ठानिक विचारएा (रिचुभ्रल थिकिंग)

इन मानसिक तत्वों के परिएगाम निम्नलिखित होंगे:--

१-सत्य ग्रौर स्वप्न में ग्रभेद-इससे वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि उसके दो ग्रस्तित्व हैं-एक वह जो शरीर से सम्बद्ध है, दूसरा वह जो शरीर को छोड़ कर 'स्वप्न' में घूमता फिरता है।

२---शरीर और छाया में अभेद---छाया को भी उतना ही महत्वपूर्ण मानना और अपना स्वरूप मानना, जितना शरीर को।

३—मृतक को भी सोया हुन्ना मानना, न्नौर यह समभना कि उसका दूसरा व्यक्तित्व 'भ्रात्मा' कहीं भटक गया है, वह सम्भवतः फिर कभी लौटेगा। ग्रतः शव को सुरक्षित करके उसके साथ भोजन म्नादि की वस्तुएँ रखने की व्यवस्था की गयी।

४—भूत-प्रेतों में विश्वास इसी वृत्ति का परिणाम है। कितनी ही ऐसी म्रादिम म्रथवा म्रसभ्य जंगली जातियाँ हैं जो पशुम्रों, पेड़ों म्रौर पत्थरों तक के भूतों म्रथवा प्रेतों को मानती हैं।

५—श्रचरों, जड़ों ग्रथवा श्रप्राण पदार्थों को श्रात्मतत्व से युक्त देखना जिससे वृक्ष, पहाड़, नदी, नाले, चेतन मानवों की भाँति काम करते माने जाते हैं।

६—क्रम के संयोग से वस्तुओं के कार्य-कारएा की कल्पना जिसे काक-तालीय भी कह सकते हैं। उदाहरएएार्थ कर्मा कई दिनों से मेह पड़ रहा है, श्रौर बंद नहीं होता, तभी किसी से तबा उल्टा होकर श्राँगन में गिर पड़ा, इसके बाद ही संयोग से मेह बंद हो गया। तो श्राँगन में उल्टा तबा रखना मेह बंद होने का कारएा मान लिया गया।

७—तुल्य से तुल्य को प्रभावित करना—पुतलों में सुई चुभो कर मनुष्य की मृत्यु में विश्वास करना।

५—अंश से अंशी को प्रभावित करना—किसी के नाम, शरीर के अंश, बाल, नाखून, श्रादि से उसे प्रभावित करना।

# ब्रज में प्रचलित एक विश्वास

- ६—इसी विश्वास से टोने करने वाले भोपों प्रथबा जादूगरों प्रथवा स्यानों का प्रादुर्भाव।
- १०—-विशेष विधि से, श्रनुष्ठान से, बलात् श्रभीष्ट की सिद्धि; इसी के फलस्वरूप मंत्र से ग्रथवा श्रनुष्ठान से फल-सिद्धि मानी जाती है। 'पुत्रेष्टियज्ञ', श्रादि इसी वृत्ति के परिगाम हैं।
- ११ संतान-धारण श्रौर संभोगिक्रया में कार्य-कारण की स्थिति का श्रज्ञान । ऐसी श्रादिम जातियाँ श्राज भी हैं जो यह नहीं समभतीं कि पिता के कारण पुत्र पैदा होता है । श्राज भी स्त्रियाँ श्रौर पुरुष देवी-देवताश्रों-पीरों-पैगम्बरों से संतान की याचना करती मिलती हैं, वह इसी मूल श्रादिम विश्वास का ही श्रवशेष है । फल से या भभूत से या श्राशीर्वाद से सन्तान मिलने का विश्वास भी इसी के श्रम्तर्गत है ।
- १२—- श्रादिम मानव व्यक्ति के श्रस्तित्व को नहीं मानता, वह तो दल के श्रस्तित्व को ही मानता है। इसी के परिगाम• स्वरूप ऐसे समाजों में यह स्थिति मिलेगी कि एक लड़का श्रपने दल के समन्त वयोवृद्ध व्यक्तियों को पिता व पिता-तृत्य मानता मिलेगा।

इसी मनोवृत्ति का परिगाम यह भी है कि किसी किसी श्रादिम जाति में एक दल की समस्त समवयस्क स्त्रियाँ, पुरुष की बहिनें मानी जाती हैं। श्रौर जिस दल में उसका विवाह हुआ है, उस दल की समस्त समवयस्क स्त्रियाँ उसकी पत्नी के समकक्ष।

इस संबंध में ही श्रार० श्रार० मैरेट ने 'साइकौलौजी एण्ड फोकलोर' (१६२०) नाम के निबन्ध-संग्रह में लिखा है: "यह कथन जोड़ना श्रोर है कि यद्यपि लोकवार्ताविद् का धर्म, मेरी दृष्टि में यही है कि वह श्रपनी विषय-वस्तु को स्थिर न मान कर परिवर्तनशील ही मानें, जीवित मानें, मृत नहीं; फिर भी इसके यह श्रर्थ नहीं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे कोई स्थायी छाया के समूह होंगे ही नही जो चित्र-कला (Kinematographic) की प्रणाली से देखने पर प्रतिफलित होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसे श्रपेक्षाकृत स्थिरशील मानकर उस परिवर्तन की नाप-जोख का साधन बनाया जा सके। उल्टेमनुष्य की श्रान्तरिक प्रकृति के श्रध्ययन से तो यही घोषित करने की लेक होती है कि "plus ca Change, plusi est to me'me Chose". यह मानना न्यायसंगत ही होगा कि मानव जाति (स्पीसीज) ने बन-मानुसों (एप्स) से किसी विधि से श्रपना सम्पूर्ण विच्छेद तो सदा के लिए कर लिया पर तब से श्रव तक वह श्रपने रूप को प्रत्यक्षतः वैसा ही बनाये रख सकी'' (पृष्ठ १६)

यही विद्वान ग्रागे लिखता है:--

"िकन्तु सभ्य मानस के क्षेत्र में प्राचीन पाखण्ड छिपे पड़े हैं। एक क्षरण के लिए भी किंचित विवेक-चेतन (रेशनल) का प्रयत्न शिक्ष्यिल होते ही मानस-क्षेत्र में ये सामने ग्राकर उपस्थित हो जाते हैं।" (पृष्ठ २२)

यही लेखक भ्रागे लिखता है कि

"यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकवार्ता में अवशेषों के अविशिष्ट रहने पर विचार किया जाता है तो ये अवशेष क्यों बच रहते हैं? ये भी अन्य बातों की तरह समाप्त क्यों नहीं हो पाते ।" लेखक कहता है कि इसका ठीक उत्तर यह है कि ये इसलिए बचे रहते हैं कि ये लोक के उस जीवन के वे उपलक्षरण हैं जिनकी निरंतर पुनरावृत्ति होती रहती है और जिनमें ही केवल दीर्घ काल के दौरान में ऐसे अवशिष्ट रूप में रहने की आन्तरिक क्षमता रहती है।" इससे स्पष्ट है कि लोक-जीवन में जो परम्परागत अवशेष रहता है, उस अवशेष के साथ वह मानस भी अवशेष के साय रहता है, जिसका उस अवशेष से सम्बन्ध है। वस्तुतः जब तक मानस में उस अवशेष के लिए आग्रह नहीं हो तब तक कोई वस्तु अवशेष की भाँति परम्परा से परम्परा में जा नहीं सकती। मूलतः ये मानस की मूल वृत्तियाँ हैं जो मानव के आदिम से आदिम रूप को अपने अन्दर बचाये हुए हैं।

समस्त मानसिक संस्थान में भ्रब इस 'लोक-मानस' की स्थिति को यहाँ पृष्ठ ३२ पर दिये हुए रेखाचित्र द्वारा श्रौर भी भली प्रकार देख सकते हैं।

इसमें पहले समस्त मानस के दो बड़े भेद किये जा सकते हैं। १—चेतन तथा २—ग्रवचेतन। ३—तीसरा भेद श्रद्धंचेतन का भी मानना होगा। यह ग्रवचेतन श्रीर चेतन के बीच का ग्रवकाश नहीं, यह चेतन की परिधि के रूप में है, चेतन की ग्रावश्यक सीमा। ग्रवचेतन के दो बड़े भेद होंगे, उपाजित ग्रवचेतन, जो मनोविश्लेषणा के ग्रनुरूप स्थिति रखता है ग्रीर कुण्ठाग्रों तथा दिमत वासनाग्रों से बना हुग्रा है। २ उत्तराधिकारेय मानस। यही लोक-मानस है। इसके निर्माण में दो तत्व हैं: १. ग्रादिम उत्तराधिकरण—यह मानव के मन की मूल गित का प्राकृतिक दाय है। २. ऐतिहासिक उत्तराधिकरण—ग्रादिम काल से चलकर ग्राज तक उस प्राकृतिक ग्रादिम मानसिक संस्थान के सूत्रों से संलग्न होकर, इतिहास-क्रम में विविध संस्कारों ग्रीर संस्कृतियों के विकास से उपलब्ध मानसिक संस्कार जो ग्राज हमारी रुचि ग्रीर प्रवृत्ति के मूल में ग्रविक्षत रूप से विद्यमान रहते हैं।

प्रश्न यह है कि लोक-मानस की यह स्थिति 'व्यक्तिगत' है या 'सामूहिक'। इपर से यह प्रश्न कुछ हास्यास्पद प्रतीत होता है। मानस का सम्बन्ध मस्तिष्क

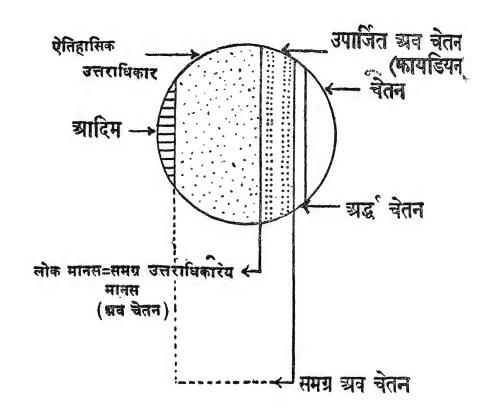

से है। मस्तिष्क किसी शरीर का ही अंश हो सकता है। ग्रतः मानस तो किसी व्यक्ति में ही हो सकता है । किन्तु बात इतनी सरल नहीं । मानव का मनुष्य से सम्बन्य है। मनुष्य का शरीर से। शरीर व्यक्तिपरक होता है। इसके होते हुए भी हम 'मानव' की एक ऐसी स्थिति भी मानने को बाध्य होते हैं जो मात्र 'व्यक्तिगत' नहीं । यह मानव क्या है ? क्या इसके शरीर नहीं है ? पर वह व्यक्ति रूप में नहीं मिलेगा । व्यक्ति-व्यक्ति में व्याप्त जो शरीर-धर्म है वस्तुतः मानव का वही शरीर है । क्या यह नहीं पूछा जा सकता कि सुष्टि में जो भ्ररबों मनुष्य हैं, उनमें से प्रत्येक को हम मनुष्य ही क्यों मानते हैं ? जातिवादियों (रेस थ्योरी मानने वालों) ने छोटे मस्तिष्क वया सिर वाले नीग्रो श्रौर विशाल मस्तिष्क वाले यूरोपियनों में भेद माना है, उनकी विविध शक्तियों में अन्तर माना है, उनके द्वारा होने वाले हानि-लाभ को भी श्राँकने की चेष्टा की है ।<sup>२</sup> पर उन्हें 'मनुष्य' संभी ने माना है। यही नहीं सबसे भ्रादिम जंगली मानव से लेकर भ्राज के सभ्यातिसभ्य मनुष्य को भी मानव कहा जाता है। ऐसा क्यों ? कोई ऐसा धर्म प्रथवा लक्षरा भ्रवश्य है जो समान रूप से सब में व्याप्त है। वह प्रत्येक शरीर में प्रकट होता है, किंतु सबमें समान है । यही मानव है जिसमें संसार में फैले हुए प्रत्येक मनुष्य का रूप समाया हुन्रा है। इस मानव की सत्ता ही उसमें 'मानस' की सत्ता की स्थिति की भी सूचना देती है। जब 'मानव' है तो उसका 'मानस' भी होगा ही। यह मानस वह मानस होगा जो ऐतिहासिक काल-क्रम से ग्रादिम से लेकर श्राज तक ग्रौर भौगोलिक-क्रम से समस्त विश्व में प्रत्येक मस्तिष्क में 'सामान्य मानस-धर्म' के रूप में विद्यमान हैं। इस भ्रर्थ में 'लोक-मानस' मात्र व्यक्तिगत

१. कार्ल गुस्तव केरस ने 'सिस्टम ग्राव फिजियालौजी' में बताया है कि यूरोपियनों के मस्तिष्क का ग्राकार बड़ा होता है। ये दिवा जातियां हैं ग्रौर नीग्रो जाति का मस्तिष्क छोटा होता है यह रात्रि जाति है।

र-मेडिसन गांट ने इसे स्पष्ट किया है। फ्रांज बोझाज ने बताया है कि "His (i. e. Madison Grant's) book is a dithyrambic praise of the blondblue-eyed long-headed White and his echievements and he prophesies all the ills that will befall mankind because of the presence of Negroes and dark-eyed races. (P. 25 "The Mind of Primitive Man").

नहीं। ब्यक्तिगत रूप में स्थित भी वह सामान्य मानस है जिसके कारण प्रत्येक ब्यक्ति का मानस 'मानस' कहलाता है भ्रौर जिसके कारण ही मानव 'मानव' के लिए प्रेषणीय हो पाता है। इसी भ्रयं में यह सामूहिक भी है, क्योंकि समस्त मानव समूह में भ्रपनी सामान्यता के कारण यह धर्म के रूप में विद्यमान प्रतीत होता है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है भ्राज यह लोकवार्ताविदों के द्वारा सिद्ध हो चुका है, कि मानव-मात्र समान मानस धर्म रखता है।

लोक-मानस उस मानव-मानस का ही एक अंश और अंग है। इस लोक-मानस का प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होता। व्यक्ति में विद्यमान रहते हुए भी मनोवैज्ञानिक इस मानस की भाँकी श्रिभव्यक्ति के माध्यम से ही कर पाते हैं। श्रनादिकाल से श्राज तक श्रीर सृष्टि में श्रोर से छोर तक मनुष्य-मात्र की जितनी भी श्रिभव्यक्तियाँ हैं, उनके विश्लेषण से ही लोक-मानस की स्थिति श्रीर उसके स्वरूप का ज्ञान होता है।

# लोक\_मानस श्रौर मानव\_प्रकृति

उक्त विवरण से कुछ ऐसा ग्राभास मिलता है कि लोक-मानस ग्रौर मानव-प्रकृति को ग्रभिन्न मान लिया गया है। वस्तुतः मानव-प्रकृति तो मनुष्य के स्वरूप का मूल है। ग्रौर मानस उसका एक अंग मात्र। मानव-प्रकृति मानस की दिशा निर्धारक प्रकृति है। मानव-प्रकृति के, रूढ़ मूल स्वरूप के अनुसार जो मानस ढ़ला, वह जिस प्रकार से ऐतिहासिक-भौगोलिक क्रम में प्रतिक्रियावान ग्रथवा क्रियावान, विकसित होता हुग्रा, पर ग्रपने रूढ़ मूल की सीमाग्रों ग्रथवा तत्वों को न त्यागता हुग्रा चला ग्राया है, वही लोक-मानस है। यह न्नाविम मानस 'श्रिमिटिव माइंड' भी नहीं है, ग्रौर 'जन-मानस' भी नहीं है। यह तो मात्र वह प्राकृतिक ग्रादिम रूढ़ मूल मानस है, जो ऐतिहासिक ग्रथवा भौगोलिक स्थितियों के परिणाम को किसी भी रूप में ग्रहण नहीं करता। इस ग्रादिम शब्द का प्रयोग ग्राज विद्यमान ग्रादिम जातियों के लिए भी होता है। ग्रतः ग्राज ग्रादिम मानस से ग्रादिम जातियों की मानसिक विशेषताग्रों का ही ज्ञान होता है। निश्चय ही यह लोक-मानस नहीं। लोक-मानस का किसी वर्ग ग्रथवा जाति विशेष से सम्बन्ध नहीं। वह तो सर्वत्र

१.—The psychological basis of cultural traits is identical among all races, and similar forms develop among all of them वही (P. 33) तथा...the similarities of culture the world over...justify this assumption of a furdamental sameness of the human mind regardless of race. वहीं (P. 34.)

मानस के मूल में विद्यमान तत्व है। यह जंगल में भी और शहर में भी मिलेगा।

लोक-मानस को हमें ग्राज जन-मानस से भी भिन्न मानना होगा। जन को यदि जाति 'रेस' का पर्याय माना जाय तो वस्तुतः लोक-मानस उसका विरोधी है। लोक-मानस की ग्रवस्थिति ऐसे जन-मानस के सिद्धान्त को भ्रामक सिद्ध करती है। किन्तु ग्राज जन शब्द 'रेस' ग्रथवा 'जाति' के ग्रथ में नहीं ग्रोता। ग्राज जन शब्द से जनता का भी ग्रथ ग्रहरण किया जाता है। जनता शब्द भी विश्वभर के सामान्य मनुष्य का वाचक है, ग्रतः जन-मानस उस सामूहिक 'कलैक्टिव' मनोविज्ञान को एक रूप है, जो वस्तुतः मानस के चेतन पक्ष पर बल देता है। जन-मानस किसी युग का वह नाधार-जियन मानस होता है, जिसमें चेतन-रूप में सामाजिक संस्कार-वद्धता के साथ युग के विधि-निपेधों के परिस्ताम से उद्भूत चेतन वृत्तियाँ फलित होती हैं। इसका सम्बन्ध चेतन-ग्राह्य वृत्तियों से है। मानसिक बृत्तियों की यह पृष्ठभूमि सामाजिक संस्कारों की चेतना ग्रीर युग-चेतना के नाधारजीन करा से प्रस्तुत होती है। इसी कारस यह लोक-मानस से भिन्न है।

श्रौर जिस शाब्दिक श्रभिव्यक्ति श्रथवा वागी में जितना यह लोक-मानस ग्रिविक मात्रा में मिलेगा, उतनी ही वह लोक-साहित्य के ग्रन्तर्गत ग्रा सकेगी । मेरेट महोदय ने लिखा है कि, ''गृतिहानिक परिस्थितियाँ बदलतीं हैं, जब कि मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ श्रपेक्षाकृत स्थायी होती हैं । लोक-साहित्य के विद्यार्थी को दोनों के साथ ही न्याय करना चाहिये ।'' 'Psychology And Folklore P. 121 )' क्योंकि ग्राज लोकवार्ता मात्र श्रवशेषों का ही ग्रध्ययन नहीं है, लोक-मानस के साथ लोक ग्राज के वर्तमान मानव में जीवित है । लोक साहित्य के द्वारा हम उसे इतिहास के साथ विद्यमान रूप में ग्रध्ययन करते हैं ।

# विश्व लोक-वार्ता के भेद

विश्व लोक वार्ता के अन्तर्गत वह समस्त लोकाभिव्यक्ति आती है, जिसमें लोक-मानस अपने मौलिक प्रयोगों के साथ अपने उत्तराधिकरण को भा प्रस्तुत करता है। इसी कारण लोक-वार्ता के अध्ययन की दो प्रमुख दिशाएँ हो जाती हैं: एक लोक-वार्ता का ऐतिहासिक अध्ययन और दूसरा वर्तमान लोक-वार्ता का अध्ययन। ऐतिहासिक लोक-वार्ता के अन्तर्गत लोकाभिव्यक्ति की वह समस्त संपत्ति आती है जो साहित्य-कलाकौशल में इतिहास की साक्षी के

रूप में बिखरी हुई है, जैसे प्राचीन से प्राचीन लोककृत चित्र प्रात्याँ विशेषतः मिट्टी की मूर्तियाँ (Terracottas), प्राचीन लिखित अथवा मौखिक लोक-मानस परंपरा <sup>3</sup> का साहित्य, स्थापत्य, स्थापत्यों में उत्कीर्ण अभिप्राय (motifs), उनके प्रसंग४ प्राचीन आभूषरा, अस्त्र-शस्त्र, वािराज्य की वस्तुएँ, कौड़ियाँ, सीपें प, परंपरागत नाट्य तथा नृत्य आदि।

१—प्राचीन चित्र फ्रान्स तथा स्पेन की गुफाओं में दिवालों पर उत्कीर्ण मिले हैं। इन चित्रों का लोक-बार्ता से गम्भीर संबंध है, क्योंकि श्री डब्ल्यू जे॰ पैरी के मतानुसार "It seems probable that this art was concerned with the food supply, that the representation of an animal desired for food helped in some way in its capture. (The Gowth of Ciwlization, 1937 P. 27.) अर्थात् अधिक संभावना यह है कि इस कला का संबंध भोजन-उपलब्धि से था कि भोजन के लिए इच्छित पशु का रेखांकन उसके पकड़ने में किसी न किसी प्रकार से सहायक था।

२—These People (of the Aurigracian stage of culture) also practised sculpture depicting boars and other animals that they chased, but in addition, they made sculptures of leminine form, with the material parts grossly exaggerated" (वही पृ०२८) स्त्रियों के ग्रंगों का यह विश्ववीकरण निश्चय ही किसी टोने से संबंध रखता है, केवल कला-सौंदर्य की ग्रभिन्यक्ति के लिए नहीं हो सकता।

३—प्राचीन साहित्य में ग्रिधिकांश लोक-वार्ता ही होती है क्योंकि वह लोक-मानस के स्तर से उत्पन्न भावों को ही व्यक्त करता है।

४—प्रत्येक स्थापत्य ग्रौर उसमें उत्कीर्ण ग्रभिप्राय तथा प्रसंग में लोक-मानस का कोई न कोई विश्वास संलग्न ग्रवश्य रहता है।

५—ये पदार्थ मेनटोन के निकट गुफा में प्राप्त हुए। ये निश्चय ही हिन्द महासागर से लायो गयोहोंगी। यह टिप्पणी ठोक ही प्रतीत होती है कि "These shells are eloquent witnesses of intercourse of some sort or other in those far off days between widely separated parts of the earth. Elliot Smith has shown, in his work on the Evolution of Dragon, why shells were so valued in such remote age, they were supposed to have life giving powers."

इससे इनका ऐतिहासिक ही नहीं लोकवार्ता संबंधी महत्व स्पष्ट हो जाता है।

वर्तमान लोक-वार्ता के ग्रन्तर्गत इसी प्रकार की वह समस्त ग्रिभिव्यक्ति ग्राती है जो ग्राज उक्त रूपों में विद्यमान मिलती है, फलतः इसे हम निम्न फलक से समभ सकते हैं।



यहाँ यह बात ध्यान में ग्रवश्य रखनी चाहिये कि लोक-वार्ता की ग्रभि-व्यक्ति में कला केवल किसी सौंदर्यानुभूति का प्रकाशन नहीं, लोकवार्ता की कला का जन-जीवन श्रीर इसके विश्वासों से घनिष्ठ संबंध होता है। लोकवार्ता संबंधी कोई भी चित्र मनोरंजन के लिए अथवा शोभा-सजा के लिए नहीं अंकित किया जाता । वह समस्त अनुष्ठान का एक अङ्ग होता है, जिसमें धर्म, तंत्र, मंत्र ग्रीर टोने से मिलते-जुलते भावों का ग्रद्भुत मेल रहता है। प्राचीनतम चित्राङ्कन में जो ग्रभिप्राय ग्राज हमारे ग्रनुमान से सिद्ध होता है, वैसा ही ग्रभि प्राय भ्राज के लोक-वार्ता के चित्राङ्कनों में मिलता है। यद्यपि इनमें व्याप्त भाव उतने वस्तुपरक नहीं रहे, जितने भावपरक होगये हैं। भाव भी स्थूल जैसे कल्यागा, संकट से रक्षा, समृद्धि भ्रादि । पुरातन गुफा-निवासी पशुम्रों के चित्र बनाकर चित्र के टोने से पशुत्रों को हस्तगत करने की युक्ति रचता था। स्राधुनिक लोक-परंपरा में जब कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है, तो वह संपूर्ण श्रनुष्ठान का अङ्ग होता है भौर समस्त अनुष्ठान के श्रीभप्राय के अनुकूल होता है। लोक-वार्ता के कला-विलास का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है । वागी की श्रिभिव्यक्ति के रूपों के श्रतिरिक्त शेष समस्त लोकोद्योग इसी के श्रन्तर्गत श्राते हैं जिन्हें यों विभाजित किया जा सकता है।



लोक-जीवन में प्रत्येक कार्य श्रीर प्रत्येक श्राचार के सम्बन्ध में लोक-वार्ता मिलती है। उत्पादन-विषयक लोक-वार्ताएँ तो श्रत्याधिक मिलती हैं। वस्तुत: मनुष्य के समस्त उद्योगों की दो ही तो दिशाएं हैं: उत्पादन श्रीर उपभोग। संग्रह भी मूलतः उत्पादन का ही श्रङ्क है। श्राघुनिक श्रर्थशास्त्र में तो यह निविवाद उत्पादन के ही ग्रन्तगैत है। उत्पादन का उपभोग एक महान कर्म है। लोक-जीवन में उसे ग्रावश्यक महानता प्रदान की गयी है। उपभोग को सदा उत्सव-विलास से संलग्न कर दिया गया है।

वार्गी-विलास भी जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है श्रीर उत्पादन तथा उपभोग से निरन्तर लिपटा रहता है, फिर भी इसके कई रूप मिलते हैं । वे इस प्रकार हैं:—



धर्मगाथा १ लोक-कहानी दन्तकथा चुटकुले तंत्राख्यान लोकगीत पहेलियाँ मन्त्र

१-लेबीज स्पेन्स ने 'ऐन इंट्रोडक्शन दू माइथालाजी' में इनमें से कुछ रूगों की व्याख्या की है। जिसमें से घर्मगाथा पर संक्षेप में यहाँ दिया जाता है: 'धर्म-गाथा (myth)यह किसी देवता अथवा पराप्राकृत सत्ता का एकविवरण होता है, इसे साधारणतः आदिम-विचारों की शैली में लाक्षिणिकता से अभिव्यक्त किया जाता है। यह वह प्रयत्न है जिसके द्वारा मनुष्य का विश्व से सम्बन्ध समकाया जाता है, और जो इसे दुहराते हैं उनके लिए प्रमुखतः धार्मिक महत्व रखता है, अथवा इसका जन्म किसी सामाजिक संस्था, रीतिरिवाज, अथवा परिस्थितियों की किसी विशेषता की व्याख्या करने के निमित्त होता है।''

इस परिभाषा के अनुसार 'धर्मगाया' में (क) देवता अथवा पराप्राकृतिक शक्ति का विवरण होता है।

- (ख) इसमें ग्रादिम-मानस विद्यमान रहता है।
- (ग) इसका धार्मिक महत्व होता है। इसे जो दुहराता है या पढ़ता है वह किसी धर्मलाभ की स्राकाँक्षा रखता है।
  - (घ) इसके निर्माण के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं:।
- (ग्र)—मनुब्य के सुब्दि के साथ सम्बन्धों की व्याख्या करने के लिए ग्रथवा (ग्रा)—किसी सामाजिक संस्था, प्रथा ग्रादि की व्याख्या के लिए।

इसे और स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि धर्मगाथा यह बताती है कि 'श्रादम' नाम के मनुष्य की पसंली से हब्बा का जन्म हुग्रा। पशु प्रथवा पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए ? किसी प्राणी में कुछ विशेषताएँ क्यों हैं ? कौवे के एक भ्रांख क्यों है ? विशेष प्राकृतिक ब्यापार क्यों होता है ? चन्द्र को राहु ग्रसता है ग्रतः चन्द्रग्रहण होता है। ग्रादि।

इन रूपों में से कुछ विद्वान धर्म-गाथा को लोकवार्ताभिव्यक्ति नहीं मानते। कुछ का तो कहना यह है कि धर्म-गाथा का पूर्व में कुछ रूप रहा हो, हमारे समक्ष तो वह महान कवियों की रचना के रूप में ब्राती है, इन विद्वानों का लक्ष्य ईलियड तथा महाभारत जैसी रचनाक्रों की ब्रोर होता है। विकुछ का

विद्वानों के मत में धार्मिक ग्रास्था नहीं, धार्मिक पृष्ठभूमि ग्रवस्य होनी चाहिये। उसमें किसी देवता या दैवी पुरुष का समावेश होना ग्रावस्थक है, यदि ऐसा न होगा तो उसे लोक-कहानी कहा जायगा। किन्तु यह बात ध्यान में रखने की ग्रावस्थकता है, कि केवल देवी-देवताग्रों के ग्राने से कोई लोक-कहानी धर्म-गाथा नहीं हो सकती। कितनी ही लोक-कहानियाँ ऐसी प्रचित्रत हैं जिनमें शिव-पार्वती, विष्णु ग्रादि का उल्लेख मिलता है, पर उन्हें धर्मगाथा नहीं कहा जा सकता। किसी तथ्य की व्याख्या करने वाली कहानियों में भी देवताग्रों का समावेश होता है, पर उन्हें भी सदैव धर्मगाथा नहीं कह सकते। उदाहरणार्थ—

१—गिलहरी की पीठ पर रेखाएँ क्यों हैं—सीता के वियोग में गिलहरी ने राम को सहायता दी, राम प्रसन्न हए, उन्होंने उस पर हाथ फेरा ग्रौर रेखाएँ बन गयीं। यह लोक कहानी है, धर्मगाथा नहीं।

२—पेट बन्द क्यों है पहले पेट खुला होता था भ्रौर वह एक ढक्कन भ्रथवा परिया से बन्द होता था। किन्तु पार्वती के पेट को खोल कर एक बार शिवजी ने देख लिया भ्रौर उनके मायके का उपहास किया। तब से पार्वती ने शाप देकर उसे सदा के लिए बन्द कर दिया—यह लोक-कथा है, धर्मगाथा नहीं।

कारण यह है कि धर्म-गाथा के लिए केवल यही आवश्यक नहीं कि उसमें देवताश्रों का समावेश हो, यह भी आवश्यक नहीं कि उसमें आस्था हो ( यहाँ आस्था से अभिप्राय है कहानी में कही बात पर विश्वास करना )। ऊपर की दोनों कहानियों में विश्वात बात पर कहने-सुनने वाले दोनों ही विश्वास करते हैं, किन्तु धर्मगाथा के लिए आवश्यक है कि उक्त दोनों बातों के साथ उसका धार्मिक माहात्म्य भी हो। उसके कहने-सुनने में किसी धार्मिक लाम की सम्भावना हो। किन्तु इन सबसे अधिक महत्व का तत्व यह है कि धर्मगाथा में देवी-देवता का समावेश परम्परित कथा-अभिप्राय (मोटिफ) के रूप में नहीं होता। धर्म-गाथा किसी न किसी देवी-देवता के दृत्त से गुँथी रहती है।

(देखिये स्टैण्डडं डिक्शनरी ग्राव फोकलोर, माइथालाजी एण्ड लोजेण्ड)

१ — ऐसे विद्वानों (जैसे ऐडिय हैमिल्टन) से हमें यही पूछना है कि घम-गाथा का उपयोग महाकाव्यों में हुआर है, या महाकाव्य ही धर्मगाथाएँ हैं। निश्चय ही धर्मगाथा ने महाकाव्य से पूर्व ही जन्म ग्रहण किया। उसी पूर्व विचार है कि लोकवार्ता-तत्व का संबंध श्रादिम-मानव के वर्तमान श्रवशेषों से होता है, किन्तु, धर्म-गाथा तो श्रतीत काल से समान्ध रखती है। व यह भी कहा जाता है धर्मगाथा में श्रादिम-मानस की श्रिभव्यक्ति नहीं, क्योंकि श्रादिम मानस का विकास कुछ निम्न क्रम से हुआ है।

- (१) मन<sup>२</sup>।
- (२) पराप्राकृतिक-वाद-प्राकृतिक पदार्थों के श्रद्धामयोद्रेक में।
- (३) श्रात्मवत् वाद—िकसी शक्ति की उद्भावना श्रात्मवत् सर्वभूतेषु —मेरे जैसी बुद्धि, शक्ति, विवेक पशु पक्षियों, पदार्थों में है।
- (४) पदार्थात्मवाद-समस्त पदार्थों में त्रात्मा है।
- (५) देववाद-देवता श्रों की कल्पना

इन विद्वानों के विचार से इस पांचवीं स्थिति में पहुँचने पर ही धर्म-गाथाश्रों का उदय हुश्रा। अश्रतः ये मूल लोक-मानस से संबद्ध नहीं। 'भाषा'

रूप के कारण वे धर्मगाथाएँ हैं। उसी महत्व के कारण वे महाकाव्यों का विषय बनीं। वे कथाएँ कवियों द्वारा किल्पत नहीं की गयीं, उनके द्वारा संशो-धित भले ही हुई हों। ग्रतः वे ग्रपने मूल रूप में क्या थीं, यही महत्वपूर्ण है।

१—इस तर्क के संबंध में एक तो काट यही है कि स्राज लोकवार्ता वस्तुतः स्रादिम-स्रवशेष मात्र नहीं। धर्मगाथा का संबंध भी उतना हो वर्तमान से है जितना लोकवार्ता के स्रादिम स्रवशेषों के वर्त्तमान रूप से होता है। धर्मगाथा का यदि स्रतीत से संबंध है तो लोकवार्ता के स्रादिम स्रवशेषों को क्या बिना स्रतीत से संबंधित किये स्रादिम स्रवशेष माना जा सकता है?

२— मन शब्द कर प्रयोग मेलेनेशियन द्वीपसमूह में होता है, "To describe a mysterious form of energy which is thought of as capable of residing or gathering in men and natural objects, much as does electricity in a leyden jar" यह वस्तुतः ग्रात्म ग्रथवा ग्रात्मशक्ति (Spirit power) का भी मूल सार है। कुछ विद्वान इस क्रम-विकास में 'मन' को पहला स्थान देने से सहमत नहीं। वे 'ग्रात्मवत् वाद' ग्रथित् 'ऐनिमेटिज्म' से ही लोक- मानस का मूल मानते हैं।

३—यहाँ प्रश्न यही है कि क्या इस पाँचवी अवस्था तक पहुँचने पर भ्रादिम-मानस की सत्ता मिट चुकी थी। 'देववाद' क्या लोक-मानस की ही उद्भावना नहीं? यह भी अब स्पष्ट हो गया है कि लोकवार्ता का मूल लोक-मानस से भ्रनिवाय सबंघ नहीं। लोक-मानस की जो दाय रूप में स्थिति है,

## में भी जैसा मेक्समूलर ने मानाः—

पहली अवस्था—धातु निर्माण की है। (The Matic Period) दूसरी अवस्था—भाषाओं की मूल जातियों के जन्म की है (Dialectic stage)। इस अवस्था में आर्य, सेमेटिक, टर्की आदि की जाति-भाषाओं ने जातीय धर्म ग्रहण करना आरम्भ किया।

तीसरी अवस्था-धर्मगाथापरक (Mythological) है जिसमें मूल शब्दों ने विकारयुक्त होकर गाथाओं को जन्म दिया। इस विकास की अवस्था पर आकर धर्मगाथाएँ बनीं। चौथी अवस्था-लौकिक (Popular) इस अवस्था पर पहुँच कर राष्ट्रीय भाषाओं का निर्माण हुआ।

धर्म-गाथाश्रों के निर्माण में भाषा का बहुत हाथ रहा है। मेक्समूलर ने यही धारणा बना ली थी कि धर्मगाथा केवल भाषा का रोग है; 'मैलेडी श्राव लैंग्वेज' है। भाषा जब श्रपनी श्लेष-शक्ति श्रिथवा श्रसमर्थता के कारण, एक के स्थान पर, साम्य के या भ्रान्ति कारण, दूसरे शब्द को ग्रहण कर लेती है श्रीर श्रर्थ विषयक परिवर्तन भी पैदा कर देती है, तब धर्मगाथा जन्म लेती है। ग्रतः धर्मगाथा का संबंध लोक-मानस से नहीं हो सकता। फिर धर्म-गाथा से लोक-कथाएँ उत्पन्न हुई हैं। ग्रतः लोक-कथाग्रों ग्रीर लोक-वार्ताग्रों की जननी इस धर्मगाथा को पृथक ही मान्यता देनी पड़ेगी। इसी प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि विद्वानों के एक संप्रदाय ने धर्मगाथाग्रों को सूर्य, चन्द्र, तूफान जैसे किसी प्राकृतिक व्यापार का रूपक सिद्ध किया, तो किसी ने उन्हें किसी न किसी ऐति-हासिक व्यक्ति या तथ्य का ही रूपान्तर तथा लोक परिवर्द्धित रूप माना।

इन युक्तियों में विशेष बल नहीं माना जा सकता। धर्म-गाथा में मूलतः ग्रादिम मानस [ primitive mind ] ग्रोतप्रोत है । उसमें समस्त उसकी ग्रभिव्यक्ति भी लोकवार्ता का एक तत्व है। धर्मगाथाग्रों के विन्यास में लोकमानस व्याप्त है।

१— मैक्समूलर का सिद्धांत ग्रब ग्रमान्य हो चुका है । वास्तिविक बात यह है कि लोक-कथा का जन्म पहले होता है। उसके पात्रों का नामकरण बाद में होता है। यह नामकरण की स्थिति ही महाकाव्यों की स्थिति है। सामान्य लोक-कथा — धर्म तथा देव-तत्व — धर्मगाथा — देवतत्व का नामकरण — महाकाव्य। ग्रतः महाकाव्य धर्मगाथा का रूपान्तर है।

विचार, विकास और उद्भावना लोक, मानस के परिएगम से है, संस्कृत मानस की मनीषिता उसमें नहीं। यों यह विषय पर्याप्त विवाद की गुंजायुश रखता है कि ग्रादिन उद्गार दानिक नावना के मूल से संयुक्त थे, जैसा कि फोजर ने माना है <u>।</u> मैजिक ( टोने ) के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए फ्र**ेजर** का कहना है कि लोक-वार्ता का मूल मानस मैजिक भाव का परिएगाम है । मूलर ने उधर [ ऐनीमिज्म ] पदार्थ-ग्रात्म देवसत्तावाद की स्थापना की थी, ग्रौर रूस के विद्वानों की मान्यता यह हो रही है कि श्रादिम-मानव की मूत श्रभ-व्यक्ति धार्मिक मूल से युक्त नहीं थी, वह शुद्ध लौकिक थी । ऐडिथ हैमिल्टन ने लिखा है कि ''ग्रधूनातन विचार के ग्रनुसार एक वास्तविक धर्मगाथा (Myth) का धर्म से कोई संबंध नहीं होता । वह प्रकृति की किसी बात की व्याख्या होती है, जैसे विश्व में कोई या प्रत्येक वस्तू किस प्रकार ग्रस्तित्व में श्रायी "धर्मगाथाएँ ग्रारंभकालीत विज्ञान हैं, मनुष्य के उस प्रथम प्रयत्न का प्रतिफल जिसकें द्वारा उसने अपने चारों ग्रोर की वस्तुग्रों की व्याख्या की ''' किन्तू तथाकथित धर्मगाथा श्रों में ऐसी भी हैं जो व्याख्या नहीं करतीं। ये शुद्ध मनोरंजन के लिए हैं " अब यह तथ्य प्रायः मान लिया गया है भ्रौर अब हमें धर्मगाथा की प्रत्येक नायिका में चन्द्र या उवा को ढ़ँढने की स्नावश्यकता नहीं रही, न प्रत्येक नायक के पराक्रमों में सूर्य-गाथा ही ढूँढ़नी है ( दे० 'माय-थालाँजी' नामक पुस्तक ) तथापि इस समस्त विवाद-पूर्ण स्थिति के उपरान्त भी यह कहा जा सकता है कि वह धर्म भी लोक-तत्व का श्रङ्ग था श्रौर धर्म-गाथाएँ भी उसी लोकतत्व के ग्राधार पर बनीं। 'बिफोर फिलासर्फ।' की भूनिका में ऐच० एण्ड ऐच० ए० फैंकफर्ट द्वारा लोक-मानस के जो तत्व उद्याटित किये गये हैं, उनका ऊपर 'लोक-मानस' में उल्लेख हो चुका है। वे सभी तत्व धर्म-गाथाग्रों में पूर्णतः मिलते हैं। यद्यपि ऐडिथ हैमिल्टन ने यह लिखकर म्रादिम-तत्व की धर्म-गाथाम्रों में कमी बतायी है कि "किन्तू जो बात म्राश्चर्य की है वह यह नहीं कि जहाँ-तहाँ जंगली विश्वासों के कुछ दुकड़े बच रहे हैं। ग्रद्भुत बात तो यह है कि वे इतने थोड़े हैं", फिर भी क्या यूनानी, क्या भार-तीय, क्या मिस्री, सभी की धर्मगाथाग्रों में लोक-मानस श्रापाद-मस्तक व्याप्त है। ग्रतः धर्म-गाथाएँ, लोकवार्ता साहित्य का ही ग्रङ्ग हैं। धर्म-गाथाग्रों का अध्ययन लोकवार्ताओं के अध्ययन के लिए अत्यन्त आवश्यक है । तथा लोक-वार्ताग्रों के स्वरूप को समभे बिना धर्म-गाथाग्रों का भी ग्रध्ययन ग्रसंभव है।

१—-लोकवार्ता का क्षेत्र बहुत विशद है। उसमें धर्मगाथा का समावेश सहज ही हो जाता है।

दोनों का परस्पर घनिष्ठ संबंब है। शेष रूपों के संबंघ में कोई विशेष मतभेद नहीं । लोक-कहानी, अवदान, तंत्राख्यान आदि सभी निर्विवाद लोक-वाग्गी-विलास के भेद हैं। तंत्राख्यान का इन सभी रूपों में लिखित-विशिष्ट साहित्य से कुछ विशेष संबंध ग्रवश्य है। भारत के पंचतंत्र तथा ईसप की फेबिल्स का पता हमें 'साहित्य' के द्वारां ही मिला है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत ग्रधिक प्रचलित हुई हैं। इसके २०० रूपान्तर विश्व की पचास भाषाओं में हुए बतलाये जाते हैं । ये कहानियाँ पश्-पक्षियों से संबंधित हैं। यह कहा जा सकता है, कि ये लोक-कहानियाँ नहीं। पंचतंत्र में नीति श्रीर राजनीति को दृष्टि में रखकर जिस प्रकार ये कहानियाँ व्यवस्था-बद्ध की गयी हैं, वह साहित्यिक ग्रहं-चैतन्य ग्रथवा मेधा का परिएगाम हैं। किन्तू बस, इस युक्ति में इतना ही सत्य है, कि कहानियों की व्यवस्था मात्र ही साहित्यिक ग्रहं-चैतन्य से युक्त है, पशु-पक्षियों की कहानियों में स्वतंत्र रूप से लोक-मानस के तत्व स्पष्ट हैं। वस्तुतः लोक-क्षेत्र से कहानियाँ लेकर साहित्यिक मेघा ने साभिप्राय व्यवस्था में उन्हें रख दिया है। श्रतः पंचतंत्र की मूल कहानियाँ लोक-कहानियाँ हैं, ग्रथवा लोक-मानस के तत्वों से परिव्याप्त हैं। पंच-तंत्र के बाहर भी अनेकों पज्-पक्षी-विषयक कहानियाँ हैं। जो शृद्ध लोक-कहानियाँ हैं श्रीर इसी वर्ग में रखी जायँगी। लोकोक्ति, कहावत तथा मुहावरों तथा प्रहेलिका के मूल में मनीषी बौद्धिक कौशल दिखायी पड़ता है। पर यह यथार्थता नहीं। इन सभी का मूल लोक-मानस में है। पहेली के उल्लेख तो बहुत प्राचीन मिलते हैं। ग्रादिम ग्रनुष्ठानों तथा टोटकों से इनका घनिष्ठ संबंध था। वेदों तक में भ्रश्वमेघ यज्ञ के भ्रवसर पर पहेलियां बुक्तायी जाती थीं। श्रादिम जातियों में वर्षा के न होने पर कहीं विवाह के अवसर पर अथवा जन्म के अवसर पर पहे-लियों का श्रानुष्ठानिक (ritualistic) उपयोग होता है। इससे इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि इनका जन्म लोक-मानस में ही है।

# लोक-साहित्य-विषयक संप्रदाय

इस समस्त विवरण के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि लोक-वार्ता तथा लोक-साहित्य के ग्रध्ययन-विषयक तीन संप्रदाय हैं। र एक को तो भारतीय

१—देखिये 'द स्टैप्डर्ड डिवशनरी ग्राफ फोकलोर ग्रादि: पंचतंत्र शीर्षक निसंघ।

२—किसी भी विज्ञान का इतिहास प्रायः उसके सँप्रदायों के रूपमें प्रस्तुत किया जाता है। लोक-वार्ता-तत्व का इतिहास भी इसी हिष्ट से प्रस्तुत किया जाता है, किसी विज्ञान के इतिहास के ग्रध्ययन की भाँति। लोक-वार्ता-तत्व के

संप्रदाय नाम दिया जा सकता है। इस संप्रदाय की स्थापना यह रही कि धर्मगाव्याओं तथा लोककथाओं का जन्म भारत में हुआ और वे भारत से चतुर्दिक फैलीं। धर्मगाथाओं भीर लोक-कथाओं के जन्म लेने और रूपान्तरित होने का कारए।

इतिहास के ग्रध्ययन के महत्व के विषय में सोकोलोव ने लिखा है कि:-

- (म्र) बिना इतिहासपरक मध्ययन के तो इस क्षेत्र के आधुनिक उद्योगों का यथार्थ मूल्याङ्कन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनके (लोक-वार्ता-तत्व-विदों के) उद्योगों की परम्परा है, उस परंपरा में ही उन्हें ठीक समभा जा सकता है।
- (ग्रा) लोक-वार्ता-तत्व विषयक विविध समस्याग्रों के क्या, कैसे ग्रौर क्यों को समभने ग्रौर इस निमित्त किये गये विविध हलों को जानने का मार्ग भी इतिहास से ही मिलता है।
  - (इ) इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि हुई, यह इतिहास ही बतायेगा।
- (ई) वैज्ञानिक विचार-विकास में क्या बाधाएँ ग्रौर त्रुटियाँ रही हैं, इतिहास से ही जाना जा सकता है।
- तथा (उ) इस लोक-वार्ता की पृष्ठभूमि क्या है, यह भी इसी से ज्ञात होगा। ग्रौर जहाँ तक लोक-वार्त्ता-तत्व के विकास का प्रक्र्व है उसे सम्प्रदायों में बाँटकर किंचित ब्यवस्थित रूप से समभा जा सकता है।

लोक-वार्ता-तत्व का शास्त्रीय ग्रध्ययन उन्नीसवीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दी माना जाता है। सोकोलोव का मत है कि यह उस विचार-क्रान्ति का परि-गाम है जिसे 'रोमाण्टिसिज्म' नाम दिया जाता है। वस्तुतः तो यह लोक-वार्ता-विषयक प्रवृत्ति फांसीसी राज्य-क्रांति का परिगाम थी। जिसने राष्ट्रीयवाद (नेशनिलज्म) को जन्म दिया। सामंतों के ग्रत्याचारों से पीड़ित जन-समूह में चेतना उत्पन्न हुई ग्रौर उन्होंने स्थापित किया कि राष्ट्र सामन्त-वर्ग से नहीं बनता, जन-साधारण के समूह से ग्रथवा लोक-समृह से बनता है। इस स्थापना के बाद लोक-संस्कृति ग्रथवा लोक-वार्ता का संकलन ग्रौर ग्रध्ययन ग्रारंभ हो गया। स्वयं सोकोलोव ने माना है कि 'लोक-वार्ता के प्रथम रोमाण्टिसिस्ट संस्करण के प्रकाशन में राजनीतिक उद्देश स्पष्टतः ग्रौर उग्र रूप में प्रकट किये गये हैं।' उनको समभने के लिए केवल यह स्मरण रखना ग्रावश्यक है कि इन प्रथम प्रकाशनों का समय वही है जो नेपोलियन के युद्धों का है। इस राष्ट्रवादी भावना से ग्रनुधेरित शोध ग्रौर ग्रध्ययन की प्रवृत्ति ने संग्रह-ग्रंथ प्रदान किये ग्रौर संस्कृत के पाश्वात्य जगत के समक्ष उद्धाटित होने से इस लोक-वार्ता

है शब्द-विकार श्रथवा मैक्समूलर के शब्दों में 'मैलैडी श्राव वर्डस' है । इस युग के प्रायः समस्त लोक-तत्व-मर्मज्ञ [ग्रारियंटेलिस्ट], भारतीय तत्व के पंडित तथा भाषा-विज्ञान-विशारद थे। भारतीय तत्व ग्रौर भाषा-विज्ञान के सहारे ही उन्होंने लोक-तत्व को भी समभने की चेष्टा की थी। इसके लिए तुलनात्मक प्रगाली का प्रयोग किया जाता था।

इस दिशा में सबसे पहला प्रयत्न विलहेल्म प्रिम (१७६७-१६५६) तथा जेकब प्रिम का था। प्रिम बन्धुग्रों ने लोक-तत्व के ग्रध्ययन की दृष्टि से विशेष ध्यान माइथालोजी (धर्मगाथा) पर दिया था, इसी कारण इसे माइथालोजी-कल संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रसिद्ध तत्व-वेत्ताग्रों में प्रमुख हैं—जर्मनी का ग्रडालबर्ट कृद्ध (१६१२-१६६१) 'स्क्वाजं' (Schwarz) 'मन्न

प्रवृत्ति को वैज्ञानिक रूप प्राप्त हुन्ना। सोकोलोव ने इस प्रकार लोक-वार्ता का संबंध ग्रपनी दृष्टि से वर्गवादी सिद्धांत से कर दिया है। जबकि सत्य यही प्रतीत होता है कि संस्कृत-भाषा के साहित्य के परिचय से ही एक बौद्धिक क्रांति हुई। भाषा में ही साम्य नहीं दीखा, कथा-कहानियों में भी साम्य था। माइथालाजी में भी था। पुरातत्वविद भारत के साहित्य ग्रौर लोक-साहित्य दोनों के संग्रह ग्रौर ग्रध्ययन तथा तुलना में लगे। इसके लिए पाइचात्य क्षेत्र से भी सामग्री संकलन की गयी। वस्तु-स्थित तो यह थी कि यह संस्कृत के संपर्क से उदित होने वाली विचार-क्रान्ति मूल में फ्रान्स की राज्य क्रान्ति के राष्ट्रवाद के विरोध में थी। राष्ट्रवाद भौगोलिक ग्रौर ऐतिहासिक सीमाग्रों में मानव-धर्म को बाँट कर विश्व में संकुचित क्षेत्र पैदा कर रहा था। जब कि संस्कृत के संपर्क से उत्पन्न विद्वानों ने यह विचार प्रस्तुत किया कि ग्रायं जातियाँ इन राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करके एक हैं। फलतः राष्ट्रवाद ने लोक सामग्री प्रदान की ग्रीर संस्कृत-संपर्क से उत्पन्न मनीषिता ने तुलनामूलक वंज्ञानिक दृष्टि । निश्चय ही इस लोक-विज्ञान की वैज्ञानिकता में भारत की विचारधारा का गहरा प्रभाव है । इसी कारण इस प्रारम्भ के लोक-वार्ता-तत्व के अध्ययन की परम्परा को भारतीय संप्रदाय कहा जाता है। अधिक वैज्ञा-निक दृष्टि से इसे 'मैथोलौजिकल स्कुल' भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तन का श्रेय ग्रिम बन्धु श्रों को है।

१— जेकबिश्रम की मुख्य रचनाएँ हैं : 'टेल्स फार दी चिल्ड्रिन एण्ड दी फैमिली' (१८१२), जर्मन ग्रामर (१८१६) ऐण्टिक्किटीज छाव जर्मन (१८२८), जर्मन मैथालाजी (१८३५), हिस्ट्री छाव दी जर्मन लैंग्वेज (१८४८)।

हार्ट' (Mannhardt) अंग्रेजों के मैक्समूलर, फ्रेंच के पिक्टेत,रूस के एफ॰ आई॰ बुस्लयेन, ए॰ एन॰ ग्रफनस्पैव, तथा ग्रो॰ एफ॰ मिलर।

इस संप्रदाय की मान्यता यह थी कि:---

- (१) समान गाथाओं का उद्गम एक स्थान पर हुम्रा।
- (२) समान गाथात्रों का जहाँ जहाँ प्रवलन श्रौर मान्यता है वहाँ की जातियों का भी उद्गम स्थान एक था। वे सब एक परिवार की जातियाँ हैं।
  - ं (३) गाथाएँ भाषा-विकार के कारएा उत्पन्न हुई। <sup>व</sup>
- (४) उनका मूल है कोई प्राकृतिक व्यापार : जैसे स्क्वार्ज की स्टार्म थ्योरी । मैक्समूलर की सोलर थ्योरी विकास महत्व देने वाला माना जाता है।
- (५) इसकी प्रणाली तुलनामूलक थी। गाथा, अभिप्राय तथा नाम श्रीर शब्दों की तुलना, इसे धर्मगाथावादी सम्प्रदाय की त्रुटियाँ, कमी श्रीर दोष, इसके श्रनुयायियों को ही प्रकट होने लगे थे, फिर भी यह प्रवृत्ति १८५६ ई० तक प्रबल रही।

१८५६ में थ्योडोर बेंन्फी का पंचतंत्र प्रकाशित हुम्रा, जिसने थ्योरी भ्राव बोरोइंग—उधारवादी संप्रदाय की स्थापना की । बेन्फी की स्थापना यह थी कि ये गाथाएँ भ्रथवा लोक-कथाएँ एक स्थान पर उत्पन्न हुईं भ्रौर वहाँ से दूसरे क्षेत्रों में फैलती चली गयीं । इससे बेन्फी ने धर्म-गाथा-वादी संप्रदाय की इस धारण का निराकरण किया कि समान धर्मगाथाभ्रों वाली जातियाँ एक ही परिवार की हैं, वे जातियाँ ग्रलग ग्रलग परिवार की हो सकती हैं । उनमें समान धर्म-गाथाएँ इसलिए हैं कि उन्होंने एक मूल स्रोत से उन्हें उधार लिया है ।

🕜 बेन्फी का विश्वास था कि गाथाग्रों का मूल उद्गम क्षेत्र भारत है। भारत

१—मैक्समूलर ने गाथाओं के उद्भव की दृष्टि से मानवीय संस्कृति के विकास की चार सीढ़ियाँ या युग माने हैं—पहली, थीमैटिक:शाब्दिक (धानुओं ग्रौर व्याकरण के तत्वों का जन्म),, दूसरी डायलेक्टिक (बोलियों के निजी रूप-प्रहण की श्रवस्था ग्रथवा भाषिक:विविध कुलों की भाषाओं के मूल स्वरूप का जन्म हुप्रा।) तीसरी: माइथालाजीकतः गाथा-तात्विक (इस युग में गाथाएँ बनों) ग्रौरचौ थी पौपुलर: इस युग में लौकिक राष्ट्र भाषाएँ खड़ी हुई।

र—स्टार्म थ्योरी में विविध देवी-देवताय्रों का मूत स्टार्म या तूकान के प्राकृतिक व्यापार से माना जाता है श्रौर 'सोलर थ्योरी' में सूर्य से ।

से ही ये कथाएँ चली श्रौर फैलीं। बेन्फी ने उन युगों का निर्देश किया है जिनमें यह कथाश्रों का संक्रमण विशेषतः हश्रा—

उदाहरएाार्थ एक युग है सिकन्दर के ब्राक्रमणों का, दूसरा है श्ररबों के ब्राक्रमण का। तथा धर्म-युद्धों ि crusades ो का।

बेंन्फी ने उन मार्गों को ढूँढ़ निकाला जिनसे होकर ये गाथाएँ एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करती रहीं। पंचतंत्र की कहानियों के श्राधार पर बेंन्फी ने ये सब स्थापनाएँ सिद्ध की।

्र इस उधारवादी संप्रदाय के प्रमुख वेत्ताश्रों में हैं फ्रांस के गेस्टनपटिस, कासविवन, अंग्रेजी के क्लौस्टज, जर्मन के लेनडउ श्रादि।

इस उधारवादी संप्रदाय को भी भारतीय संप्रदाय के ग्रन्तर्गत स्थान दिया जायगा, क्योंकि, माइथालौजिस्ट 'धर्मगाथावादी' की भाँति यह संप्रदाय भी भारतीय-तत्व को प्रधानता देता है। यद्यपि इसी संप्रदाय के ग्रन्तर्गत ही वे प्रयत्न भी श्रायेंगे जो लोक-गाथाग्रों के उत्पत्ति-स्थान ग्रौर उसके ग्रभिप्रायों की यात्रा का ग्रनुसंधान करेंगे, भले ही वे उनका मूल भारत को न मानें। किन्तु ऐसे प्रयत्न विशेष महत्व नहीं पा सके। मुख्यतः इस संप्रदाय के प्रयत्नों के परिगाम से भारत ही कहानियों का मूल सिद्ध होता था।

किन्तु इस सम्प्रदाय की किमयाँ धीरे धीरे सामने ग्राने लगी थीं। इंग्लैंड, फांस ग्रादि देशों के साम्राज्य ग्रफीका, ग्रमरीका, एशिया, ग्रास्ट्रै लिया ग्रादि में फैले; वहाँ से लोक-वार्ता विषयक सामग्री का संग्रह विद्वानों के समक्ष ग्राया। इस सामग्री को इस उधारवादी सिद्धान्त के ग्राधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता था। तब एन्थ्रापालाजिकल (मूल-प्राकृतिक) सिद्धान्त का प्रतिपादन हुग्रा। अंग्रेज विद्वान टेलर ने सर्वप्रथम 'प्रिमिटिव कल्चर' नामक पुस्तक में उधारवादी संप्रदाय के विरुद्ध एन्थ्रापालिजिकल सिद्धान्त की रूप-रेखा प्रस्तुत की। वृहद् सामग्री का ग्रध्ययन करके टेलर ने स्थापित किया कि :——

- (१) सभी जातियों के लोकों की जीवन-प्रगाली, रीति-रिवाजों श्रौर धार्मिक वृत्तियों श्रौर काव्य-रचना-प्रगाली में श्रद्भुत साम्य दिखायी पड़ता है। इस साम्य का कारण यह नहीं हो सकता कि एक स्थान से ही इन सबका प्रसरण हुश्रा।
- (२) यह मानवीय स्वभाव-जन्य मानस-विचार-पद्धित श्रौर विकास-क्रम के स्वाभाविक साम्य के ही कारएा है। मानव सर्वत्र मूलतः मानव ही है। इसका परिएाम यह है कि प्रत्येक जाति ने अपने लोक-वार्ता-तत्वों का निर्माए श्रपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से किया है, किसी से उधार नहीं लिया श्रौर न

किसी एक मूल से ही उदय होकर वे आये हैं। इस धारणा के कारण इस सम्प्रदाय को विषयों के स्वोदभावन का सिद्धान्त भी कहा जाता है।

(३) म्रादिम मानव ने ही हमारे समस्त संस्कृति के मूल बीज का निर्माण किया। उनके उन मूल स्वरूपों का म्रवशेष म्राज भी हमें विद्यमान मिलता है, विशेषतः पिछड़े हुए वर्ग में। इसी संप्रदाय ने एनीमिज्म (animism) भूतात्मवाद म्रथवा पदार्थात्मवाद को म्रादिम धर्म का मूल बताया था। इस नृवैज्ञानिक संप्रदाय के प्रवर्तक टेलर का साथ दिया है लैंग महोदय ने।

इस संप्रदाय ने धर्मगाथावादी श्रौर उधारवादी सम्प्रदायों से वैज्ञानिक हिष्ट से श्रधिक ठोस धरातल स्वीकार किया श्रौर इस प्रकार लोक-वार्ता-तत्व के विषय में एक बहुत लम्बा डग बढ़ाया, फिर भी यहीं यह विचार-परम्परा समाप्त नहीं हो सकती थी। इस संप्रदाय ने मनुष्य श्रौर उसके स्वभाव को एक निरपेक्ष तत्व के रूप में स्वीकार कर उसकी सर्वत्र संभावना स्थापित की थी। वह उन तत्वों तक नहीं पहुँचा था जो मानव-स्वभाव के निर्माता माने जा सकते हैं।

इसी सम्प्रदाय के अन्दर लोक-मानस को भी विशेषतः अध्ययन का विषय बनाया गया । जर्मन विद्वान विलहेल्म बुंट इसके अगुआ थे । 'साइकालौजी आव नेशन्स' में इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि धर्म तथा काव्य के विविध विचार-विन्दु विशेष परिस्थितियों में मनुष्य के मानस में स्वप्न अथवा भ्रम रूपों में उत्पन्न हूए हैं।

ऐं थॉपालाजिकल सम्प्रदाय के इस मनोवैज्ञानिकवाद में फायड को स्थान दिया जायगा, जिसने अपने साइकोऐनेलिसिस (मनोविश्लेषगात्मक प्रगाली) से यह सिद्ध करने की चेष्टा की, कि लोकगाथा (कथा) के अभिप्रायों का निर्माण दिमत काम-भाव का परिगाम है। मनोवैज्ञानिक संप्रदाय सर्वथैव प्राह्म नहीं हो सका।

इस 'नृवैज्ञानिक संप्रदाय' में फ्रेजर का नाम सबसे श्रिष्ठिक उल्लेखनीय है। गोल्डन बो ( Golden Bough ) में उसने टेलर-लेंग की भाँति नृवैज्ञानिक मानवीय समानता का प्रतिपादन करके भूतात्मतत्व (ऐनीमिज्म) को भी माना है, पर उसने यह भी स्थापना की कि उससे पूर्व भी लोक-संस्कृति की एक स्थिति होती है, जिसमें 'मैजिक' वाद का विशेष महत्व होता है, श्रीर इस मूल मैजिक भाव के साथ धार्मिक भाव भी सम्बद्ध रहता है।

रूस में इसी नृवैज्ञानिकवाद के साथ बी० ए० मिलर (१८४८-१६१३) के उद्योगों से ऐतिहासिक सम्प्रदाय का जन्म हुआ। इस सम्प्रदाय ने रूसी लोक-साहित्य को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सम्बद्ध दिखाया श्रौर इतिहास श्रौर लोक-साहित्य के घनिष्ठ सम्बन्ध के सिद्धान्त को स्पष्ट किया। इस संप्रदाय के श्रध्ययन में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता 'था कि लोक-वार्ता साहित्य:—

- (१) कहां,
- (२) कब,
- (३) किन ऐतिहासिक तथ्यों पर श्रौर
- (४) किन काव्य स्रोतों के सहयोग से निर्मित हुआ है।

इस प्रकार लोक-वार्ता-साहित्य विषयक यह नृवैज्ञानियक सम्प्रदाय दूसरा प्रधान सम्प्रदाय है। इस सम्प्रदाय के विविध देशों में अपने-ग्रपने श्रनुकूल रूप ढले।

इन दोनों सम्प्रदायों के श्रितिरिक्त एक सम्प्रदाय श्रीर माना जा सकता है। यह शुद्ध 'लोक-साहित्यवादी' सम्प्रदाय है ग्रीर ग्रमरीकी लोक-वार्ता क्षेत्रों में 'श्रानें-टामसन' सम्प्रदाय कहलाता है। इस सम्प्रदाय का दृष्टिकोंगा न तो लोक-साहित्य के साथ धर्म के प्रश्न को ग्रह्गा करता है, न मानव के श्रादिम मानस श्रीर स्वभाव को। वह लोक-साहित्य को, उसके रूप, श्रिभिश्राय, उसके साम्य, पारस्परिक श्रादान-प्रदान श्रादि की दृष्टि से ग्रध्ययन करता है। यह उनके श्रतीत श्रादि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करता।

इन तीनों सम्प्रदायों तथा इनके उप-सम्प्रदायों श्रीर सहवर्ती सम्प्रदायों के सिद्धान्तों को हृदयंगम करके यही निष्कर्ष निकलता है, कि लोकवार्ता श्रीर लोक-साहित्य का ग्रपना इतिहास भी है श्रीर उसका श्रपना विज्ञान भी है। विज्ञान की दृष्टि से इसे भाषा-विज्ञान की समकक्षता प्रदान की जा सकती है श्रीर उसी के श्रनुसार इसे नृवैज्ञानिक पद्धित से भी ग्रहण किया जा सकता है; श्रीर लिग्विस्टिक्स की भाँति 'फोकलोरिस्टिक्स'लोकवार्तातत्व को विवरणात्मक ( डिस्किप्टिव ) रूप में भी ग्रहण किया जा सकता है।

प्रत्येक दृष्टिकोरा से लोकवार्ता ग्रौर लोक-साहित्य का महत्त्व विश्व व्यापी सिद्ध होता है। ग्रौर यह भी प्रतीत होता है कि लोग-गाहित मनुष्य की प्रतिभा के लिए मूल स्रोत है। संभवतः मानव की प्रतिभाजन्य वार्गी-क्रीड़ा-कला लोक-साहित्य से विलग होकर रह नहीं सकती। प्रत्येक देश ग्रौर जाति के, प्रत्येक काल के साहित्य में इसकी सत्ता प्रतीत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इस सत्ता की व्याप्ति 'लोक-मानस' की सत्तत विद्यमानता के काररण है।

ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य के निर्माण की पृष्ठभूमि एक परंपरा से संबद्ध रहती है; ग्रौर यह परंपरा भ्रपने-ग्रपने क्षेत्रों में व्युत्पत्ति-क्रम से ग्रादिम प्राक् ऐतिहासिक मूल तक पहुँचती प्रतीत होती है।

हिन्दी साहित्य परंपरा, मनीषिता श्रौर प्रतिभा की दृष्टि से महान है; उसमें भी लोकवार्त्ता के तत्व का महत्त्वपूर्ण समावेश है। कैसे, कितने ग्रांर किस रूप में ? ये प्रश्न हैं जो उत्तर की श्रपेक्षा रखते हैं।

जिस प्रकार भाषा का विकास जनवागी से होता है, वस्तुतः उसी प्रकार

## लोक-साहित्य श्रीर साहित्य

जन साहित्य से उदात्त प्रथवा वर्गोच्च साहित्य 'Classical literature' नाम की वस्तु का निर्माण होता है। लोक-मानस 'फ़ोक माइंड' अपनी बर्बर मानस-परंपरा का उत्तराधिकार अर्थात् आदिम मानव-मानस संस्कारों को वनाये रहता है। इसी मानस को शिष्ट संस्कार के उपरान्त साहित्यिक मानस्किता प्राप्त होती है। प्रत्येक साहित्यिक मानस की यथार्थ पृष्ठभूमि इसी जन-मानस पर टिकी होती है। फलतः लोक-वार्ता की व्याप्ति प्रत्येक काल भीर प्रत्येक गुग के साहित्य में उसी प्रकार मिलती है, जिस प्रकार पूर्व जों का रक्त उनकी संतित में मिलता है। यह व्याप्ति उनकी नवीन से नवीन कल्पना श्रीर नवीन से नवीन दर्शन में भी मिलती है; उन तक में भी जिन्हें हम उनकी श्रपनी निजी उद्भूति मानते हैं। 'एक दीपक किरणा-कण हूँ', डा० रामकुमार

अपना निजा उद्मूति मनित है। एक दीपक किरिंगुन्तरी हूं, जार रानेपुनिर वर्मा की किवता के इस चरण में जो विपरीत-श्रारोप है जिसमें मानव का दीपकीकरण प्रस्तुत हुआ है, वह उसी श्रादिम वृत्ति का गरिखाम है जो किसी भी वस्तु को प्राणवान मानती है। 'एक दीपक किरण करण हूँ' में अलंकार नहीं, किव की एक श्रास्था है जिसमें श्रादिम मनोवृत्ति ने कुलांच लगायी है। न जाने कौन, श्रये द्युतिमान।

जान मुफ्तको श्रबोध श्रज्ञान, सुफाते हो तुम पथ श्रनजान, फूंक देते छिद्रों में गान,

त्रहे सुख दुख के सहचर मौन नहीं कह सकते तुम हो कौन?

ऐसे गीतों में यथार्थ श्रादिम मानवीय मनोवृत्ति श्रवाक् श्रौर् सप्रभ दिखायी पड़ती है। श्रन्यथा श्राज कौन इतना विस्मय कर सकता है! श्राज का बौद्धिक व्यक्ति इन समस्त प्रकाश-अंधकार के रहस्यों से परिचित है, 'वह न जाने कौन' कह ही नहीं सकता। वह उसे "तुम" भी नहीं कह सकता। क्योंकि

यह "तुम" तो स्पष्टतः मानवीकरण है। ग्रतः केवल मौलिक दृष्टि से ही यह लोक-वार्ता-तत्त्व तथाकथित उदात्त साहित्य को पृष्टभूमि ही नहीं प्रदान करता, वह साहित्य के ग्रभिप्रायों [motifs] का भी बीज ग्रथवा केन्द्र होता है। प्रत्येक साहित्य किन्हीं ग्रभिप्रायों (मोटिफ़ों) के ग्राधार पर खड़ा होता है। ये ग्रभिप्राय जन-मानस में लोक-वार्ता से घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं ग्रौर लोक-वार्ता-मय मानस में ही धर्म-गाथा का रूप ग्रहण कर धार्मिक ग्रास्था का श्रवलंवन बन जाते हैं। यह ग्रभिप्राय लोक-वार्ता की देन होते हैं ग्रौर विश्व के समस्त उन्नत से उन्नत साहित्य में बड़े गर्व से सिर उठाये मिलते हैं। राम ग्रौर कृष्टण भारतीय वांग्मय के ऐसे प्रवल ग्रभिप्राय हैं जो ग्रनेक नामों ग्रौर हण्यों से साहित्य में व्याप्त हैं। ये मूलतः किस क्षेत्र की देन हैं, इसका ग्रनुसंधान यद्यपि कठिन है, फिर भी ग्रव तक की जो शोध है उसके ग्राधार पर कामिल बुल्के के शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं:—

"वैदिक काल के वाद इक्ष्वाकु वंश के सूतों द्वारा रामकथा सम्बन्धी आस्यान-काव्य की सृष्टि होने लगी थी, जो चौथी शताब्दी ई० पू० के अन्त तक कुछ प्रचलित हो चुका था। उस समय वाल्मीिक ने इस स्फुट आस्यान काव्य के आधार पर राम-कथा विषयक एक विस्तृत-प्रवन्ध काव्य की रचना की।"

वैदिक काल के बाद राम-ग्राख्यान सूतों ने रचा, यह तो लेखक का ग्रमुमान माना जा सकता है पर लेखक का यह निष्कर्ष उसकी वैज्ञानिक शोध का ही परिणाम है कि वाल्मीिक ने राम-ग्राख्यान को लोक-वार्ता से प्राप्त किया, वह ग्राख्यान विविध रूपों में स्फुट लोक में प्रचिलत था। वाल्मीिक जी ने उसे प्रवन्ध-बद्ध कर दिया। स्पष्ट है कि वाल्मीिक का मूल स्रोत लोक-क्षेत्र था, ग्रमुश्रुति ग्रीर जन-श्रुति पर निर्भर। इस ग्रमुश्रुति ग्रीर जन-श्रुति के स्तरों को भेदकर यदि दूर गहरायी में देखा जाय तो संभवतः यह सत्य उद्घाटित हो सकता है कि राम-लक्ष्मण नाम के दो भाई तो कभी इतिहास के इक्ष्वाकु वंश ने हमें ग्रवश्य दिये ग्रीर वे यशस्वी भी रहे, पर वाल्मीिक रामायण ने जिस कथा को राम-लक्ष्मण के साथ गूंथा है, वह कथा उन इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों की नहीं, वरन वह एक ऐसी लोककथा है, जो संभवतः ग्रायंजाति में उस समय प्रचलित थी जब इस जाति की शाखाएं मूल से विच्छन्न होकर पूर्व पश्चिम में बंटी ग्रीर फैलीं राम-कथा की बात ही नहीं, कुष्ण-कथा का स्वरूप भी लोक-वार्ता ने प्रस्तुत किया है। कुष्ण,

१---रामकथा--पृष्ठ ४८०

२—देखिये काक्स (Cox) की 'माइथालाजी ग्राव एर्यन नेशन्स'

नारायण, वासुदेव, गोपाल भ्रादि एक ही व्यक्तित्व नहीं, कई व्यक्तियों के सिम्मिलित रूप हैं, यह तो भ्रब भ्राबुनिक विद्वान मानने लगे हैं। यह सिम्मिलित रूप लोक-मानस का ही प्रदान किया हुआ है। किन्तु जैसे राम की मूल-कथा भारत से बाहर भी व्याप्त है, उसी प्रकार कृष्ण-कथा को भी हम केवल भारत में ही नहीं पाते। यूनानी पुरागा में जियस के जन्म की कथा क्या कुछ ही रूपान्तर से कृष्ण-कथा नहीं है।

यूरेनस नाम के खालिस्पस के प्रथम सम्राट को सिंहासन च्युत करके उसका पुत्र क्रोनस सिंहासननासीन हुम्रा तो उसने 'र्होम्रा' (Rhea) से विवाह किया। किन्तु उसकी (क्रोनस की) मां 'गइम्रा' ने उसे शाप दिया कि उसे भी उसके (क्रोनस के) पुत्रों में से कोई एक गद्दी से उतारेगा क्योंकि उसने अपने पिता यूरेनस को उतारा है। इससे क्रोनस इतना विकल हुम्रा कि जब उसके बच्चा होता तभी वह अपनी पत्नी से उसे छीन लाता भीर निगल जाता। पांच बच्चों को वह इस प्रकार निगल गया। तब रहीया बहुत दुखी हुई। उसने गइम्रा के परामर्श से एक प्रपंच किया। जब छठा पुत्र उत्पन्न हुम्रा तो उसे कीट द्वीप में एक गुफा में छिपा दिया। यहां म्रमलिया नाम की बकरी ने उसका पालन किया। उधर उस बच्चे के स्थान पर रहीम्रा ने एक पत्थर के टूकड़े को प्रसव के वस्त्रों में लपेट कर क्रोनस को दे दिया।

कोनस उसे भी निगल गया। वह बालक वहां क्रीट द्वीप में पलकर एक वर्ष में ही बड़ा हो गया। गइन्ना ने क्रोनस को वमन करा दिया, जिससे वह पत्थर का दुवड़ा ही पेट से नहीं निकल श्राया, वे पांचों बच्चे भी निकल श्राये, दो देवता थे, तीन थीं देवियां। इन्हीं ने क्रोनस को श्रपदस्थ कर दिया...श्रादि।

इससे यह बात और भी भली प्रकार सिद्ध हो जाती है कि कृष्ण की कथा का लोक-वार्ता से घनिष्ठ संबंध है। इससे यह भी स्पष्ट है कि केवल भारतीय साहित्य को ही राम और कृष्ण लोक-वार्ता से नहीं मिले, अन्य भाषाओं के साहित्यों को भी मुख्य मुख्य जातीय अभिप्राय ( National Motif) ऐसे ही लोक-वार्ताओं से मिला करते हैं, और वहाँ से साहित्यकार उन्हें ग्रहण कर तोक-विस्वास की मुख्य तीलियों को बिना विचलित किये, उन अभिप्रायों में तूतन कथा-व्याख्या प्रतिष्ठित करता है। इसी कारण किसी भी साहित्य में महान जातीय पुरुष प्राचीन परंपरा अथवा पुराणों से ही अवतीर्ण होते हैं और समय के अनुसार नयी साहित्यक व्याख्या ग्रहण करते जाते हैं।

P. 18. Spence, Introduction To Mythology

राम वाल्मीकि रामायण में भी हैं, तुलसी के रामचरितमानस में भी, केशव की रामचन्द्रिका में सेनापति के श्लेषों में, रामसखे की रचन।श्रों में भी हैं, श्रौर मैथि लीशरए। गुप्त के साकेत में, निराला की राम की शक्ति पूजा में । इयामनाराएा पाँडेय के तुमुल में । पुराण-सिद्ध राम की रूप-रेखा सर्वत्र एक है किन्तु श्रात्मा भिन्न हो गयी है । इसी प्रकार पुरागों के कृष्ण श्रौर प्रिय-प्रवास तथा द्वापर के ग्रथवा कृष्णायन के कृष्ण ग्रभिन्न होते हुए भी भिन्न हैं। पुराणों के कृष्ण भगवान हैं या भगवान के भ्रवतार हैं, किन्तु प्रिय-प्रवास के कृष्ण एक महापुरुष प्रथवा जननायक ही दिखाये गये हैं। फलतः कृष्ण ग्रौर राम तो लोक-वार्ता से मिलते ही हैं, उनके साथ के समस्त रूढ़ भाव भी लोक-वार्ता से प्राप्त होते हैं। कृष्ण केवल यशोदा-नंद के पालित पुत्र हैं इतना ही नहीं माना जायेगा, यह भी माना जायेगा कि कृष्ण गोपियों के प्रिय हैं, उन्होंने गोवर्द्धन पर्वत उठाया, बज की इन्द्र के कोप से रक्षा की, कितने ही दनुजों को मारा, भ्रादि भ्रादि भीर इस वृत्त में लोक-वार्ता का दिया हम्रा तत्व विद्यमान है। विश्व का ऐसा कोई भी साहित्य नहीं मिलेगा जिसमें यह तत्व प्रचर मात्रा में नहीं। प्रायः समस्त वर्गोच्च (क्लासीकल) उदात्त साहित्य श्रीर विशेषतः उसके महाकाव्य भश्रीर नाटक ऐसे ही पौराणिक श्राख्यानों पर निर्भर करते हैं, जो लोक-कथा का ही मूल्य रखते हैं। शेक्सपीग्रर के किंगली-ग्रर ग्रौर उसकी तीन बेटियों की कहानी प्रसिद्ध लोक-कहानी ही है जो भारत में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान मिलती है। होमर के महाकाव्यों में जो पौरािएाक ग्राख्यान भरे पड़े हैं, वे लोककहानी के स्वभाव के ही तो हैं। इस प्रकार लोक-वार्ता से ही दार्शनिक सिद्धान्तों को भी साहित्य प्राप्त करता है भ्रौर साहित्यकार उसे भ्रौर महानता का भ्रावरण प्रदान कर देता है।

<sup>1—</sup>The epic poem is a popular tale which the highest human genius has imparted a peculiar charm; and the same genius might have handled in like manner other tales which perhaps may never have passed out of the rang of common story tellers. They must all, therefore, be regarded and treated as belonging to vast store of popular tradition. They form indeed in the strictest sense of the works and have formed for thousands of years the folklore or learning of the people. Rev. Sir George W. Cox Bart. M.A. "Introduction to the Science of Comparative Mythology and Folklore." Edi. 1881 p. 6—7

्रिल्दी में मध्ययुगीन भिक्त का जन्म ही लोक-क्षेत्र में हुम्रा था, जितने भी संत्र हुए सभी श्रिशिक्षित श्रौर निम्न वर्ग में से हुए श्रौर उन्होंने भिक्त को प्रधानता दी। पत्थर की पूजा, नाम का महत्व, निराकार के साकार श्रौर साकार के निराकार होने का श्रद्भुत व्यापार, सभी कुछ तो लोक-वार्ता से प्राप्त हुग्रा है। ्रीप्रत्थर पूजा' ग्रादिम मानस के फ़ोटिश (  $\mathbf{Fetish}$ ) मूर्तिकरण का संस्कृत श्रवशेष है।

हिन्दी के भिक्त काल का रास-तत्व, दर्शन, ग्रध्यात्म, काव्य के कथा-प्रसंग विषय-गत सामाजिक, व्यावहारिक वर्णन-विवरण, छंद, शैली, भाषा का स्वरूप, सभी में लोक-तत्व ग्रौर उसकी महत् प्ररेणा विदित होती है—हिन्दी में यह कितनी ग्रौर कैसी है इसी का विश्लेषणा ग्रौर निरूपण इस प्रबन्ध का मुख्य विषय है। ये सभी लोक-क्षेत्र से ग्रहीत सामग्री ग्राज उच्च उदात्त साहित्य की महिमा से मंडित हमारे समक्ष हैं।

यहाँ तक इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि परिनिष्टित भ्रथवा उदात्त साहित्य लोक-साहित्य से प्रभावित होता है। वस्तुतः इस प्रभाव से साहित्य बच नहीं सकता, क्योंकि साहित्य भ्रौर लोक-साहित्य दोनों की प्रवृत्तियों में जो मौलिक भेद है वह इस प्रभाव को भ्रानिवार्यता का रूप दे देता है। परिनिष्ठित भ्रथवा उदात्त साहित्य की प्रवृत्ति क्या है? निश्चय ही यह प्रवृत्ति संस्कार भ्रौर परिमार्जन की प्रवृत्ति है। यह वह प्रवृत्ति है जो वैशिष्ट्य

१—देखिए डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित 'हिन्दी साहित्य'—''स्पष्ट है मलवारों का भक्तिवाद भी जनसाधारएा की वस्तु था जो शास्त्रों का सहारा पाकर सारे भारत में फैल गया। भक्तों के म्रतुभूति-गम्य सहज सत्य को बाद के म्राचार्यों ने प्रदर्शन का कमबद्ध भ्रौर सुचिन्तित रूप दिया।'' ( पृ० £० )

२—Psychology of Folklore by R. R. Marret-पु०१०० पर देखिये 'Thus the aesthetic tradition of the folk which is the last home of many decadent interests of a practical kind can furnish material on which the literary genius may profitably draw.''

इस कला सौंदर्य की उद्भावना पर भ्रागे विचार करते हुए इन्होंने लिखा है—

'Now possibly the sense of beauty depends more on innate predisposition than on education—Page 116.

चाहती है। यह सौन्दर्य श्रौर श्रनुभूति का ही वैशिष्ट्य नहीं चाहती, श्रभि-व्यक्ति के रूप का भी वैशिष्ट्य चाहती है। ग्रतः इसमें कला ही नहीं कौशल भी म्राता है। रूप का वैशिष्ट्य म्रौर कौशल का उपयोग ऐसे साहित्य को श्रनुदार सीमा-रेखाओं से बाँध देता है। यह बंधन आगे चलकर नियम श्रीर शास्त्र की परंपरा में पर्यवसित होता है। यह परंपरा लकीर के फ़कीरों का महत्व स्थापित कर देती है। मौलिकता का लोप होने लगता है। उधर लोक-साहित्य की धारा प्राकृत धारा है, वह प्राकृत प्रवाह से स्वछन्द बहती चलुती है, उसके लोक-मानसिक तत्व एक परंपरागत रीढ़ का सहारा लेते हुए भी नयी संभावनात्रों, नयी उद्भावनात्रों, और नयी अनुभूतियों को अपनाती चलती है। फल्रतः जैसे ही मनीषी उदात्त साहित्य परिपाटी में पड़कर जीर्ण होने लगता है, वैसे ही उसे लोक-साहित्य से नयी संजीवनी प्राप्त करने के लिए विवश होना पड़ता है। लोक-क्षेत्र की विशालता भी साहित्य को प्रभावित करने में एक कारएा है। लोक-साहित्य नयी उद्भावनात्रों से श्रोत-प्रोत महा-सागर की तरह जहाँ चारों भ्रोर उमड़ रहा है वहाँ साहित्यकार उसकी कैसे उपेक्षा कर सकता है। ग्रीर कुछ नहीं तो उसकी प्रेरणा से उद्भूत ग्रपनी कलात्मक श्रनुभूति के लिए ही वह लोक-साहित्य का ऋर्गी हो जाता है। लोक-साहित्य भौर लोक-वार्ता से वस्त् भ्रौर प्रतीक लेकर वह उन्हें संस्कृत भौर परिमाजित रुचि के भ्रनुकूल ढालने की भी चेष्टा करता है। इसी के साथ एक ग्रौर ग्रत्यन्त महत्वपूर्ण कारए। यह है कि लोक-साहित्य में मानव का परंपरित मर्म श्रौर मूल अवतरित होता है। दूसरे शब्दों में उसमें हमें वह धरातल प्राप्त होता है जिस पर भूतकालीन मानव प्रपनी नग्नता के साथ वर्तमान मानव से मानव की चिरकालिक सत्ता के धरातल पर मिलता है; जिस पर मानव की समष्टिगत मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिस पर मानव की बहुमुखी प्रवृत्ति लहरा रही होती है, जिस पर मानव भौगोलिक श्रीर सांस्कृतिक भेद भूलाकर जीवित है, जो व्यक्ति के श्रलंकार से रहित है, पर व्यक्ति की प्रतिभा के सामान्य को लिये है। ऐसे मर्म से व्यक्तित्व ग्रौर प्रतिभा की ग्रहम्मन्यता भी देर तक प्रवंचना नहीं कर सकती।

ऊपर जैसे कुछ कारणों से ही साहित्य को लोकसाहित्य से प्रभावित होना पड़ता है। साहित्य के लिए लोक-वार्ता ग्रौर लोक-साहित्य स्रोत का काम देते हैं। बड़े बड़े महाकाव्यों ने ग्रपनी वस्तु का चयन लोक-वार्ता ग्रौर लोक-साहित्य से किया है। यही कारण है कि कथासरित्सागर ग्रथवा बहुकहा ( वृहत कथा ) को ग्राचार्यों ने काव्यों के स्रोत का सम्मान प्रदान किया है ?

लोक-वार्ता ग्रौर लोक-साहित्य केवल कथा ग्रौर कथानक-रूढियों या ग्रभिप्रायों के लिए ही साहित्यकारों को स्रोत नहीं होता, विचारों, धार्मिक भावों,दार्शनिक तत्वों के लिए भी होता है। यहाँ तक कि छ द ग्रीर भाषा के लिए भी उसे लोक के पास जाना होता है। लोक-साहित्य की धारा सहज ही सर्वत्र प्रवाहित मिल जाती है। उसके लिए पाठशालाओं को अपेक्षा नहीं, वह जैसे प्रत्येक मन्ष्य से सहज ही संबद्ध है। मौखिक होने से वह सहज ही कानों में पड़ती रहती है। लोक-मानस का किंचित दाय भी मनीषी-मानस को मिलता ही है। विश्व की समस्त साहित्य की पृष्ठभूमि में यह तत्व विद्यमान मिलेगा । हिन्दी के सम्बन्ध में तो यह ग्रौर भी विशेष रूप से सत्य है। हिन्दी के जन्म से पूर्व की दीर्घ घारा को हम देखते हैं, संस्कृत भाषा के मनीषियों ने एक समय लोक-भाषा का ग्रस्तित्व माना । यह लोक-भाषा उस संस्कृत के लिए प्राकृत थी । प्राकृत-यूग में श्राचार्यों ने प्राकृत के साथ फिर एक 'देशभाषा' की सत्ता स्वीकार की \*-तब यह देश-भाषा अपभ्रंश थी। श्रीर अपभ्रंश के साहित्यकारों ने भी "देसिल वयना" की ग्रोर संकेत किया-यहाँ हमें ग्रपनी हिन्दी ग्रादि देशी भाषाएं मिलीं १ देशी भाषा में साहित्य रचने की परंपरा निरंतर विद्य-मान है। इस भाषा को ही लोक-भाषा कहा जाता है श्रीर इसका साहित्य भ्रारंभ में जब वह केवल 'देश भाषा' के नाम से चलती है, लोक-साहित्य होता है। फिर लोकसाहित्य साहित्य को पृष्ठभूमि बन जाता है। हिन्दी के उदाहररा से इस लोक विषयक पृष्ठभूमि को स्पष्ट समभा जा सकता है।

## हिन्दी साहित्य के विकासक्रम में लोकवार्ता को पृष्ठभूमि

हिन्दी के उदय की बेला पर दृष्टिपात करते ही यह सहज ही प्रतिभासित होता है कि हिन्दी की समस्त पृष्ठभूमि लोकबार्ता ग्रौर लोक-तत्वों पर निर्मित हुई होगी। हिन्दी लोकभाषा थी ग्रौर इसमें साहित्य-सृजन करने वाले ग्रारंभ में वे ही लोग थे जिनका या तो संस्कृत से सैद्धान्तिक विरोध था, जैसे बौद्ध या जैन व या वे थे जिनका संस्कृत से सम्पर्क ही न था, ग्रर्थात ग्रत्यन्त साधारण जन जो ग्रधपढ़, कुपढ़ या बेपढ़े थे। ग्रतः लोकभाषा का ही ग्रावार इनके साथ था, भले ही वह सैद्धान्तिक ग्रास्था के कारण हो ग्रथवा जन्मजात।

<sup>\*</sup> यथा "एवमेतन्तु विज्ञे यं प्राकृतं संस्कृतं तथा स्रत ऊर्ध्वं प्रक्ष्यामि देश-भाषा प्रकल्पनम्" (भरतः नाट्यशास्त्र )

१—अगवान बुद्ध मानधी प्राकृत में उपदेश देते थे। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि ग्रापकी वार्गी को संस्कृत में रूपांतरित किया जाय, किंतु उन्होंने उसका स्पष्ट निषेध किया था।

इस स्थिति से संस्कृत-क्षेत्र-वाह्य मूल लोक-सत्ता की एक विशेष मनोवृत्ति हो गयी थी। इस मनोवृत्ति का वस एक ही परिणाम हूम्रा करता है: वह यह कि समस्त जन-साहित्य की पृष्ठभूमि भ्रौर भाव-भूमि लोक-तत्वों से प्रेरणा श्रौर सामग्री ग्रह्ण करती है। जन-मानस लोक-तत्वों का श्रिभक्षान लेकर यथार्थ लोक-पार्थिव भूमि पर निर्भर करता है। मुनि-मानस ग्रपनी प्रतिभा के चमत्कार पर पार्थिव भूमि से पृथक् सौन्दर्य-श्रनुभूति-कल्पना के लोक में विचरण करता है। दोनों मानसों में बहुत गहरी खाई हो जाती है। फलतः मुनि-मानस की सृष्टि एक महार्चता श्रौर पूज्य भावशीलता ग्रह्ण कर लेती है। लोक-मानस ऐसे ग्रवसर पर स्वतंत्र उद्भावनाग्रों से, नई स्फूर्ति से, सुजन करता है श्रौर यह सुजन परिणाम श्रौर नव-कल्पनाग्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जाता है। भीरे-भीरे यह साहित्य के सम्मान का श्रिष्ठकारी हो जाता है। हिन्दी के विकास की चार श्रवस्थाग्रों तक हमें लोक-तत्व धीरे-भीरे साहित्य-गौरव से श्रीभमण्डित होता दिखायी पड़ता है। हमें हिन्दी साहित्य की इसी पृष्ठभूमि को भली प्रकार देखना है।

ऐसा करने के लिए हमें लोक-तत्व का स्वरूप स्पष्ट करने की भ्रावश्यकता

सुणि ग्राण दोहरत्यं सिग्धं, हसि ऊरा सुभंकरो भगाइ,

<sup>\*</sup> इस विशेष सनोवृत्ति को 'लोक-वेद' की परम्परागत वो पद्धतियों में से 'लोक-मनोवृत्ति' ही कहा जा सकता है। यह संस्कृत-सांस्कृतिक नहीं रहती; लोक-संस्कारपरक हो जाती है।

ऐसी ही घटना भगवान महावीर के सम्बंध में कही जाती है।

जैन महाकिव देवसेन के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। प्राकृत उस समय शिष्ट भाषा थी, ग्रपभंश या पुरानी हिंदी उस समय थी देशभाषा। देवसेन ने 'नय चक्र' इसी देशभाषा में 'दोहों' में रचा ग्रौर किन्हीं शुंभकर नाम के विद्वान को मुनाया। वे इस पर हँसे ग्रौर कहा कि ऐसी ऊँची वातें तो गाथाबंध यानी प्राकृत में शोभा देंगी, यह क्या दोहाबंध (देशभाषा ग्रथवा गँवारी भाषा) के योग्य हैं। देवसेन के शिष्य माइल्ल धवल ने इस कथा का उल्लेख किया है।

ऐत्य ए सोहइ ग्रत्थो, गाहा बंध गंतदब्व सहाव पयासं दोहय-इंधेम ग्रासिज दिद्वं

तं गाहा-बंघेगा रहयं माइल्ल धवलेगा ( ना० प्र० स० नवीन संस्करगा भाग द ग्रंक २, प्० २२३ )

है। ग्रारम्भ में हमें लोक ग्रौर वेद का पारस्परिक विरोध दिखायी पड़ता है। <sup>9</sup> यह 'लोक' साधारएा लोक अथवा जन का प्रतीक है भ्रौर 'वेद' विशेष ज्ञानवान मृनि-मानसों का । यही लोक श्रीर वेद महाभारत-काल से पूर्व से ही दो भिन्न स्तरों पर साहित्य-सृष्टि की धारा प्रवाहित करते श्राये हैं। संस्कृत के इस 'लोक' शब्द में, जो 'वेद' के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है साधारण जन का तो ग्रर्थ प्रतीत होता है, किन्तू यह विदित नहीं होता कि वह 'जन' निरा गँवार होता है, जिसकी प्रेरणाएँ जीवन की निजी अनुभूतियाँ न हों, वरन वे परम्पराएँ हों, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसे मिली हैं, जिन्हें उसने श्रध्ययन-श्रभ्यास से प्राप्त नहीं किया, अपित प्रकृति की अन्य मुक्त विभूतियों की भाँति जो उसे सहज ही अपनी भूमि से प्राप्त होती चली गयी हैं। किन्तु आज जब हम 'लोकवार्ता' प्रथवा 'लोक-तत्व' जैसे शब्दों में "लोक" का प्रयोग करते हैं तो इस लोक से हमारा ग्रभिप्राय वेद के विरोध में ग्राये हुए 'लोक' से नहीं होता, वरन उस 'लोक' से होता है जिसके स्वरूप का कुछ ग्राभास ऊपर दिया गया है। यह लोक अंग्रेजी शब्द 'फोक' का पर्यायवाची होकर हिन्दी में श्राया है। लोकवार्ता शब्द का अर्थ श्राज 'फोकलोर' होता है। यह लोकवार्ता का निजी विशेष श्रर्थ है। श्रौर उस श्रर्थ से भिन्न है जो संस्कृत साहित्य के मनीषियों ने उसे दे रखा था । अँग्रेजो में भी इस शब्द के कई श्रर्थ विदित होते हैं। श्रादिम जातियों में तो सम्पूर्ण मनुष्य समुदाय ही 'फोक' कहा जा सकता है। विस्तृत ऋर्थ में समस्त सभ्य जगत के जन भी 'फोक' हैं । किन्तु साधाररातः पश्चिमी दृष्टि से जब यह शब्द फोकलोर, फोकम्युजिक या ऐसे ही शब्दों में प्रयोग में आता है तो इसका अर्थ बहुत संकुचित हो जाता है। इसके अन्तर्गत तब केवल वही लोग आते हैं जो नागरिक संस्कृति से शून्य रह जाते हैं, जिन्हें विधिवत शिक्षा नहीं मिली होती, जो अधपढ़े अथवा बेपढ़े, निरक्षर भट्टाचार्य होते हैं—गाँव के गँवार ।<sup>3</sup> इस प्रकार श्राज के युग में

१—वेदोक्ता वैदिकाः शब्दाः सिद्धा लोकाच्च लौकिकाः, प्रियतद्धिता दाक्षिगात्या यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेष्टिवित प्रयुं जते (म० भा०) ग्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोक्तमः (भाग० १५–१८) जैसा ग्राप्टे के कोष में उल्लेख है।

२---देखिए, ग्राप्टे का कोष जिसमें 'लोकवार्ता' का ग्रर्थ 'पोप्युलर रिपोर्ट, पब्लिक र्यूमर' दिया हुम्रा है।

३—देखिए, 'ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में 'फोक डांसिंग' पर टिप्पणी।

साधारएातः संस्कृति के दो स्वरूप साथ-साथ विद्यमान मिलते हैं। एक नगर-संस्कृति दूसरी गँवार-संस्कृति । गँवार-संस्कृति से ग्रमिप्राय ग्रामीएा-संस्कृति से है। नगर-संस्कृति में वैशिष्ट्य का भाव रहता है—एक परिमार्जन, एक शिष्ट्र भाव, एक कृत्रिमशील। गँवार-संस्कृति में एक सामान्य भाव रहता है—एक प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा रूढ़ि-सिद्ध भावाचार सम्पृत्ति। इन दोनों संस्कृतियों का स्वरूप दोनों की ग्रपनी ग्रमिव्यक्तियों में मूर्त होता है । ये ग्रभिव्यक्तियाँ 'साहित्य-संगीत-कला' से त्रिधा मानी जा सकती हैं। गँवार-संस्कृति का उक्त 'त्रिधा' रूप लोकवार्ता के ग्रन्तर्गत ग्राता है।

श्रतः इस लोकवार्ता में, इस युग में, एक श्रीर तो हमें ऐतिहासिक श्रादिम मूल-तत्व मिलता है जो इस लोकवार्ता का श्रन्तराधार होता है, दूसरी श्रोर समय-समय पर, युग-युग में हुए इस श्राधार के परिमार्जन-विकास के भी ध्वंस विद्यमान रहते हैं। इन दोनों ऐतिहासिक स्तरों के साथ इन दोनों के पारस्परिक घोलमेल से बने एक सामान्य स्वरूप में लोक की उस प्रतिभा का श्रिभमण्डन रहता है, जो प्रत्येक वस्तु को साधारण मानस के लिए भी प्रेषणीय बना देती है, श्रौर जिसमें सम्भव-श्रसम्भव, यथार्थ-श्रादर्श, ऐतिहासिक श्रथवा कल्पित, स्वाभाविक श्रथवा कृत्रिम, स्वर्भय श्रथवा मर्त्य, सामान्य श्रथवा विलक्षण का भेद नहीं रहता। जिसमें प्रत्येक तथ्य श्रथवा कल्पना सहज ही ग्राह्य श्रौर विश्वसनीय होती है। इसी प्रतिभा से लोकवार्ता का निर्माण होता है श्रौर यही प्रतिभा है, जो मूल बीजों को सुरक्षित रखते हुए भी

कर लै सूंघि सराहि कैं सबै रहे गहि मौन।
गंधी गंध गुलाब कौ गँवई गाहक कौन।।
तथा—ते न यहाँ नागर बढ़ी जिन स्रादर तो स्राब।
फूत्यौ स्रनफूत्यौ भयौ गँवई गाँव गुलाब।।
तथा—सबै हॅसत कर तारि दै, नागरता के नाँउ।
गयौ गरब गुन कौ सबै बसे गमेले गाँउ॥

२—हेमचंद्राचाय ने ग्रपने व्याकरण ग्रंथ 'काव्यानुशासन' में दो प्रकार के ग्रपभ्रंश माने हैं। एक को शिष्ट जन की ग्रपभ्रंश बताया है। इसी का व्याकरण उन्होंने लिखा है। जैन पण्डितों ने इसी भाषा में ग्रंथ रचे। दूसरी 'ग्राम्य ग्रपभ्रंश'। यह भेद शिष्ट ग्रौर ग्राम्यजन के भेद भी ग्रोर स्पष्टतः संकेत करता है।

१-ऐसे ही गॅवारों का ग्रनादर रीतिकाल के महाकवि बिहारीलाल जी ने खलकर किया है—

मनुष्यों के विकास के सामाजिक इतिहास की लोकाभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती है।

यह मानव-समाज की स्वाभाविक प्रतिभा श्रीर प्रवृत्ति है। यह एक श्रवि-चिष्ट्र संस्कार की भाँति मानव के जन्म से ग्राज तक चली ग्रायी है। इस प्रतिभा को किसी नदी के प्रवाह से तूलना दी जा सकती है। इनी नदी में प्रवाह की अविच्छिन्नता के अतिरिक्त जो समय-समय भ्रौर स्थान-स्थान पर उठने-गिरने वाली लहरें हैं वे मानो सभ्यता, मनीषिता ग्रौर संस्कारिता के वे प्रयोग, प्रयत्न और उद्योग हैं जो किसी विशिष्टता तथा उच्चता से भ्रमि-मण्डित होकर कला श्रथवा साहित्य की महत्तम महानताश्रों को प्राप्त कर लेती हैं। जिस प्रकार लहरें उठकर फिर नदी में विलुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से साहित्यिक ग्रौर कलात्मक उत्थान की तरंगे लोकवार्ता ग्रथवा लोकाभि-व्यक्ति के महानद में अपने नाम और रूप दोनों को विलीन कर देती हैं। इस हिंद से सामान्य ग्रौर विशेष में साधाररातः ग्रौर यथार्थतः कोई विरोध नहीं होता । फिर भी, यह विरोध के रूप में ही ऐतिहासिक मनन-बृद्धि द्वारा ग्रहीत होता है। इसी दृष्टि ने लौकिक-वैदिक का विरोध दिखाया. इसी दृष्ट ने साहित्यिक को 'ग्राम्य' दोषों से बचने का परामर्श दिया, इसी दृष्टि ने नागरिकता को 'गमेले गाँव' का उपहास करने की प्रोरणा दी भ्रौर इसी हिष्ट ने केशव के मन में भाषा-काव्य करते समय क्षोभ श्रौर दू:ख पैदा किया ।2 इसी दृष्टि से तुलसी को यह सफाई देनी पड़ी थी कि--

''का भाषा का संस्कृत प्रोम चाहिए सांचु, काम जु आवे कामरी का लै करै कुमाँचु।''<sup>3</sup> श्रौर इसी दृष्टि तथा प्रवृत्ति ने भाषा तथा संस्कृत का भेद, विरोध श्रौर संघर्ष

<sup>्—</sup> सामाजिक शब्द उस विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिसमें अंभे जी शब्द 'सोशल' का प्रयोग होता है, और जिसमें सोशल साइंसों का समावेश होता है।

२—हिंदी में रचना करते समय केशव ने यह लिखा था—
भाषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास ।
भाषा-किंव भो मन्दमित, तेहि कुल केशवदास ॥
३—भाषा भनिति भोरि मित मोरी । हँसिबे जोग हँसे नींह खोरी ॥
(रा० च० मानस, बाल काण्ड, ग्राठवें दोहे के उपरान्त)
गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गार्वीह सुनींह सुजान
(वही दसवें दोहे के ग्राग)

प्रस्तुत किया था । संस्कृतविद् लोग पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी के समय तक ही नहीं, श्राज तक भी हिन्दी को हीन समभते श्राये हैं। कारएा स्पष्ट है। फिर भी लोकाभिव्यक्ति ग्रपनी शक्तिमें प्रवल होती है। उसकी उपेक्षा नहीं की जासकती। हिन्दी लोक-भाषा थी. विशिष्ट वर्ग से भिन्न साधारएा लोक की भाषा। स्वभा-वतः ही यह भाषा लोकवार्ता श्रौर लोकतत्वों से श्रपने लिए प्रागादा सामग्री संचित करेगी । सभ्यता अथवा संस्कृति का दम्भ जिन प्रवृत्तियों, विश्वासों, आचारों श्रीर श्रभिव्यक्तियों को घृगा की हिष्ट से देखता है श्रीर त्याज्य बना देता है, वे ही तो लोकवार्ता ग्रौर लोक-तत्वों का नाम प्राप्त कर लेती हैं। वह विशिष्ट वर्ग साधारए। लोक में से ही उदित हम्रा है। समय पाकर भ्रपनी विशिष्टता खोकर वह फिर उसी साधारण लोक में विलुप्त हो गया है। नदी का शान्त, स्थिर, समगति प्रवाह लोक-प्रवाह है, जिसमें लहरों अथवा तरंगों की भाँति साहित्यिक ग्रीर सांस्कृतिक ग्रान्दोलन उठते हैं ग्रीर फिर उसी में गिरकर विलीन हो जाते हैं। फलतः इस दृष्टि से संसार की समस्त साहित्यिक भूमि यही लोकाभिव्यक्ति होंती है, परन्त्र हिन्दी-साहित्य के साथ तो यह एक अनु-पेक्षणीय घटना है। भारत के उत्तरी भाग ने अनादि या श्रादिकाल से श्राज तक सभ्यता, संस्कृति भ्रौर साहित्य के क्षेत्र में ग्रभूतपूर्व तथा ग्रसाधारए। महानता प्राप्त कर ली है। सामान्य लोक-भूमि से उसका स्तर बहुत ऊँचा हो गया है। ऐसी स्थिति में सामान्य लोकभिव्यक्ति का महत्व स्थापित हुन्रा श्रौर उसमें निजी शक्ति उद्भावित हुई। इस महत्व श्रौर शक्ति का हमें हिन्दी के ग्रारम्भ से ग्राज तक परिचय मिलता है।

वस्तुतः सातवीं शती से दसवीं शती तक हमें कुछ महान और कुछ लघु उत्थानों का लोक-प्रवाह में लय अथवा प्रलय होता मिलता है। इसी युग में महान बौद्ध-धर्म अपना नाम खोकर पूर्णतः लोक-धर्म अथवा लोक-प्रवाह में समा गया। ब्राह्मएा-धर्म अनेकधा होकर लोकाभिव्यक्ति से ममन्वय पाने के लिए सचेष्ट था। शैव, शाक्त तथा वैष्णाव अनेक मार्गों से इस काल में लोकाभिमुख हो रहे थे। पत्वतः टोक-शक्ति इस युग में प्रवल हो उटी थी।

√ लोकाभिव्यवित ग्रौर लोक-तत्वों की शवितयों ने एक ग्रोर तो लोक से पृथक हो जाने वाली उच्चता ग्रौर महानता का ग्रभिमान रखने वाली प्रवृत्तियों को शिथिल किया ग्रौर ग्रपनी ग्रोर ग्राकित किया, दूसरी ग्रोर इन्होंने स्वयं भी ऐसे नाम-रूपात्मक नवीन, मौलिक ग्रौर मौखिक सुजन किये कि वे ग्रागे चलकर महार्घ कृतियों की प्रवृत्तियों ग्रौर उनकी महानताग्रों को चुनौती देने लगे। ∨

साधारक ग्रादिम मानव ृही ग्रपनी ग्रादिम ग्रभिव्यक्तियों में वे मौलिक वीज प्रस्तुत करता है जो चेतन श्रौर सभ्य मानव की श्रभिव्यक्ति द्वारा विकास भौर परिष्कार प्राप्त करते हैं। भारत के भ्रपौरुषेय वेद भी इसी लोक-भूमि पर निर्मित हुए हैं, श्रौर सम्भवतः इसीलिए वे श्रपौरुषेय भी हैं कि पुरुष यानी पु जार्थ के द्वारा उनकी उद्भावना नहीं हुई है, वे सहज उद्गार हैं। वे विश्वास उनमें अभिव्यक्ति हुए हैं, जो भ्रादिम मानव ने अपने व्यक्तित्व भ्रौर प्रकृतित्व के संयोग से सहज ही उपाजित किये भीर जिन्हें किसी वैज्ञानिक प्रिणाली से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। 'प्राकृतिक' को व्यक्तित्व का स्रावररा पहनाना उस मूल श्रादिम सहज-प्रवृत्ति का परिगाम है जो एक श्रोर तो धार्मिक विश्वास का रूप ग्रहरा कर ग्रलौकिकता ग्रथवा जादू-टोने का ग्राधार बनती है, दूसरी स्रोर काव्य में रूपकातिशयोक्ति का श्रलंकारिक रूप ग्रहरा कर् $\cdot$ पर्सोनिफिकेशन, प्रतीक, समासोक्ति ग्रादि का चमत्कार प्रदान करती है ी वेदों में लोक-भूमि की प्रचुरता होते हुए भी, सौन्दर्य चेतना का स्रभाव नहीं। हमारा उद्देश्य यहाँ इन दोनों प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना नहीं। वेदों की लोक-भूमि ही ग्रागे चलकर पौराणिक स्वरूप ग्रहण कर सकी। पुराणों के समय तक वैदिककालीन लोक कितनी ही परिस्थितियों से जटिल होता चला गया था। फलतः लोकवार्ता, लोक-तत्व भ्रथवा लोकाभिव्यक्ति की लोक-भूमि पर समस्त गुरागु-साहित्य निर्मित हुआ। र आदि से अन्त तक समस्त पुरागु-साहित्य ग्राज के वैज्ञानिक सहज-ग्रविश्वासी मानस के लिए ऐसी ग्रलौकिक ग्रौर श्रसंभव वार्ताश्रों का भण्डार है,जिनकी साधाररातः व्याख्या नहीं की जासकती। फलतः इन पर विश्वास करने के लिए व्याख्या की विशेष शक्तियों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्तु एक बात भ्रवश्य है कि पूराएा-साहित्य में भारत की समग्र भ्रभिव्यवित है। भारत की श्रभिव्यक्तियों भ्रौर उनकी प्ररेगाभ्रों के समस्त मर्म को पूर्णता के साथ पुरागों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सका, इसीलिए पूरागों के उपरान्त लोकवार्ता की मौलिकता उदात्त साहित्य के लिए

१—ऐसा माना जाता रहा है कि वेदों को समभ्रते के लिए पुरागों की सहायता अपेक्षित होती है। उधर पुरागों के लक्षगों में भी यह स्पष्ट है कि वे केवल इतिहास नहीं। इन कोरगों से पुरागों की लौकिक पृष्ठभूमि स्पष्ट हो जाती है।

<sup>#</sup> व्याख्या करने की कितनी ही विशेष शक्तियाँ हैं, जिनमें से कुछ के नाम यहाँ दिये जा सकते हैं : १. अन्योक्ति, २. प्रतीक, ३. रूपक, ४. Allegory. ५. Pesonifeiation ६ क्लेष आदि ।

किसी सीमा तक समाप्त हो गयी। श्रब लोकवार्ता की शिवत का दिश्य गरंद उदात्त साहित्य में केवल इतना रह गया कि वह पुराग्। प्राप्त सूत्रों को जोड़-तोड़कर श्रपने श्रस्तित्व की सूचना देती रहे। पुराग्गों से सामग्री लेकर श्रौर नये पुराग्ग बनाती रहे। श्राज तक की समस्त साहित्यिक श्रिमव्यिकत का एक-मात्र श्रान्तिरिक श्राधार यह पुराग्ग-वार्ता है जो वस्तुतः लोकवार्ता है। भारत की समस्त श्रिमव्यकित के दो श्रुव राम श्रौर कृष्ण इसी पुराग्ग-वार्ता से प्रस्त हैं। शिव, शिवत, ब्रह्मा, विष्णु सभी का मूल इसी पुराग्ग-संग्रहीत लोक-भूभिवर्ती-वार्ता में है किंतु 'लोकवार्ता साहित्य'से पुराग्गों ने कुछ छुँटे. हुई सामग्री ही ली; युग-युग से चली श्राने वाली बहुशः परँपराग्रों से समृद्ध लोक-साहित्य के श्रक्षय भण्डार का मौखिक श्रादान-प्रदान चलता रहा; जिनमें पुराग्ग-त्याज्य लोक-कथा, कहानी, गीत श्रादि चलते रहे। इनके श्रस्तित्व की सूचना हमें वृहत्कथा, जातक, जैन-कथा, लोक-प्रमे-गाथा श्रादि की पुराग्गतिरिक्त लौकिक प्रवृत्तियों टारा निरंतर मिलती रही है।

किसी भी श्रिभव्यक्ति में तीन तत्व होते हैं, जिन्हें श्राधार, निर्माण श्रथवा श्राधेय श्रीर रूप कह सकते हैं। इन्हें साहित्य में वस्तु, विचार तथा शैली श्रथवा कला का नाम दया जाता है। श्राधार, निर्माण श्रीर रूप वस्तुतः श्रभिन्न हैं। श्राधार ही निर्माण में विकसित होता है श्रीर निरन्तर निर्माण के साथ विद्यमान रहता है। इसी प्रकार कला भी निर्माण की वितन्वानता के साथ-साथ सहज ही श्रवतीण होती जाती है। लोक-प्रवाह विवर्तनशील प्रकृति के कारण श्रभिव्यक्ति के ये तीनों ही तत्व विकसित श्रीर परिमाजित होते जाते हैं। फलतः क्या वस्तु, क्या विचार, क्या कला, तीनों में तीनों का श्रारम्भिक मूल-तत्व किसी-न-किसी रूप में विद्यमान पाया जा सकता है।

मनुष्य-जीवन के अन्य क्षेत्रों में जैसे संघर्ष और युद्ध होते हैं और जय-विजय होती है, हारा हुआ क्षुद्रता ग्रह्ण करता है, विजेता महत्व पाता है, वैसे ही लोकवार्ताओं और अभिव्यक्तियों के क्षेत्र में भी एक जाति की वार्ता पर दूसरी का आन्न.मरण होता है और विजय अथवा हार होती है। इसके परिणाम स्वष्प हारी तथा जीती दोनों वार्ताएँ ही अपने-अपने स्वष्प में विकार को जन्म देकर एक नयी प्रकार की वार्ता का प्रचलन करती हैं। कौन नहीं जानता कि आज की भारतीय संस्कृति तथा साहित्य का स्वष्प कई भिन्न जातीय मानव-समूहों और उनकी वार्ताओं के संघर्ष का परिणाम है और संकर-संस्कृति का एक सुन्दर, पवित्र तथा महान स्वष्ट्प प्रस्तुत करता है।

हिन्दी साहित्व के मर्म पर इष्टि डालने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि

वस्तु, विचार ग्रौर कला तीनों में ही लोकवार्ता के ग्राघार से ग्रविछिन्न संबंध रखा गया है।

हिन्दी साहित्य के जन्म-काल की परिस्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण ग्रीर जैन-साहित्य के उच्च स्तूप धराशाथी होकर लोक-भूमि में घृलि-यूसरित होते मिलते हैं श्रीर इस सामान्य भूमि पर एक नई लोकवार्तापरक दार्शनिकता, धार्मिकता तथा ग्राध्यात्मिकता का निर्माण करते मिलते हैं। बौद्ध सिद्धों की ग्रीर भक्तों की ग्रीमव्यिकत का स्वरूप इस बात का प्रमाण है। नाथ-सम्प्रदाय ने तो गोरखनाथ के नेतृत्व में समग्र उत्तर भारत को एक सामान्य लोक-धर्म के ग्राधार पर, जितने भी लोक-परिकर के धर्म थे, उन्हें एक संगठन-सूत्र में बाँधने की चेष्टा की थी। इसी संगठन के द्वारा इस काल में दो प्रवृत्तियों का संघर्ष हुग्रा था—एक ब्राह्मण-प्रवृत्ति तथा दूसरी लोक-प्रवृत्ति । लोक-प्रवृत्ति समस्त ग्रह्माह्मण-प्रवृत्ति का पर्याय थी। ब्राह्मण-प्रवृत्ति भेद ग्रीर भिन्नता की भित्त पर खड़ी थी, लोक-प्रवृत्ति सर्व-ग्राहिणी थी, उसमें सवका समावेश तथा सबका ग्रादर था। ब्राह्मण-प्रवृत्ति इस काल में पिछड़ी ग्रीर जितनी भी ग्रब्राह्मण धार्मिक प्रवृत्तियाँ थीं उन सबको गोरखनाथ जी ने नाथ-संप्रदाय में ग्रारमसात कर लेने की चेष्टा कौ।

लोकवार्ता-प्रवृत्ति सर्व-ग्राहिग्गी होती है, फलतः उसमें हमें एक साथ हीं। ऐसी बातों का समन्वय मिलता है, मिल जाता है, श्रौर मिल सकता है ज साधारगतः श्रसम्भव श्रौर विरोधी प्रतीत होती हैं। इसी के कारगा गोरखनाथ का लोकपरक नाथ-सम्प्रदाय योग को लेकर चला—उस योग को जो लोक की वस्तु नहीं हो सकती। उधर ब्राह्मग्र-प्रवृत्ति के उत्थान के प्रवर्तक तुलसी दास हमें यह कहते मिलते हैं—

भगति भूमि भूसर सुरिभ सुरिहत लागि कृपाल।

वह भिवत तो मूलतः उस अव्राह्मण-प्रवृत्ति पर पनप सकती है, जो शुद्ध लोक-भ्राश्रित होती है, उसी भिवत को भूसुर 'ब्राह्मणों' के साथ तुलसीदास ने स्मरण किया है।

इसी प्रवृत्ति के परिग्णामस्वरूप सहजिया-सम्प्रदाय भ्रौर धामी-सम्प्रदाय में श्रद्भुत बातें मिलती हैं, ऐसी बातें मिलती हैं जिनमें हिन्दू, मुस्लिम भ्रौर ईसाई तत्वों का सिम्भ्रिग्ण है। इसी प्रवृत्ति ने राम ग्रौर रहीम को एक ही

नहीं किया भैरों जी को, सरवरसुलतान जैसे सूफी फकीर का दूत बना दिया है। व

इसी प्रवृत्ति का श्राश्रय गोरखनाथ जी ने लिया श्रौर जो भी इस प्रवृत्ति को स्वीकार करने को तत्पर थे उन्हें उन्होंने श्रपना लिया। श्रधिकांश जन-समूह, वर्ग, जातियाँ इस महान श्रान्दोलन के प्रभाव में श्रा गये। गोरखनायजी ने एक महान लोक-धर्म का प्रवर्तन किया—जैसे तुलसी में एक विरोध मिलता है वैसे ही गोरख में भी। तुलसीदास जी ने लिखा था कि 'गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग'। गोरख ने इस भिक्त को ही नहीं भागया, श्रौर भी कुछ किया। तुलसीदास जी ने ही वस्तु-स्थिति का बहुत स्पष्ट उल्लेख कर दिया है।

करम धरम गयौ, ग्राश्रम निवास तज्यौ, ग्रासन चिकत सो परावनौ परौ सौ है। करम उपासना कुबासना विनास्यौ ज्ञान, बचन विराग वेस जतन हरौ सौ है।।

१—इसी प्रवृत्ति में उस विरोधाभास का हल है जिसके कारए। यह विवाद खड़ा होता रहा है कि विद्यापित शैव थे, वे वैध्एव भक्त नहीं थे। लोकमानस में शिव और विष्णु एक साथ रहने लगे थे। इसका ऐतिहासिक प्रमाए। गाहड़वाल नरेशों की प्रशस्तियों में मिल जाता है। वे अपने को माहेश्वर कहते थे और अपनी प्रशस्तियों में लक्ष्मीनारायए। की स्तुति भी किया करते थे (देखिये हिन्दी साहित्य का आदिकाल: पृ० ३६)। यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि उड़ीसा में शिव और विष्णु की मिश्रित मूर्तियों में भी यही तत्व था। प्रद्युग्नेश्वर के मंदिर की मूर्ति भी शिव और विष्णु का मिश्रए। थी। विजय सेन परम शैव होते हुए भी प्रद्युम्नेश्वर की मूर्ति बनवाते हैं। विद्यापित में भी इस रूप के हमें दर्शन हो जाते हैं जब वे गाते हैं:—

"वनहरि धनहर धन तब कला, खन पीत बसन खर्नाहं बघछला।"

श्रीर यही प्रवृत्ति जैन महाकिव स्वयंभू की इन पंक्तियों में ध्वनित हो
रही है:

श्ररहन्तु बुद्ध् तुहुँ हरिहरु वि. तुहुँ श्रण्णाग्ग-तन्नोह-रिज तुहुँ सुहुम ग्गिरअणु परम-पज तुहुँ रिव वम्भु सयम्भु सिउ। इस सामाजिक निर्बंन्थ स्थिति के साथ लोक की संस्थिति तो ठीक रहती है, पर योग तो लोकपरक नहीं। इस लोक-धर्म में योग को इतना महत्व मिलना प्रत्यक्षतः लोक-धर्म के स्वभाव के विरुद्ध है। वरन् ग्राश्रम के साथ तुलसी ने जैसे भक्ति का मेल लोक-भूमि के कारए। ही बिठाया है, वैसे ही लोक-प्रवृत्ति की मौलिक जादू-टोने में विश्वास रखने वाली भूमि पर ही योग टिक सकता था। नाथ-सग्प्रदाय में योग की सिद्धि ग्रौर चमत्कारों का ही विशेष प्राधान्य था, जिससे साधारए। लोक को ग्राकर्षण होता था। योग स्वयं भले ही लोकोत्तर वस्तु हो, पर उसका योगी-जीवन को ग्रलौकिक स्वरूप प्रदान करने का भाव लोक-प्रवृत्ति पर ही विशेष निर्भर करता था। इस सम्प्रदाय के योगियों का योग भी सिद्धियों से सम्बन्ध रखता था। ये योग ग्रौर ग्रन्ल भी धीरे-धीरे ग्रपनी साख खो बैठे ग्रौर लोक-भूमि के निर्मम स्तर पर सिर पटककर, ग्रपनी ग्रगम्य रहस्यशीलता छोड़कर सामान्य लोक-प्रवृत्ति के ग्रनुकूल ढलने लगे। योग के चमत्कार कहानियों के विषय बनकर रह गये, सामान्य भूमि के प्रभाव ने योग के उद्योग को भी वर्जित कर दिया—

गोरख पौन राखि नहीं जाना, जोग मुकुति श्रनुमाना, रिधि सिधि, संचय बहुतेरे, पारब्रह्म नींह जाना।

सुरित ग्रौर सहज को महत्व प्रदान किया गया। ग्रनख मूर्त होकर राम-नाम में ग्रवतिरत हुग्रा। सामान्य लोक-भूमि से इस 'सहज' ग्रौर 'सुरित' को लेकर कबीर ने इन्हें ग्रपनी प्रतिभा से फिर एक रहस्य का रूप प्रदान किया—

> सुन्न सहज मन सुमिरत, प्रगट भई एक जोति, वाहि पुरुष की मैं बिलहारी, निरालम्व जो होति। श्रविगत की गित का कहीं, जा के गाँव न ठाँव। गुन बिहूना पेखना, का किह लीजै नाँव।

रिसामान्य लोक-भूमि के समस्त तत्कालीन तत्वों को भ्रपनी वाणी का विषय कबीर ने बनाया। प्रत्येक साम्प्रदायिक पाखण्ड का स्वरूप स्पष्ट किया भ्रौर श्रागे उसी के भ्राधार पर पुनः एक सम्प्रदाय की रचना ग्रारम्भ कर दी। बस इसी प्रयास में कबीर-परम्परा का साहित्य पुनः लोकवार्ता भ्रौर लोकतत्वों के सूत्रों भ्रौर बिन्दुभ्रों पर नई सृष्टि के द्वारा लोकोत्तर होता गया, लोक से विलग होता गया।

कबीर ने भक्ति को श्रपनाया, यागादि का भागते भूत की लँगाटी की

भाँति साथ लगाये रखा, ग्रलख का राम-नाम दिया, उसे समस्त सम्प्रदायों तथा धर्मों से परे पर सबका मर्म माना ग्रीर साम्प्रदायिक विषमताग्रों श्रीर भिन्नताग्रों को विश्वास की सम-भूमि प्रदान की । कबीर ने इस प्रकार लोक-भूमि के उस भाग को ग्रहण किया जो लोक-संस्कारों से सम्बन्ध रखता था, लोक के ग्राचारों के साथ जिसका गठबन्धन था।

लोक-भूमि का वह भाग, जिसमें योग के चमत्कारों ने लोक-कहानियों में परिगाति पा ली थी, अपनी पृथक सत्ता रखता था। इसे सूफियों और प्रेम-गाथाकारों ने ग्रहण किया। सूफियों की प्रेम-गाथाओं में एक श्रोर जहाँ जैन-कहानियों के विद्याधरों के चमत्कारों का भी किंचित उपयोग है, वहाँ प्रत्येक कहानी में किसी-न-किसी रूप में जोगी या योगी भी अवश्य श्राता है। यह योगी नाथ-सम्प्रदाय के योगी का ही अवशेष है। नायक ने वहुधा जोगी बनकर ही अपनी प्रियतमा को प्राप्त करने की चेष्टा की है।

पद्मावती अथवा पद्मिनी का सिंहल से सम्बन्ध भी नाय-मम्प्रदाय की उस मान्यता के कारण है जिसमें सिंहल में सिद्ध को पद्मिनी नायिकाएँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार प्रमगाथाओं की पृष्ठभूमि नाथ-सम्प्रदायों द्वारा उद्भूत लोकवार्ताओं के आधार पर खड़ी हुई है। इस पद्मिनी की कहानी का संक्षित रूप पृथ्वीराज रासो में भी मिलता है। इस प्रम-कथा का मूल स्वरूप वस्तुतः 'नल-कथा' में भी उपलब्ध है, जहाँ नल के पास हंस आकर दमयंती के प्रति प्रम ग्रीर उसे प्राप्त करने की चेष्टा उत्पन्न कर देता है।

दक्षिण से ग्राने वाली भिन्त ने उत्तर में ग्राकर विविध रूप धारण किये ग्रौर विविध विकास की स्थितियों में होकर वह प्रवाहित हुई। उत्तर में ग्राकर इस भिन्त ने मायावाद से ग्रीधक 'निर्गुण-निराकार' का विरोध किया। यद्यपि कबीर निर्गुणिये कहे जाते हैं, पर उनमें भी उस 'निर्गुण-निराकार' के साथ सामंजस्य होता नहीं दीखता, जो उनसे पहले ग्रलख बन चुका था। इस भिन्त-सम्प्रदाय ने धीरे-धीरे प्रत्येक क्षेत्र में ग्राक्रमण करना ग्रारम्भ कर दिया था ग्रौर धीरे-धीरे सिद्धों ग्रौर नाथों का प्रभाव कम कर

१—"उसमान" ने 'चित्रावली' में ऐसे योगी को गोरख योगी के रूप में स्पष्टतः दिखाया है—

स्रागे गोरखपुर भल देसू, निबहै सोइ जो गोरख बेसू। जहँ-तहँ मढ़ी गुफा बहु ग्रहहीं, जोगी जती संनासी रहहीं। चारि ग्रोर जाप नित होई, चरचा ग्रान करै नींह कोई। काउ दोउ दिसि डोले बिकारा, कोउ बैठ रह ग्रासन मारा। काऊ पंच ग्रागिन तथ सारा, काउ लटकई रूखन डारा।

दिया था। सिद्धों श्रौर नाथों का प्रभाव कम होते ही वैष्णव लोक-वृत्त उभर कर सामने थ्रा गये। दक्षिरण से ग्राने वाली इस भिनत का मूलाधार विष्णु ही थे, यह वैष्णाव भिक्त थी। फलतः विष्णु के वे लोकस्थ स्रवतार,जो जैनियों की धार्मिक रचनात्रों में "वासुदेवहिंडि" तथा "पडमचरिउ" में "कृष्ण", "बलदेव" तथा "राम" चरित्र के रूप में एक दुर्बल रूप में सांस ले रहे थे, वैष्णव पुनरत्थान के द्वारा सनातन पौरािणक प्रगाली पर उभरे। सूर ने 📝 'कृष्एा-चरित्र' ग्रौर तूलसी ने 'राम-चरित्र' को ग्रपनाया । कृष्एा-चरित्र के सम्बन्ध में ग्रनेकशः विद्वानों ने विचार किया है श्रौर शोध-प्रवृत्त तत्वज्ञ इस परिगाम पर पहुँचे हैं कि कृष्ण एक संसृष्ट व्यक्तित्व है। यह संसृष्टि लोक-वार्ता का विशेष गूरा है। लोकमेधा समानधर्मा व्यक्तियों को एक में मिला देने में श्रत्यन्त क्राल होती है, तो कृष्ण तो मूलतः लोकवार्ता की देन हैं श्रीर उनके विस्तृत वृत्त में श्रनेक शृद्ध लोकवार्ताएँ हैं। किन्तू सूर ने महाभारत श्रथवा भागवत से ही कृष्एा-वृत्त को नहीं लिया, उन्होंने कई ऐसी बातें उसमें सम्मिलित की हैं, जो नयी हैं। ये नयी बातें लोक-मेधा से उन्हें प्राप्त हुई थीं। तुलसी की राम-कथा की तो लोक-यात्रा ग्रौर भी रोचक तथा लम्बी है। एक ही व्यक्तित्व किस प्रकार विविध लोक-भूमियों पर चलकर नये रंग ग्रहरा करके नया रूप प्राप्त कर सकता है, यह तुलसी की राम-कथा के भ्रान्तरिक श्रध्ययन से जाना जा सकता है। तुलसी का "भगतिभूमिभूसूर सुरिभ सुर" भ्रादि भी लोक-प्रवृत्ति की देन हैं। कथा के ताने-बाने में ही नहीं, उनमें जो दार्शनिक तथा धार्मिक तत्व हैं, उन सभी में वह रंग है जो लोक की देन है। इस समस्त साहित्य की लोकवार्ता-सम्बन्धी पृष्ठभूमि का विस्तृत ग्रन्ययन श्राज श्रपेक्षित है।

ऊपर हिन्दी साहित्य के विकास-क्रम में जिन प्रवृत्तियों का उल्लेख हुग्रा है वे हैं १—सिद्ध, २—नाथ, ३—संत, ४—प्रमगाथा, ५—धर्मगाथा: रामिविषयक, ६—धर्मगाथा: कृष्णविषयक, ये एक परम्परा में प्रतीत होते हैं। यह परम्परा सामान्य लोक से सम्पर्क रखने वाली है। ७—रासौ, द—चित्त, ग्रादि स्फुट प्रवृत्ति से सम्बन्ध रखते हैं। यह भले ही सामान्य लोक से घनिष्ठ सम्पर्क न रखती हो; पर बहुत सी सामग्री के लिए स्रोत इसका भी लोक-साहित्य ही रहा।

## हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि का विश्लेषण

ऊपर बहुत संक्षेप में यह संकेत किया गया है कि कि हिंदी के जन्म-विकास के समय की पृष्ठभूमि क्या थी । यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्य

ने मेधा के महत्व को बुद्धि से ग्रधिक समभा। भारत में बहुत समय से ही कितने ही सम्प्रदायों का होना सिद्ध है। भगवान बुद्ध स्वयं कितने ही सम्प्रदायों के महान नेताग्रों के पास जीवन के लिए मार्ग पाने गये थे ग्रौर निराश हुए थे । वहीं परंपरा इस युग में भी विद्यमान थी। राजनीतिक ग्रौर ऐतिहासिक परिस्थितियों के विकारों में से भारतीय विचार ग्रौर भाव की घारा ग्रपने निजी विकास के मार्ग से प्रभावित होरही थी ग्रौर साहित्यकार उसी से ग्रपने लिए सामग्री प्राप्त करता था। हिन्दी का जन्म ग्राठवीं शताब्दी में भी माना जा सकता है विकन्तु १०वीं

१—भगवान बुद्ध के समय ये संप्रदाय थे :—१—ग्राजीवक, २—ितगंथ, ३—जिटल, ४—परिव्वाजक, ५—ग्रवरुद्धक, ६—गज, ७—हय, द—गाय, ६—कुत्ता, १०—काग, ११—वासुदेव, १२—बल्देव, १३—मिराभह, १४—प्रुप्तमह, १५—ग्रागि, १६—नाग, १७—सुपण्णा, १८—यवख, १६—ग्रसुर, २०—गंधव्व, २१—महाराज, २२—चंद, ६३—सूरिया, २४—इंद, २५—ब्रह्म, २६—देव, २७—दिसा। (यह उल्लेख निद्देस में है)

२—हिंदी के जन्म पर विचार ः—हिंदी का जन्म ग्रपभ्रंश से हुआ। ' पं॰ चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने 'पुरानी हिंदी' नामक लेख में लिखा: "विक्रम की सातवीं से ग्यारहवीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही''। पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि "स्पष्ट ही १० वीं से तेरहवीं शताब्दी तक की बोलचाल की भाषा में संस्कृत तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था। इन कुछ शताब्दियों में अपभ्रंश से मिलती-जुलती भाषा पद्य का वाहन बनी रही ग्रौर गद्य की भाषा तत्सम-बहुल होती गई। कीर्तिलता में इसकी स्पष्ट सूचना मिलती है। घीरे-घीरे तत्सम शब्दों ग्रौर उनके तद्भव रूपों के कारण भावा बदली भी जान पड़ने लगी। ग्रौर १४ वीं शताब्दी के बाद वह बदल ही गई। इसके पूर्व अप्रपन्ने श और देश्य मिश्रित अपभ्रंश की प्रधानता बनी रही । इस प्रकार दसवीं से चौदहवीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का स्रादि काल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। (हिंदी साहित्य का म्रादिकाल पृ० २१ )। उधर राहुल सांकृत्यायन ने म्रापनी नयी शोधों के स्राधार पर 'पुरानी हिंदी' का स्नारम्भ स्नाठवीं शताब्दी में माना है। उन्होंने ग्राठवों से लेकर तेरहवीं शताब्दी तक के कवियों की परम्परा भी दी है । ग्राठवीं इती के 'सरहपा, सबरपा, स्वयम्भू ग्रौर भूसुकपा' ये चार किव हैं । इनमें तीन सिद्ध हैं, स्वयम्भू जैन कवि हैं । स्वयम्भू को राहुल जी हिदी का प्रथम सर्वोत्तम कवि मानते हैं। नवीं शताब्दी के दसों किव सिद्ध हैं। दसवीं में

शताब्दी तक तो उसका स्वरूप स्पष्ट हो चुका था, व इतना स्पष्ट है कि विना किसी संकोच के उसे हिन्दी कहा जा सकता है। १४ वीं शताब्दी में वह अपभ्रंश के पलोथन से भी पूर्णतः मुक्त होकर 'हिन्दी' ही रह गयी। फलतः हिन्दी का उदय प्रवीं से १४ वीं शताब्दी तक हुआ। इन सात शताब्दियों की उस पृष्ठभूमि पर हमें विचार करना है जिसने इस युग में भाषा और साहित्य को प्रभावित किया है। श्राठवीं शताब्दी से १४ वीं शताब्दी तक का भारतीय इतिहास का युग अब तक अन्धकार युग माना जाता रहा है। डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने पुरागों के आधार पर इस युग पर सबसे पहले प्रकाश डाला और एक सुसंबद्ध इतिहास प्रस्तुत किया। इस काल में दो विशेष बातें इतिहास की दृष्टि से दिखायी पड़ती हैं: एक बात है मुसलमानी आक्रमण, दूसरी है पारस्परिक युद्ध। किंतु इन दोनों से भी महत्वपूर्ण है तीसरी बात धार्मिक उद्दे लन।

वस्तुतः ऐनिहासिक दृष्टि से यह युग युद्धों से परिपूर्ण था। कोई शक्ति-शाली केन्द्र सम्राट हर्ष के उपरान्त नहीं रहा था। किन्तु इस युग के युद्धों की एक विशेषता अवश्य थी। इन युद्धों से साधारण जन विशेष प्रभावित नहीं होता था। कुछेक ग्राक्रमणों ग्रौर युढों को छोड़कर युद्ध-नीति ग्रादर्श पर स्थित थी, उसमें न तो प्रजा को सताया जाता था, न उनकी फसल श्रमुरक्षित रहती थी, उनके गाँवों को भी कोई भय नहीं था । जगत के प्रायः समस्त व्यापार निर्विष्न चलते थे। इसी का प्रभाव था कि तुलसीदास की मंथरा ने कैकेयी को श्राश्वस्त करने के लिए कहा था "कोउ नृप होउ हमिंह का हानी" श्रीर इसके द्वारा दीर्घकालीन ऐतिहासिक स्थिति से उत्पन्न साधारएा जन की मनोवृत्ति प्रकट करायी थी, इसी का प्रभाव था कि धर्मप्रशस्तियों तक में मुसलमानी शासकों को कल्याएा का भ्राशीर्वाद दिया गया<sup>२</sup>। उदाहरएा है बटियागढ़ का **ब्राठ किव हैं। राहुल जो के ब्रमुसार इस शती का 'पुष्पदंत' हिंदी का दूसरा** सर्वोत्तम किव है। डा० द्विवेदी का अनुमान है कि यही पुष्पदंत वह पुष्पभाट है जिसे शिवसिंह ने टाड के आधार पर हिंदी भाषा की जड़ माना है। ग्रभिप्राय यह है कि हिंदी का जन्म ८ वीं शताब्दी में हुन्ना ग्रौर १४ वीं में वह ग्रपने पैरों पर खड़ी होने योग्य हो गयी।

१—इसी कारण शुक्लजी ने हिंदी का म्रादिकाल १०५० से माना है।

२—बटियागढ़ के एक संस्कृत इलोक में इस काल के मुसलमान शासक के कत्याण की कामना इस प्रकार है:—

ग्रसित कलियुगे राजो शकेन्द्रो वसुधाधिषः । योगिनीपुरमास्थाय यो भुंक्ते सकलां महीम् ।। सर्व सागर पर्यन्ते वशीचक्रे नराधिपान् । महमूद सुरत्राएो नाम्ना शूरोभिनंदतु ।। (,ना० प्र० प० वर्षे ४४ ग्रंक १, वैशाख १९९६, पृष्ठ शिखालेख । यह शिलालेख सं० १३८५ ( सन १३२८ ) का है।

इसी का एक अन्य परिगाम यह हुआ कि समस्त वातावरण भी दो स्तरों में बँट गया—एक राजकीय वातावरण, दूसरा साधारण । किव, लेखक और विचारक दोनों ही क्षेत्रों में थे । एक का केन्द्र हुआ राजा और उसकी कीर्ति, दूसरा लोक-साहित्य की परंपरा का संवर्द्ध क । स्पष्ट है कि दोनों के विषय भिन्न हो गये । और इसी लोक परम्परा से धर्म-चन्नों का सम्बन्ध रहा ।

इस काल की कृतियों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजकीय वर्ग के किवयों ने ग्रिधिकांशतः चिरत-काब्य लिखे जो राजस्तुतिपरक थे। जैन वर्ग के किवयों की कृतियों में या तो किसी धर्म का प्रतिपादन था या फिर कोई कथा-कहानी है।

यह भी विदित होता है कि ऐसे चरित-काव्य संस्कृत में अपभ्रंश से अधिक लिखे गये। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह अभिमत है कि ''फिर भी सचाई यह है कि [ इस काल के राजा ] अपभ्रंश में लिखी स्तुतियाँ ही समभ सकते थे। इसलिए अपभ्रंश में तेजी से राजस्तुतिपरक साहित्य की परम्परा स्थापित होने लगी। संस्कृत में भी यह बात थी पर संस्कृत में और भी सौ बातें थीं १। अपभ्रंश साहित्य का अभी पूर्ण उद्घाटन नहीं हो पाया। अपभ्रंश का जन्म ५ वीं-६ वीं शताब्दी के पूर्व ही हुआ, क्योंकि कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय' में अपभ्रंश का दोहा मिलता है २।

दण्डी ग्रौर भामह इससे परिचित थे। फलतः ५ वीं से १४ वीं शताब्दी तक श्रपभ्रंश में केवल २४-२५ ग्रन्थ ही रचे गये, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वस्तुतः उपलब्ध सामग्री प्रकट करती है कि 'श्रपभ्रंश' में राजकीय स्तर की रचनाएँ कम ग्रौर धर्म तथा जन-स्तर की रचनाएँ विशेष थीं। चरित नाम की श्रपभ्रंश-रचनाएँ विशेषतः धार्मिक महापुरुषों ग्रौर श्रवतारों की हैं । सिडों की रचनाएँ धर्म-चक्र ग्राश्रित थीं।

१—देखिये ''हिंदी साहित्य का स्रादिकाल'', चतुर्थ व्याख्यान पृ० ६ = २—वही-पंचम व्याख्यान पृ० ६१-६२।

<sup>\*</sup> डा॰ हरिवंश कोचड़ ने 'ग्रपभ्रंश साहित्य' में परिशिष्ट (१) में ग्रप-भ्रंश के ६० किवयों की प्रायः ८७ रचनाएँ बतायी हैं। इनमें १४०० तक की लगभग ५० रचनाएँ हैं। इन पचास रचनाग्रों में ३३ तो निश्चय ही कथा-काव्य हैं। इनमें से विद्यापित तथा चंदवरदायी की रचनाएँ ही राज-परक हैं। ग्रद्दहमाए के 'संदेशरासक' के श्रितिरक्त शेष सभी प्राचीन धार्मिक पुरुषों के वृत्त हैं या लोक-कथाएँ हैं जिन्हें धर्मोपदेश के काम में लाया गया है।

द वीं से १३ वीं शताब्दी तक साहित्य में जिन रूपों और शैलियों का प्रयोग हुम्रा है वे ये हैं :—

गाथाबंध — गाथाबंध से बहुधा प्राकृत साहित्य का ज्ञान होता है क्योंकि गाथाओं का विशेष प्रचलन प्राकृत साहित्य में ही था। माइल्ल ध वल ने ग्रपने गुरु से सम्बन्धित जिस घटना का उल्लेख किया है, उससे यह भेद स्पष्ट हो जाता है कि 'गाथाबंध प्राकृत में होता था। यह गाथा माइल्ल ध वल के समय में सम्मान से देखी जाती थी।

दोहाबन्ध — यह श्रपभ्रंश का पर्यायवाची माना जाने लगा था, ऐसा उक्त माइल्ल धबल वालो घटना से सिद्ध है। ग्रपभ्रंश को 'दूहाविद्या' इसी कारण कहा जाता है। 'दोहाबंध' माइल्ल धबल के समय में उपहास की वस्तू थी।

पद्धियाबंध — पद्धियाबंध बहुधा अपभ्रंश के कथा-काव्य में आता था। इस बंध को चतुर्मुख अथवा चउमुहेशा ने समर्पित किया था, यह स्वयंभू ने बताया है:—

छद्गिय दुवइ धुवएहिं जड़िय चउमुहेरा समिष्य पद्धिरायाँ" "छर्दिनिका द्विपदी ग्रौर ध्रुवकों से जड़ित पद्धिरायाँ चतुर्मु ख ने दी" यह पद्धित पश्चिम में विशेष प्रचलित थी।

चौपाई बोहाबंध: रमैनी — सरहपा सिद्ध ने सम्भवतः सबसे पहले चौपाई ग्रौर दोहे के मेल से कुछ रचना प्रस्तुत की । यह प्रगाली पूर्व में विशेषतः प्रयोग में ग्राने लगी । यह प्रगाली कबीर के समय में रमैनी कहीं जाती थी ।

छुप्यबंध — चन्द का रासो विशेषतः इस बंध में लिखा गया कृष्डिलया बंध —

रासाबंध—रासा नाम का छंद भी स्वयंभू के समय में प्रचलित था श्रौर रासा-बंध काव्य शैली भी थी। रासाबंध छंद का लक्षरण स्वयंभू ने यह दिया है—

> "एक्कबीस मत्तािग्रिह गाउँ उद्दाम गिरु। चउदसाइ विस्साम हो मगगा विरहिथि ।। रासाबंधु सिमद्धु एह अभिराम अरु। लहु अति अल अवसागा विरयभ महुर अरु।। श्रीर "रासा काव्य" का लक्षगा इन्हीं स्वयंभू ने यह दिया है: "धत्ता छडुगित्राहि गद्धगियाहि सुअण्णा रूएहि

१—दे० हि० सा० का ग्रा० काल, चतुर्थ व्याख्यान पृ० ६२

रासाबंधो कव्वे जगामगा ग्रहिराउग्रोहोहि ।। धत्ता, छर्दनिका, पद्धिगया ग्रादि विविध छंदों से युक्त रासोबंध काव्य होता था ।

चर्चरी या चाचर---लोकगीत था। इस नाम से कितनी रचनाएँ हुई हैं। फाग--यह भी लोकगीत था।

साखी—सबदी—**कबीरदास** से पूर्व इन रूपों का बहुत प्रचार था, उन्होंने स्वयं कहा है : 'माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक श्रनुमाना साखी सबदी गावत भूलै स्रातम खबर न जाना ।।

दोहरे—ये साखी से भिन्न जैनों में प्रचलित एक प्रकार के श्रपभ्रंश दोहे। सोहर

पद

मंगलकाव्य

चौतीसा

विप्रमतीसी

कहरा

वसंत

वेलि

विरहुली (साँप का विष उतारनेवाला गान)

हिंडोला

कवित्त-सवैया-ये विशेषतः ब्रजभाषा के छंद हैं

इन छंद-रूपों में निबद्ध काव्य-रचना के विषय की दृष्टि से भी कुछ विशेष रूप मिलते हैं। चरित-काव्य की ही इनमें प्रधानता है। इन चरित-काव्यों में से प्रधिकाँश धार्मिक महापुरुषों के हैं, कुछेक ग्रवश्य राजा महाराजाओं के हैं। इन्हीं चरितों में कथाएँ भी हैं, वे कथाएँ जो मूलतः लोक-प्रसूत हैं ग्रौर बहुधा ली गयी हैं कथा-सरित्सागर से। दूसरे वे कथाएँ हैं जो पौराणिक ग्रथवा धार्मिक हैं। बौद्ध साहित्य धार्मिक ग्रनुभूति ग्रथवा उपदेश ग्रौर नीति विषयक है।

इस समस्त साहित्यिक रचना की भूमि क्या थी, इसका भी संक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। ऊपर जैसा उल्लेख किया गया है, इस काल में राजकीय क्षेत्र में तो दो प्रकार के संघर्ष थे; एक देश-विदेश का, दूसरा देश के राजाग्रों का, पारस्परिक। यह यथार्थ में ऊपरी स्तर का था; जन-साधारण, तथा साधु-सन्त राजकीय क्षेत्र के इन विकारों से प्रायः ग्रळूते थे। इसी जन-भूमि के स्वरूप को हमें किंचित ग्रौर ग्रिधिक हृदययंगम करना है।

इतिहास बदलता रहा, इतिहास की नीति बदलती रही । सांस्कृतिक संवर्ष हुए, श्रान्दोलन चलते रहे—ये समस्त विकृतियाँ चंचल उत्तुंग तरंगों की भाँति उत्पन्न हुई, इन्होंने साहित्य में भी श्रपनी सत्ता प्रकट की, श्रौर साहित्य को इन्हीं तरंगों के कारण लोक-संपर्क को श्राधार के रूप में वार-बार ग्रहण करना पड़ा। ऐतिहासिक श्रौर सांस्कृतिक उद्देलन जब तक चलते रहे, साहित्य का लोक-सम्पर्क घनिष्ठ बना रहा श्रौर जब ये उद्देलन शिथिल होगये तभी साहित्य ने युग-युगीन प्रवृत्ति को प्रकट करनेवाले साहित्य के रूप को स्थिरता-पूर्वक श्रपना लिया।

सातवीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी तक ये उद्देलन चले। हर्ष की मृत्यु के बाद भारत के इतिहास का प्राचीनकाल समाप्त हुन्ना, ग्रौर मध्यकाल ग्रव-तीर्ग हुग्ना। इतिहास के इस मध्यकाल के ग्रवतीर्ग होने के कई ग्रर्थ हैं—इस नये युग की ग्रवतारणा से नये जीवन-मान प्रस्तुत होने ही चाहिये। नये ग्रीभ-व्यक्ति के माध्यम प्रबल होंगे ही। ग्रीभव्यक्तियों की कला की स्वरूप ग्रौर सामग्री भी परिवर्तित होगी। ये परिवर्तन ग्रौर ग्रीभव्यक्तियाँ क्या थीं? संक्षेप में यहाँ उनका उल्लेख करना उचित हैं:

१—इस बीच धीरे-धीरे तत्सम-बहुल रूप प्रकट होने लगा था। नवीं-वसवीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों के प्रवेश का प्रमाण मिलने लगता है ग्रौर चौदहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से तो तत्सम शब्द निश्चित रूप से ग्रधिक मात्रा में व्यवहृत होने लगे। क्रियाएँ ग्रौर विभक्तियाँ तो ईषत् विकसित या परिवर्धित रूप में बनी रहीं पर तत्सम शब्दों का प्रचार बढ़ जाने से भाषा भी बदली सी जान पड़ने लगी।"

(हि॰ सा॰ का ग्रा॰ का॰ पृ॰ १७)

इसका श्रभिप्राय है कि तद्भव प्राधान्य की प्रवृत्ति को हटाकर भाषा ने तत्सम प्रधानता का मार्ग ग्रहण किया, ग्रौर इस काल में यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गयी, जिसमें भाषा ही बदल गयी। भाषा में यह प्रवृत्ति क्यों ग्रायी? डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत से दो कारण हैं:—

(स्र) भक्ति के नवीन श्रान्दोलन के कारगा, इससे भागवत पुरागा का प्रभाव विशेष पड़ा।

(श्रा) शांकरमत की हढ़-प्रतिष्ठा के कारगा।

२—ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा बाद में खूब चली। इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हुआ। उत्तर-पश्चिम सीमान्त से बहुत-सी जातियों का प्रवेश होता रहा—पता नहीं उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की क्या क्या बातें इस देश में चलीं।

साहित्य में नये-नये काव्य-रूपों का प्रवेश इस काल में हुआ श्रवश्य । सम्भवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने का चलन भी उनके संसर्ग का फल हो । परन्तु भारतीय किवयों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें क व्य-निर्माण की ख्रोर श्रिधिक ध्यान था। (वही—पृ० ७०)

ग्रिभिप्राय यह है कि इस युग में नये काव्य-रूपों की उद्भावना हुई जिसमें से एक रूप वह था जिसमें ऐतिहासिक श्राश्रय ग्रौर नाम लेकर काव्य-कल्पना का कौतुक प्रकट किया जाता था।

३— संदेश रासक में कवि ने जिस बाह्य प्रकृति के व्यापारों का वर्णन किया है वह रासो के समान ही कविप्रथा के अनुसार है। उन दिनों ऋतु-वर्णन के प्रसंग में वर्ण्यवस्तुश्रों की सूची बन गयी थी। बारहवीं शताब्दी की पुस्तक कि कल्पलता में और चौदहवीं शताब्दी की पुस्तक वर्णरत्नाकर में ये नुस्से पाए जा सकते हैं। इन वाह्य वस्तुश्रों और व्यापारों के आगे न तो रासो का कि गया है, न श्रदृहमान ही। (वही— पृ० ५४)

इससे विदित होता है कि काव्य-रचना में विशेषतः वाह्य ग्रथवा प्राकृतिक वर्णनों में ''कवि-प्रथा'' का ग्रनुसररण होता था। कवि नयी उद्भावनाएं नहीं कर सकता था।

४—नया छन्द नये मनोभाव की सूचना देता है। श्लोक लौकिक संस्कृत के ग्राविर्भाव का सन्देशवाहक है—जिस प्रकार श्रोक संस्कृत की मोड़ का सूचक है उसी प्रकार गाथा प्राकृत की ग्रोर के भुकाव का व्यंजक है। तीसरे भुकाव की सूचना लेकर एक दूसरा छन्द भारतीय साहित्य के प्रांग्गा में प्रवेश करता है। यह दोहा है। स्पष्ट ही दोहाबंध का ग्रर्थ ग्राप्त शे है। ग्राप्त को 'दूहाविद्या' कहा गया है। (वही पृ० ६०व६२)

दोहा नये युग की उद्भावना से संबंधित है।

५—दोहा वह पहला छन्द है जिसमें तुक मिलाने का प्रयत्न हुन्ना ग्रौर श्रागें चलकर एक भी ऐसी श्रपभ्रंश-कविता नहीं लिखी गयी जिसमें तुक मिलाने की प्रथा न हो। इस प्रकार श्रपभ्रंश केवल नवीन छन्द लेकर ही नहीं श्रायी, बिल्कुल नवीन साहित्यिक कारीगरी लेकर भी श्राविभूत हुई। (वही पृ० ६३)

६—दोहों को प्रबंध-काव्य के योग्य बनाने के लिए चौपाई का उपयोग किया गया। किसी कथानक-सूत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी में दोहों के बीच-बीच में चौपाई जोड़कर कथानक को क्रमबद्ध करने का प्रयास किया गया था। (वही पृ० ६४)

७--इस काल में उद्भावित-काव्य रूप--

```
१---ग्रादि मंगल ( मंगल काव्य )
 २---रमैनी ( चौपाई दोहे )
 ३-- शब्द (गेय पद )
 ४--ग्यान चौंतीसा (वर्णमाला के प्रत्येक ग्रक्षर से ग्रारम्भ करके
                    पद लिखना )
 ५-विप्रमतीसी
 ६--कहरा
 ७--- वसन्त
 ८--चांचर
 ६-बेलि
१०-विरहुली ( सांप का विष उतारने वाला गान )
११—हिंडोला
१२--साखी (दोहे)
१३--दोहा-चौपाई वाला चरित काव्य
१४---कवित्त-सवैया
१५-दोहों में भ्राध्यात्म भ्रीर धर्म-नीति के उपदेश
१६--बरवै
१७--सोहर छन्द
१८-विनय के पद
१६-लीला के पद
२०—वीर काव्यों के लिए उपयोगी ह्प्य, तोमर, नाराच ग्रादि
     की पद्धति
२१--दोहों में सगुन विचार
२२--फागु
                     ( वही पृ० १०४, १०१, १०७ )
२३----ग्रखरावट
२४--- नहछू
२५--रासक
२६--रास
२७--रासो
२८---कुंडलिया
२६--भमरगीत
३०---मुकरी
```

३१--दो सखुने

३२---बुभौबल

३३---षटऋतू

३४--बारहमासा

३५---नखशिख

३६--दसम [ दशावतार ]

३७---भंडौग्रा

३८--जीवनी काव्य

यह इतिहास के मध्ययुग के साहित्य-रूपों और उनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मुख्ययुग साहित्य के लिए कितने ही परि-वर्तनों को लेकर अवतीर्ण हुआ। इन परिवर्तनों के मूल में कितने ही उद्वेलन थे जिन्हें यहाँ गिनाया जाता है

१--वज्जयान

२--सहजयान

३--सिद्ध-सम्प्रदाय

४---शैब-सम्प्रदाय

५---शाक्त-सम्प्रदाय

६---नाथ-सम्प्रदाय

७-भिवत ग्रान्दोलन

८—संत-मत

६---सूफी मत

१०--कृष्ण सम्प्रदाय

११--राम सम्प्रदाय

१२--राधा सम्प्रदाय

१३---जैन-मत

१४--इसलाम श्रादि

हमें जिस युग का म्रध्ययन करना है वह भिवत म्रान्दोलन के दूसरे तथा तीसरे चरएा से संबंधित है। भिवत म्रान्दोलन के पांच चरएा प्रतीत होते हैं—

- (१) संघि-चरण--भिवत का हिन्दी क्षेत्र में ग्रारम्भ । बीजारोपण ।
- (२) अंकुरएा अंकुर जिस प्रकार भूमि से संबद्ध रहता हुआ भी उससे ऊपर श्रपने व्यक्तिगत स्वरूप के ग्रिभमान से लहलहाने लगता है, उसी प्रकार भक्ति ग्रपने थाले में से बाहर

फूटी---निर्गु गोपासक संत-संप्रदाय की भिवत का यही रूप मानना होगा।

- (३) प्रेमाभिसारएा
- (४) ग्रवताराश्रयी-चरमोत्कर्ष।
- (५) स्थिरत्व

भिक्त के विकास की इस द्वितीय स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते युग की प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन प्रस्तुत हुए, उसका मूल तत्त्व था वैविध्य का साधारणीकृत एकत्व ग्रौर उसकी ''वैष्णवत्त्व'' में समर्पित होने की वेष्टा। यह स्थिति विकास ग्रौर विवर्त्तन का परिणाम थी। भारत में मत-स्वातंत्र्य की सुविधा होने के कारण प्रत्येक युग में यहाँ ग्रनेकों मत-संप्रदाय रहे हैं। ग्रौर वे साथ-साथ चलते रहे हैं। पहले वैदिक धर्म ने प्रबलता प्राप्त की।

१-क-वैदिक युग में यज्ञ-कर्ता स्रायों के साथ 'शिश्न देवों' का उल्लेख है। ख—भगवान बुद्ध निम्निलिखत संप्रदायों से परिचित थे। वे उनके समय में प्रचलित थे। १—ग्राजीवक, २—निगंथ, ३—जटिल, ४—परिब्बजक, ४—ग्रवरुद्धक, ६—हाथी, ७—घोड़ा, द—गाय, ६—कुत्ता, १०—कौवा, ११—वासुदेव, १२—बल्देव, १४—प्रणाभद्द, १५—ग्राग्न, १६—नाग, १७—सुपण्ण, १द—यक्ख, १६—ग्रसुर, २०—गंधवं, २१—महाराज, २२—चंद, २३—सूरिय, २४—इन्द्र, २५—ब्रह्म, २६—देव, २७—दिसा। (निद्देस)

गे—वाराभट्ट ने हर्ष-चरित में निम्न सिद्धांतवादियों और सांप्रदायिकों का उल्लेख किया है:

- १. ऋार्हतः—सम्भवतः यापनीय जैन।
- २. मस्करी-नियतिवादी।
- ३. इवेतपट इवेताम्बर जैन।
- ४. पांडुरिभिक्षु—ग्राजीवक।
- ४. भागवत भृगु के अनुयायी।
- ६. वर्गी--गुरु के अनुयायी-तपस्वी।
- ७. केशलु चन-दिगंवर जैन
- दः कापिल-सांख्यवादी, जटाधारी
- ६. जैन-बौद्ध
- १० लोकायित
- ११. कागाद

फिर बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म के उपरान्त धार्मिक क्षेत्र में हमें जो प्रवृत्ति मिलती है, वह वस्तुतः एक नयी प्रवृत्ति है। यह प्रवृत्ति ''सुसम्बद्ध समन्वित महत्व'' की प्रवृत्ति कही जा सकती है। वैदिक धर्म ने शिश्न-देवों को घुणा की दृष्टि से देखा। बौद्धों ने ग्रपने से इतर समस्त मतानुयायियों को हीन समक्ता। किन्तु जो नया युग प्रवर्तित हुग्रा वह उस धर्म को लेकर उठा जिसे ग्राज 'हिन्दू' धर्म कहते हैं। पहली ग्रवस्था में वे समस्त मत समन्वित होते प्रतीत होंगे जो बौद्ध-धर्म से विरोध रखते थे, दूसरी ग्रवस्था में इत उदार भावना ने स्वयं बुद्ध को ग्रात्मसात कर लिया ग्रौर बौद्ध धर्म भी समन्वित हो गया। इस 'समन्वय' को लाने के लिए एक ऐसी दार्शनिक भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ी जिसने एक दूसरे से भिन्न सम्प्रदायों की मान्यताग्रों को परस्पर सुसंबद्ध करने का प्रयत्न किया। यह लोक-प्रवृत्ति का परिगाम थी।

इस नयी क्रान्ति से हमें भ्रालोच्य युग तक पहुँचते-पहुँचते तीन चरण मिलते हैं:

```
प्रथम— वैष्णव—१—चरण
द्वितीय—शैंव-शाक्त )
तृतीय—सिद्ध ) नाथ—-२
चतुर्थं—नाथ )
पंचम— भक्ति—३
```

- १२. ग्रौपनिषदिक—वेदांती ( शंकर-पूर्वके )
- १३. ऐइवर कारिएक—नैयायिक
- १४. कारंघयी
- १५. धर्मशास्त्री
- १६. पौराशिक
- १७ साप्ततंतव--मीमांसक-यज्ञकर्त्ता
- १८. शाब्द—वैयाकरएा
- १६. पांचरात्रिक—चतुर्व्यू हवादी

विशेष रोचक वात यह है कि ये सभी सम्प्रदायवादी एक ही आश्रम में एक साथ रहते थे। (हर्ष-चरितः डा० वासुदेवशरएा अग्रवाल)।

• घ-इसी प्रकार 'सरहपा' (७६० ई०) ने भी कई पाखंडों (सम्प्रदायों) का उल्लेख किया है जैसे

प्रथम 'वैष्णव' 'चरण' ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म के नाम से भी अभिहित किया जा सकता है, और इसका ऐतिहासिक उत्कर्ष ईसवी की पहली दसरी शताब्दी तक माना जा सकता। इस उत्कर्ष में वैष्णाव धर्म ने समस्त वौद्ध विरोधी सम्प्रदायों को अपनी परिधि में समेटने का प्रयत्न किया। यह सहज ही समभा जा सकता है कि यह प्रयत्न वेदों को ही आगे करके बढ़ा होगा। क्योंकि बौद्ध-धर्म जिस प्रवल सम्प्रदाय के विरुद्ध खड़ा हुआ। था, वह मुख्यतः वैदिक था। बौद्ध-धर्म दुर्बल हुआ तो वेदों की प्रतिष्ठा को फिर वढ़ाने का प्रयत्न हुआ, किन्तु इतनी शताब्दियों का व्यवधान विवश कर रहा था कि वेदों के समस्त योग-दान को नये प्रकार से प्रस्तुत किया जाय। पुराणसाहित्य में हमें वह प्रयत्न दिखायी पड़ता है। अतः प्रथम वैष्णाव चरण का मूलाधार वैदिक व्याख्या थी।

दूसरे चरण में दो या तीन संप्रदाय प्रस्तुत किये गये हैं। ये तीनों परस्पर एक दूसरे से गुँथने लगे थे। यों तो बौद्ध धर्म की हासावस्था में लोक-प्रवृत्तिने पहले सिद्धों को ही प्रवतीर्ण किया। पर सिद्धों के सिद्ध-सिद्धान्तों के साथ शिव-शक्ति के शैव तत्व से समन्वित होकर नाथ-संप्रदाय प्रबल हो उठा। सिद्धों की देन भी इस युग में महत्वपूर्ण थी।

सिद्धः—'सिद्ध' का संबंध 'सिद्धि' से है। सिद्धियों से युक्त पुरुष सिद्ध कहा जायेगा। साधारएानः सिद्धों की संख्या चौरासी मानी गयी है। म्राज से कुछ वर्ष पूर्व चौरासी सिद्धों का उल्लेख म्राश्चर्यमय लोकवार्ता का ही विषय था। किन्तु इधर पच्चीस वर्षों के म्रन्दर जो नये म्रानुसंधान हुए हैं, उनसे चौरासी सिद्धों की ऐतिहासिकता निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है। म्राज हम पर्याप्त निर्विवता के साथ इन चौरासी सिद्धों के नाम भी गिना सकते हैं।

सिद्ध-युगः— राहुल सांकृतायन जी ने लिखा है— "अतएव चौरासी सिद्धों का युग ७५०-११७५ ई० मानना ठीक जान पड़ता है। इसी समय सिद्धों की

```
र्भ भ्राचार्य—(भ्रहरिएहि उद्दूलिस छारे)
ईश्वर
सम्प्रदाय
७. घंटा बजाने वाले (कोनिह बइसे घण्डाचाली)
ट. हठयोगी (श्रिक्खि एग्विसी ग्राम्ग्यवंधी)
६. मंत्रदाता (कण्गोहि खुखखुसाइ जग्णधन्धी)
१०. सखी-सम्प्रदाय या साधुनियाँ (रण्डी-मुण्डी ग्रण्गा 'वि वेसें)
११. दीर्घनखा (दीह्णाक्ख जइ मिलगो वेसें)
श्रईन्त १२. अग्रपक (खवगोहि जाग्ग-विडंविस्र वेसें)
१३. भिधु
वौद्ध १४. स्थिवर
```

चौरासी संख्या पूरी हो गयी थी । किन्तू 'चौरासी' संख्या में बँधकर ही सिद्ध नहीं रह गये, न उनके साथ काल बंधन ही रहा - वे ११७५ के बाद भी 'सिद्ध' हुए, यद्यपि वे चौरासी सिद्धों में नहीं गिने गये। इन समस्त सिद्धों की संख्या डा॰ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार १२० तक पहुँच जाती है, और यह संख्या चौदहवीं शताब्दी के ग्रारम्भ होने के पूर्व तक की है । इस हिसाब से भ्राठवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक सिद्धों की दीर्घ परंपरा फैली हुई मिलती है। चौदहवीं शताब्दी के उपरान्त भी सिद्धों का अत्यन्ताभाव नहीं कहा जा सकता, पर इस काल के उपरान्त के सिद्ध इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, श्रौर यह सिद्ध-संप्रदाय स्वयं एक ग्रोर तो ऐतिहासिक कारणों से शिथिल हो गया, दूसरे नाथ-संप्रदाय जैसे नये संप्रदायों ने उद्भावित होकर उसे उच्छिन्न कर दिया। सभी जानते हैं कि नाथ-संप्रदाय में भी चौरासी सिद्धों की मान्यता है, वे नाथ-सिद्ध कहलाते हैं। इनसे भिन्न सिद्ध सहजयानी ग्रौर बज्रयानी सिद्ध हैं जो बौद्धधर्म की उस परंपरा में है जो महायान से मंत्रयान में परिरात होता हुम्रा सहजयानी भ्रौर वज्जयानी परंपरा में परिएात हुम्रा। यह नाथ-संप्रदाय इस प्रकार सहजयानी-बज्जयानी सिद्धों का ग्राश्रय लेकर खड़ा हुम्रा ग्रौर उनकी मौलिक परंपरा से म्रलग होकर प्रयक नाथ-संप्रदाय की स्थापना में सफल हुमा। नाथ-संप्रदाय के मूल प्रवर्त्तक मत्स्येन्द्रनाथ हैं। किन्तू नाथ-संप्रदाय ने सांप्रदा-यिक रूप 'गोरखनाथ' के हाथों प्राप्त किया । यद्यपि 'गोरखपा' नाम से 'गोरखनाथ' भी सहजयानी सिद्धों में माने गये हैं, पर इसका समाधान तिब्बती ऐतिहासिक तारानाथ के इस उल्लेख से हो जाता है कि गोरखनाथ पहले बौद्ध थे, बाद में वे शैव होगये । गोरखनाथ का शैव होने का काल ही वस्तुतः नाथ-मंप्रदाय की संप्रदाय रूप में पृथक स्थापना का काल होगा।

श्राठवीं से बारहवीं शताब्दी तक का युग सिद्ध-साहित्य की हिन्द से महत्व पूर्ण है। इस काल में हमें कई प्रकार के सिद्ध मिलते हैं। बौद्ध-धर्म से उद्भूत, हास में जकड़े हुए वज्जयान श्रौर सहजयान के सिद्धों की एक बड़ी परंपरा थी। जैन धर्म भी सिद्धों से शून्य नहीं था। पर जैन-सिद्ध बौद्ध वज्ज-यानी श्रौर सहजयानी सिद्धों की भाँति न तो उतने श्रन्य प्रवाहों से प्रभावित हुए, श्रौर न उस रूप में वाममार्ग से श्रावृत । शाक्त सिद्धों की एक पृथक परंपरा थी। सहजयानी सिद्धों श्रौर नाथों,

१--नाथ संप्रदाय पृष्ठ ३२.

दोनों परंपराग्रों के कितने ही सिद्ध समान हैं। डा॰ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने तुलनापूर्वक ३३ नाम ऐसे बताये हैं जो दोनों संप्रदायों में एक हैं। इन सभी संप्रदायों के सिद्धों में तांत्रिक श्रनुष्ठान की किसी न किसी रूप में श्रवव्य प्रतिष्ठा हुई, किन्तु इसी काररण सिद्धों में 'नाथों' का श्रन्तर्भाव नहीं होता। नाथों के पूर्ववर्ती भाव से ही सिद्धों के श्रस्तित्व को मानना होगा, भले ही वे कहीं-कहीं नाथ-संप्रदाय के सिद्धों के समानान्तर रहे हैं।

सिद्ध-युग की पृष्ठभूमि :--सिद्धयुग भारत में महान ऐतिहासिक उथल-पुथल का युगथा। हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी। साम्राज्य की धुरी नष्ट हो जाने से छोटे-छोटे सामन्त जहाँ तहाँ खड़े हो गये थे। राजपूत राज्यों की स्थापना इसी काल में हुई । चारों श्रग्निकुल राजपूतों का उद्भव इसी युग में हुग्रा । इस युग में राजनीतिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र में विकेन्द्रीकरएा ही हिष्टिगोचर हो रहा था । इसका स्वाभाविक परिग्णाम यह था कि व्यक्ति का श्रपना बल या गुरा ही उसका साथी श्रौर महत्व-श्रर्जन में सहायक था । यह व्यक्ति विधि स्रौर विधान का परिराम नहीं था, न स्रपनी प्रतिष्ठा के लिए वह इन पर निर्भर था। वह भ्रपने निजी गुर्गों के चमत्कार से ही भ्रपना महत्व ग्रौर श्रपनी प्रतिष्ठा जमा सकता था ग्रौर सुरक्षित रह सकता था। यह 'व्यक्ति-प्रभुता' इस युग का सामान्य धर्म बन गयीं थी । यही कारएा है कि धार्मिक क्षेत्र प्रथवा साम्प्रदायिक परम्पराग्नों में गुरु का जो महत्व इस युग में हुआ वह श्रौर कभी नहीं होसका । इससे पूर्व गुरु थे, उनका महत्व भी सामा-जिक क्षेत्र में था, पर उसका श्राधार गुरु की ज्ञानगरिमा के प्रति श्रद्धा थी, उनकी शक्ति के प्रति श्रातंक नहीं था। इस युग में गुरुश्रों के महत्व का एक श्रावत्यक श्रङ्ग उनकी शदित का श्रातंक ऋथवा चमत्कार था। इस व्यक्ति-वादी गुरुत्व की दौड़ में होड़ भी थी जिसके कारएा हमें वे लोकवार्ताएँ मिलती हैं जिनमें दो सिद्ध पुरुष ग्रपनी ग्रपनी ग्रलौकिक शक्तियों से एक दूसरे को पद्दाड़ने की चेष्टा करते पाये जाते हैं। गोरखनाथ श्रौर कण्हपा में भी ऐसी चोटें हुई थीं, इनका उल्लेख लोक-कथाग्रों में है। यह विदित होता है कि

१---नाथ संप्रदाय पृष्ठ २७-३२

२— "इसके बाद गोरखनाथ बकुल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुए। उधर कानफा ठीक उनके सिर पर से उड़ते हुए ग्राकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। छाया देखकर गोरखनाथ ने सिर ऊपर उठाया ग्रौर क्रोधवश ग्रपना खड़ाऊँ अपर फेंका। खड़ाऊँ ने कानफा को पकड़ कर नीचे किया। गोरखनाथ के सिर पर से उड़ने के ग्रविचार का फल उन्हें हाथों हाथ मिला पर कानफा ने व्यङ्ग करते

सिद्धों की ऐसी कथाओं को विस्तार नाथ-युग में ही मिला होगा। किन्तु सिद्ध युग में नाथ-युग के सिद्ध से सिद्ध की कुछ भिन्न परिभाषा की जाती थी—
मैं समभता हूँ कण्हपा ने निम्न पद में 'सिद्ध' की ही परिभाषा दी हैं:

णित्तरंग-सम सहज-रूझ सम्रल-कलुस-विरहिए।
पाप-पुण्य-रहिए कुच्छ एगहि काण्ह फुर कहिए।।
विह्णिनवानिया सुण्णासुण्ण पइट्ठ।
सुण्णासुण्ण-वेिन् मंज्भे रे बढ़! किम्पि एग दिट्ठ।।
सहज एक्कु पर श्रित्थ तिह फुड़ काण्ह परिजाराइ।
सत्थागम बहु पढइ सुरगइ बढ़! किम्पि एग जाराइ॥
श्रह रग गमइ ऊह एग जाइ। वेिण्एग-रहिश्र तसु रिगचन ठाइ॥
भगाइ काण्ह मरग कहिब रग फुट्टइ रिगचल पवण घरिरिग-घर बट्टइ॥
वरगिरिकन्दर गुहिरे जगु तिहं सग्रल, बि तुट्टइ।
विमल सिलल सोँस जाइ, कालिंग पइटुइ॥
पह बहन्ते रिग्श-मरगा, बन्धरा किग्रऊ जेरा।
तिहुत्ररा सहलं बि फारिश्रा, पुरगु सारिश्र तेरा।।
सहजे रिगच्चल जेरा किग्र, समरसेँ रिगश्र-मरग-राग्र।

सिद्धो सो पुण तक्खरो, णउ जरामररगह भाग्र ।। (हिन्दी काव्यधारा—पृ० १४६-१४८)

सहज से यह 'निश्चल' की प्राप्ति इतनी 'सहज' नहीं । कण्हपा ने स्पष्ट किया है:

रिण्चल णिब्बग्रप्प रिण्डिंबग्रार । उग्रग्र-ग्रत्थमर्ग-रिहग्र सुमार ।

ग्रइसो सो ग्रिंब्बार्ग भिराज्जइ । जहिँ मर्ग मार्गस किम्पि ग्रा किज्जइ ।

यह निश्चल निर्विकल्प निर्विकार स्थिति 'निर्वार्ग' कहजाती है । यहाँ

मन की गित नहीं है । क्योंकि 'मन' तो रह जाता है पीछे, मृतवत् ग्रौर

उभर ग्राता है निश्चल । यह मन की निश्चलता ग्रसाधारग है, इसमें निज

ग्रहिग्री का साथ होना ग्रावश्यक है—

हुए कहा कि बड़े सिद्ध बने हो, कुछ गुरु का भी पता है कि वे कहाँ हैं। कदली देश में महाज्ञान भूलकर स्त्रियों के साथ वे विहार करते हैं, उनकी शक्ति समाप्त हो गयी है। यमराज के कार्यालय में देखकर ग्रा रहा हूँ कि उनकी ग्रायु के तीन ही दिन बाकी हैं। बड़े सिद्ध हो तो जाग्रो गुरु को बचाग्रो। गोरख नाथ ने कहा— मुभे तो समभा रहे हो कुछ ग्रपने गुरु की भी खबर है तुम्हें? मेहरकुल की महाज्ञानशीला रानी मयनावती के पुत्र गोपीचंद ने उन्हें मिट्टी में गड़वा रखा है। ग्रादि। (नाथ संप्रदाय पृष्ट ४७)

जेँ किम्र िश्चल मग्ग-रम्रग्ग, गिम्न-घरगी लइ एत्थ सोइ वाजिरा-गाहु रे, मियँ बुत्तो परमत्थ । भ्रौर 'गृहिग्गी' का यह साथ किस प्रकार का हो— जिमि लोग्ग विलिजइ पागिग्गिह, तिम घरिग्गी लइ चित्त ।

जैसे नमक पानी में विलीन हो जाता है, ऐसे ही गृहिगा हो जाय चित्त में। इस वर्णन से विदित होता है कि यह 'चित्त' या मन साधारण चित्त या मन नहीं, यह वह पराक्षेत्र का चित्त है जो 'परमिशव' की अवस्था में होता है तो शक्ति उसमें चिन्मयी होकर रमती है। इस 'चिन्मयता' को कैसे समभाया जा सकता है? जल में मिले हुए नमक की भाँति ही वह 'चिन्मयी' शक्ति या कला शिव अथवा चित्त या अन्कला में विलीन हो जाती है, तभी यथार्थ में 'निश्चलता' प्राप्त हो सकती है। 'नमक' के पानी में विलीन होने की स्थिति का जान 'सरहपा' ने कण्हपा से ५०-६० वर्ष पूर्व ही करा दिया था—

अलिश्रो ! घम्म-महासुह पइसइ। लवगो जिमि पागीहि विलिजइ। (हि० का० धारा पृ० २)

सरहपा ने जिस महासुख का यहाँ उल्लेख किया है, वही सिद्धों का परम-ध्येय है। कण्हपा ने भी 'नमक-पानी' के एकमेक के कि कि (विण्णि-रहिस्र ) होने के 'निश्चल ठाम' की चर्चा की है स्रीर बताया है कि—

"एहु सो गिरिवर कहिश्र मॅइ, एहुसो महसुह ठाव"

तो इस म्रद्धितीय स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? सभी सिद्ध एकमत हैं कि यह न शास्त्र-ज्ञान से, न पोथी-पत्रे से, न जंत्र-मंत्र से, न पाखंडों से ही प्राप्त हो सकती है—७६० ई० के लगभग सरहपा घोषणा करते हैं—

'मन्त' एा तन्त एा वेग्र एा धारएा''

"सब्ब वि रे बढ़ ! बिब्भम-कारएा''

द२० ई० के लगभग लुईपा कहते मिलते हैं:'

जाहि र यण्ण-चिन्ह-रूप्र एा जाणी
सो कइसे थ्रागम-वेएँ बखाएगी

ऐसे ही शब्द दारिकपा ने ५४० ईं के लगभग कहे :

"िकन्तो मन्तो किन्तो तन्ते किन्तो भागा बखागो । भ्रष्य पद्मा महासूह लीलें दुलक्ख परम-निवागो

कण्हपा ने तो काव्यमयी भाषा में समस्त पंडित पंथ को पके श्रीफल के ऊपर मंडराकर भिनभिनानेवाला भ्रमर मात्र बताया है:

''ग्रागम-वेग्र-पुरागो, पण्डिश्र मारा वहन्ति पक्क-सिरीफले श्रालिश्र जिम, बाहेरीश्र भमन्ति ।'' इसी प्रकार सभी सिद्धों को हम वेद-पुरागा तथा जंत्र-मंत्र की तुच्छता प्रकट करते पाते हैं। पाखंड-खंडन में तो हम काल-क्रम में सब से पहले सिद्ध सरहपा को श्रपने श्रति परिचित कबीर की भाँति ही कबीर से लगभग ६०० वर्ष पूर्व यों श्रक्खड़ता के साथ व्यंग्य करते पाते हैं:—

> वम्हराहि म जारान्त हि भेउ । ए वइ पिह्मिड ए चडवेड । मिंद्र पारिए कुस लई पढन्त । घरही बइसी श्रिगा हुगान्त। कज्जे विरहइ हुअवह होमें। भ्रक्षि डहाविभ्र कडुएँ घूयें। एकदण्डि त्रिदण्डी भग्नवाँ वेसे । विगुन्ना हो इम्रइ हंस-उएसे । मिच्छेहाँ जग वाहिस्र भुल्ले । धम्माधम्म ए। जाएिश्र तुल्ले । श्रइरिएहिँ उद्दूलिश्र छारेँ। सीस सुबाहिस्र ए जडभारें। घरही बइसी दीवा जाली। कोरएहिँ बइसी घण्डा चाली । श्रिक्खि गिवेसी श्रासगा बन्धी। कण्गोहिँ खुसखुसाइ जगा घन्धी। रण्डी-मुण्डी श्रण्एा वि वेसे । दिविखज्जइ दिवखगा-उहसे । दीहराक्ख जइ मलिरो वेसे"। राग्गल होइ उपाडिश्र केसे"। खव गोहि जागा-विडं विग्र वेसे । श्रप्परा वाहिश्र मोक्ख-उवेसे।

जइ राग्गाविश्र होइ मुत्ति, ता सुगह सिम्रालह।
लोम उपाडगा ग्रत्थि सिद्धि, ता जुवइ-िग्अंबह।
पिच्छी गहरो दिट्ठ मोक्ख, ता मोरह चमरह।
उंछ-भोग्रगोँ होइ जाण, ता करिह तुरंगह।
सरह भगाहि खवणाण मोक्ख, महु किम्पिन भावइ।
तत्त-रिहिग्र काश्रा ण ताब, पर केवल साहइ।

चेल्लु भिक्खु जे थविर उदेसेँ। बन्देहिँ ग्रा पब्बिज्जउ-वेसेँ। कोइ सुतण्त वक्खारण वइट्ठो। कोवि चिण्ते कर सोसइ डिट्ठो।

इस लम्बे उद्धरण से हमें श्राठवीं शताब्दी के प्रचिलत बहुत से संप्रदायों का ज्ञान भी हो जाता है। साथ ही कबीर की पाखंड-खंडिनी प्रवृत्ति के श्रादि रूप का भी पता चल जाता है। सरहपा मानता है कि इन पाखडों के द्वारा मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। उसी की भाँति उसकी परंपरा के सभी सिद्ध यही बात कहते चले जाते है।

इस प्रकार यह प्रकट है कि सिद्धों का संप्रदाय समस्त पाखंडों से रहित था, श्रीर सहज पर ग्राश्रित था। किन्तु जिन पाखंडों का उल्लेख ऊपर हुन्ना है, उनसे भिन्न इस सहज का भी एक पाखंड खड़ा होगया था—यह सहज शून्य-श्रशून्य से परे था—

"नुष्णानुष्ण-देणि मज्भेँ रे बढ़ ! किम्पि ण जाणइ। सहज एक्कु पर अस्थि तहि फुड़ काण्ह परिजाएाइ।" (कण्हपा)

यहाँ मन भ्रौर पवन निश्चल हो जाते हैं, पाय-पुण्य रहित यह भ्रद्वैत निश्चल स्थल है। न यह देखा जा सकता है, न पवन इसे हिला सकता है, न भ्रिग्न जला सकती है, नेघ जल से यह भीगता नहीं, न पैदा होता है, न मरता है। यहाँ सहज से उन्मत्त होकर योगी गृहिणी से रमण करता है। यहीं उसे महासुख प्राप्त होता है। इस "सहज" को क्या कोई सहज ही पा सकता है—

जहि मण पवण ण संचरइ, रवि ससि गाह पवेस। तिह बढ़! चित्त विसाम करु, सरहें कहिन्र उएस। श्राइ ण श्रन्त ण मंभ्र एाउ, एाउ भव एाउ एिज्बाएा। एँहु सो परममहासुह; राउ पर णउ श्रप्पाण। सग्र-संवित्ति-करहु रे धन्धा भावाभाव सुगति रे बन्धा । शिश्र मरा मुणहुरे णिउसों जोई। जिम जल जलहिं मिलन्ते सोई। जइ ग्राभास विसुद्धो। पढ़में चाहते चाहते दिठ्ठि णिरुद्धो । एसे जइ भ्रायास विकालो। णिग्र मण दोस ण बुज्भइ बालो। मूल-रहिम्र जो चिन्तइ नुरु-उवएसे एत्त-विश्रत ।

न्नतः यह स्पष्ट है कि सहज की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 'गुरु' की स्निनवार्यता इस संप्रदाय में निश्चित हुई।

व्यक्तिवादी युग ने ग्रहंचेतना से व्यक्तित्व को गुरुत्व से ग्रभिमण्डित किया। इस गुरुत्व ने युग-संस्कारों को ग्राध्यात्मिक घरातल पर ऐसा ढाला कि गुरु ग्रिनवार्य हो गया। यह गुरु बिना सिद्ध हुए उस गुरुत्व को सिद्ध कैसे कर सकता था? नहीं, उसे स्थिर रखना तो ग्रौर भी कठिन था। इन सिद्धों को एक ग्रोर तो ग्रपने संप्रदाय को ग्रन्य संप्रदायों की ग्रपेक्षा ग्रत्यन्त सहज भी दिखाना था, दूसरे उसे ऐसा दुष्ट्ह भी रखना था कि गुरु का महत्व ही समाप्त न हो जाय। इस द्वैध के कारण इस संप्रदाय में सहज ग्रौर साधना दोनों का साथ-साथ पोषण हुग्रा। उसकी कुंजी भी गुरु के हाथ में रही। गुरु की कृपा हो तो चमत्कार रूप में शिष्य या भक्त को वह 'सहज' सहज ही प्राप्त हो जाय। किन्तु शिष्य इस व्यक्तिवादी युग में केदल सहज को पाकर क्या करेगा? वह सिद्ध को ग्राप्त करने के लिए गुरु की ग्रौर भी ग्रधिक ग्रावश्यकता है, क्योंकि सिद्ध का मार्ग तो तलवार की धार पर चलने का मार्ग है। गोरख की वाणी से स्पस्ट सिद्ध होता है कि 'सहज' शनैः-शनैः स्थूल 'शील' से ग्रारंभ होकर जटिल ग्रुन्य की स्थित तक पहुँचता है—गोरखनाथ कहते हैं:—

हबिक न बोलिबा, ठबिक न चालिबा धीरैं धरिबा पाँव।
गरब न करिबा सहजै रहिबा भगात गोरष राँव।
( छन्द २७ पृ० ११ गोरखबानी)

यह 'सहज' शीलगत सहज ही है, यद्यपि'सहज' में रहन की भावना से सहज-शील का स्वरूप त्यागकर श्राध्यात्मिक गूढ़ श्रथं भी ग्रहण किया जा सकता है। किन्तु समस्त ढंढ़ की परिपाटी से यह 'शील' का ही सहज है। इस 'शील' के 'सहज' को प्राप्त करने के बाद, इस शील का रूप ऐसा करले कि समस्त शरीर ही इस शील का हो जाय—यह समस्त शरीर के संस्कार का प्रश्न है—

गिरही सो जो गिरहै काया । श्रिभ श्रन्तर की त्यागै माया। सहज-शील का धरै सरीर । सो गिरही गंगा का नीर। (वही, छन्द ४५ पृ० १७)

शरीर सहज-शील का कब हो सकता है ? कब वह स्थिति प्राप्त हो सकती है कि सहज-शील ग्रौर शरीर एकमेक हो जायं ? उतर होगा — तभी जबिक शरीर को सहज-समाधि प्राप्त हो जाय। समाधि ही तो तन्मयावस्था हैं तो बत या गया कि:—

निंद्रा सुपनें बिन्द कूं हरैं। पंथ चलंतां ग्रातमा मरै। बैठां षटपट ऊभां उपाधि। गोरख कहै पूता सहज-समाधि। ( वहीं, छन्द २१२, पृ० ७० )

श्रब स्पष्ट है कि सहज की स्थिति जटिल हो चली। सहज की समाधि के लिए बिन्दु का श्रपहरण श्रावश्यक है, पंथ चलती श्रात्मा को भी मारना होगा, श्रौर इस सहज समाधि में पहुँचकर—

जिहि घरि चंद सूर निंह ऊगै, तिहि घरि हो सी उजियारा । तिहाँ जे ग्रासए पूरौ तौ सहज का भरौ पियाला, मेरे ग्यांनी। ( वही, पद ४, पृ० ६० )

सहज का प्याला उस घर में श्रासन लगाकर पीना पड़ेगा, जिस घर में चन्द्र-सूर्य के बिना उजियाला है। ये चन्द्रसूर्य साधारण चन्द्र-सूर्य नहीं, इनका भी श्रपना एक विशेष श्रर्थ है। तो सहज का प्याला पीने का यह घर इस काया गढ़ को जीत लेने पर ही प्राप्त होता है—

> इंहाँ नहीं, उहाँ नहीं, त्रिकुटी मँ भारी । सहज सुं नि मैं रहिन हमारी । (वही, पद ३६, पृ० १३४) सरहपा का मत है—सब्ब रूग्न तिहं ख-सम करिज्जइ ... सो बी मणु तिहं श्रमणु करिज्जइ । सहज सहावै सो पर रज्जइ ।

वह घर भी सहज का घर है, वह सहज जो शून्य है।

इस प्रकार शील का सहज धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुम्रा शून्य तक पहुँच गया। भला इस समस्त साधना को गुरु के बिना कौन समभा सकता है? म्रत: गूरु है, सहज स्थिति प्राप्तव्य है, उसके लिए साधना का म्रायोजन है।

साधना के इस प्रायोजन का 'योग' से संबन्ध बहुत घनिष्ठ है, इसलिए इन सिद्धों ने 'योगी' का उल्लेख वारवार किया है:—

भव जाई ण भ्रावइ ण एण्यु कोई।
ग्रइस भावे विलसइ काण्हिन जोई।
गोरखनाथ ने कहा—जोगी सो जो रापै जोग।
जिभ्यायन्द्री न करै भोग।
भूसूकपा योगी को संबोधन कर उपदेश देते हैं—

मारु रे जोगिया ! मूसा पवना । जासे टूटै ग्रवना-गवना ।

इस योगी का संबंध काया को गिरह देने से है, पवन ग्रथवा प्राण् को बाँधने से है।

मारु रे जोगिया मूसा पवना । जासे टूटै अवना-गवना ।

यह मूसा बहुत भयानक है—निसि अंधियारी मूसा करै संचारा।

श्रमृत भक्ष्य मूसा करै श्रहारा। (भूसुकपा)

क्योंकि समस्त भ्रमृत को यही खा जाता।

किन्तु काया को गिरह देने की इस साधना को सिद्ध ने योगियों की साधना से भिन्न कर दिया है। वह केवल गुरु-कृपा से ही सहज-सिद्ध होता है। शवरपा कहते हैं कि—गुरु वाक पुंजिश्रा धनु िराश्र-मरा वारो।

एके शर सन्धाने विन्धह विन्धह परम-शिवारो ।

भूसूक ने बताया है कि:--

करुणामेह निरन्तर फारिश्रा। भावाभाव द्वंदल दालिश्रा। उइउ गश्रण माज्भे श्रदभूश्रा। पेख रे भूसुक ! सहज सरुश्रा। जासु सुर्गन्ते तुट्टइ इँदश्राल। िएहुए िएज मरा देइउ उल्लाल। विसन्न विसुज्भे मई बुज्भिउ श्रागंदे। गश्रगह जिम उजोली चन्दे। ए तिलोए एत बि सारा। जोइ भूसुक फडइ अंधियारा।

इस प्रकार सिद्धों ने योगी की साधना के ग्रारंभ तक पहुँच कर उस साधना के स्वरूप को एकदम बदल दिया। ग्रीर उस साधना की कुंजी गुरु के हाथ में देदी। जो कार्य पवन को बाँधकर चक्र बेधने से होता, वह गुरु-उपदेश ग्रीर गुरु कृपा से। इसलिए 'लुईपा' ने लिखा:—

काग्रा तरुवर पंच विडाल। चंचल चीरा पयट्टा काल।

दिढ़ करिश्र महासुह परिमाण । लुई भगाइ गुरु पुन्छित्र आगा । साधना के इस स्थल पर पहुँच कर सिद्ध-साहित्य 'रहस्य' मय हो जाता है । वह कण्हपा के साथ गा उठता है—

नाडि शक्ति दिढ़ धरिग्रा खाटे। ग्रनहा डमरु बजइ विरनाटे।।
काण्ह कपाली जोइ पद्दठ श्रचारे। देह न ग्रारि विहरइ एककारे।।
ग्राल-काल घंटा नेउर चरगो। रिव-शिश-कुण्डल किउ ग्राभरगो।।
राग-दोष-मोहे लाइग्र छार। परम मोख लवएँ मुत्ताहार।।
मारिग्र सासु नणँद घरे शाली। मा मरिग्र काण्ह भइल कपाली।।

'रहस्यवाद' साधना का पक्ष नहीं, महासुख के भोग ग्रौर ग्रानंद की स्थिति का ग्रास्वादन है। सिद्ध-साहित्य में इस रहस्य के उद्घाटन की भी विकास-श्रोणियाँ परिलक्षित होती हैं—कहीं तो 'सहज' की स्थित 'भाव-ग्रभाव' दोनों ' से ऊपर बताने के लिए साधारण शब्दावली में इसे ग्राश्चर्य के साथ प्रस्तुतं किया गया है:—

> भाव ए। होइ ग्रभाव ए। जाइ। ग्रइस सँबोहें को पतिग्राइ।

लुई भए। इबढ़ ! दुलख विरागाए।।
तिधानुए विलइ ऊह लागेना।
जाहि र वण्एा-चिन्ह-रूग्र रा जाराी
सो कइसे ग्रागम-वेएँ बखाएा। ' ' ग्रादि

तो कहीं इस स्थिति को 'उन्मत्तता' वताया गया, श्रौर उसके लिए सहज वारुणी सिद्ध करने की बात कही गयी।

विरूपा ने यह निर्धारित किया :--

एक से शोंडिनि दुइ घरे सांघग्र । चीग्र न वाकलग्र वारुगी बाँघग्र । सहजे थिर करि वारुगी सांघय । जे ग्रजरामर होइ दिढ काँघग्र । ''ग्रादि

यह भाव-ग्रभाव से परे की स्थिति ग्रभाव में भाव के रमएा की ही स्थिति है। सहज तो शून्य ही है। यहाँ दो का रमएा है, जिसमें समुद्र की लहरें तो समाप्त हो जाती हैं, समुद्र की समरसता रह जाती है। द्वैत के इस रमएा को भ्रब गुंडरीपा यों ग्रभिव्यक्त करते हैं:—

तिग्रड्डा चाँपि जोइनि दे अँकवाली ।
कमल-कुलिश घोँटि करहु विश्राली ।
जोइनि तइँ बिनु खनींह न जीविम ।
तो मुह चुम्बि कमल-रस पीविम ।
खेपहुँ जोइनि लेप न जाग्र ।
मिराकुले बहिग्रा उडिग्राने समाग्र ।
सासु घरे घालि कोंचा - ताल ।
चाँद - सूज बेण्गि पखा फाल ।
भराइ गुंडरी श्रम्हे कुंदुरे वीरा ।
नर श्र नारी माभे उभिल चीरा ।

श्रौर श्रव इस 'जोड़िन' या' जोगिनी' ने डोम्बी का रूप धारण किया तो कण्हपा उससे विवाह करने चल पड़े—-

भव-िएव्बारो पड़इ माँदला।
मरा-पवरा-वेण्पि करंड कशाला।
जग्र जग्न दुन्दुहि सद्द उछिलिला।
काण्हे डोम्बि-विवाहे चिलला।
डोम्बि विवाहिश्र ग्रहारिउ जाम।
जउतुके किग्र श्रास्तूत धाम।

श्रहिएिसि सुरग्न-पसंगे जाग्र । जोइिए जाले रग्निएा पोहाग्र । डोंबिए संगे जोइ रत्तो । खराह रा छाडग्न सहज-उमतो ।

यहीं सिद्धों को युगनद्ध श्रद्धय की उपलब्धि हुई। इस सबके लिए तांत्रिक साधना ग्रहरा की गयी। विवाहित डोमनी महामुद्रा बन गयी, जिसमें महामुद्रा सिद्धि प्राप्त होती हैं।

यहाँ तक हमने सिद्धों की उस पृष्ठभूमि को दिखाया है जो मूलतः सामान्य लोकवृत्ति-परक रही है। सामान्य लोक-प्रवृत्ति के कारण ही बौद्ध धर्म को सहजयान का श्राश्रय लेना पड़ा।

किन्तु सिद्ध सम्प्रदाय के विकास में सामान्य लोक-प्रवृत्ति ही का योग नहीं था। उसकी जड़ में मूल लोक-मानस भी व्याप्त था। यह मूल लोक-मानस सिद्ध-सम्प्रदाय की श्राधार भूत मान्यताग्रों से सम्बद्ध है। सिद्ध-सम्प्रदाय की १ सहज, २ महामुद्रा, ३ तन्त्र-योग, ४ सिद्धि तथा ५ गृरु ही स्राधार-शिलाएँ हैं। 'सहज' में व्याप्त सामान्य लोकभूमि हम देख चुके हैं। वेद-शास्त्र, तन्त्र-मन्त्र, जप-तप, पाखण्ड सभी को त्याग कर 'सहज' मिलता है । िकिन्तू लोकु-मानस जहाँ एक भ्रोर ऐसी सहज स्थिति का वर्ण करता है, वहाँ वह भ्रानुष्ठा- \_\_\_ निक टोने (Ritualistic magic) के बिना भी नहीं रह सकता। वह भ्रपने मनोरथ की पूर्ति के लिए ऐसे तन्त्र की प्रतिष्ठा कर<u>ता है जिससे विविध</u> तत्व प्रकृति, पुरुप, उनकी जीवित तथा मृतात्माएँ उसके मनोरथ को पूर्ण कर सकें। सिद्धों में 'सहज' के साथ-साथ 'तन्त्र योग' इसी कारएा चल सका। मूल आदिम समाज में यह आनुष्ठानिक तन्त्र हमें प्रायः आरम्भ से ही दो रूपों में मिलता है । एक, व्यक्ति-ग्राश्रित : प्रत्येक व्यक्ति ग्रुपनी मनोरथ पूर्ति के लिए क्छ श्रानुष्टानिक तन्त्र का विधान कर सकता था । वह पशुश्रों के चित्र बनाता था कि इससे वे उसे सरलता से प्राप्त हो सकेंगे। सिद्धों का या शाक्तों का 'तन्त्र' उसी मूल-लोकमानस की दृढ़ भूमि पर स्थित हैं। दूसरे सामाजिक सम्मिलित अनुष्ठान । इसमें एक पूरा समूह का समूह भाग लेता था । स्रानुष्ठा-निक नृत्यों का श्राविभाव ऐसे ही सामूहिक अनुष्ठानों में हुआ है।

'महामुद्रां' के सिद्धि का स्वरूप मूल लोक-मानस की सृष्टि-रचना की मूल गाथा से संलग्न है। इस मूल गाथा में आकाश को पृथिवी पर लेटा हुआ माना गया है। ये दोनों आरम्भ में युगनद्ध थे। यह अद्धय भारत में नांदर-प्राद्धारण में बताया गया है। माओरी जाति के लोग आज भी यही मानते हैं। बाद में इन दोनों को पृथक कर दिया गया। न्यूजीलैंड में इन दोनों को एकदूसरे से अलग उनके लड़के ने किया। मिस्र में उन्हें वायु के देवता 'शू' ने श्रलग-श्रलग किया। यहाँ श्राकाश को स्त्री श्रौर पृथ्वी को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। \* तांड्य बाह्मण में उल्लेख है कि जब ये श्रलग-श्रलग हो गये तो दोनों ने विवाह कर लिया। सिद्धों की महामुद्रा-साधना में लोक-मानस का यही प्रत्यावर्तन प्रत्यक्ष है, पर उसके साथ श्रानुष्ठानिक तन्त्र सित्रविष्ठ है (समस्त तांत्रिक साधना के मूल में 'मैथुन' का जो महत्व मिला हुश्रा है, वह समस्त श्रादिम-मानम के प्रजनन विषयक श्रानुष्ठानिक टोने का ही संशोधित रूप है। इस प्रक्रिया से मूल लोक-मानस मनोरथ की सिद्धि में विश्वास करता था। दूसरे शब्दों में श्रानुष्ठानिक रूपेण सिद्धि श्रोर साधन का भेद किया जाय तो यह प्रकिया साधन है श्रीर मनोरथपूर्ति सिद्धि है।

तन्त्र में चक्रपूजा का समस्त वातावरण और आनुष्ठानिक तन्त्र उसी मूल लोक-मानस की अभिव्यक्ति का एक अपूर्व उदाहरण है। चक्र का विकास योनि-प्रतीक के रूप में हुआ है। योनि-प्रतीक देवी या महामुद्रा का यांत्रिक प्रतिस्थानीय है। ऊपर लोक-मानस की स्थिति पर विचार करते हुए यह बताया जा चुका है कि अत्यन्त प्राचीन काल में जो कुछ मृण्मूर्तियाँ मिलीं उनमें स्त्री-अङ्गों का विश्वदीकरण किया गया है। और उसका आनुष्ठानिक टोने से सम्बन्ध था, इसमें कोई संदेह नहीं। चित्र, मूर्ति आदि आदिमकाल से-सहानुभूतिक टोने (sympathetic magic) के रूप में काम में आते रहे हैं। उसी आदिम भाव का रूपान्तर हमें चक्रों में और उसकी पूजा में मिलता है। इसिद्धों में भी इस चक्र-पूजा का अत्यन्ताभाव नहीं था।

<sup>\*&</sup>quot;Heaven was originally lying upon earth; but the two were separated, and the sky was lifted up to its present position. In New Zealand this was done by their son; in Egypt it was done by the god of the air, Shu, who is now between earth and sky. And heaven is depicted as a woman bending over the earth with outstretched arms while the good Shu supports her."—Before Philosphy 70 30

ऽ इस चक्रपूजा के सम्बन्ध में ग्रानैंस्ट ए० पयने (A Ernest Payne) ने ग्रापनी पुस्तक 'द शाक्ताज' (The Saktas) में यह विवरण दिया है:

<sup>&</sup>quot;An equal number of men and women who may belong to any easte or castes and may be near relations—husband, wife, mother, sister, brother—meet in secret, usually at night and sit in a circle. The

महामुद्रा समागम से सिद्धि प्राप्त करने के विधानों के साथ ये तत्व जुड़े हुए हैं, श्रौर इनके साथ है 'सिद्ध' श्रौर 'गुरु'। साधक सिद्धि प्राप्त करके ही सिद्ध होता है, श्रौर सिद्ध होने पर गुरु हो सकता है। विना गुरु के सिद्धि हो ही नहीं सकती। गुरु के इस व्यक्ति-परक महत्व पर लोक-प्रवृत्ति का प्रभाव हम ऊपर दिखा श्राय हैं। गुरु का यह महत्व साग्प्रदायिक स्थिति-स्थापकता से मूल-रूपेग सम्बन्धित है, यह किसी बाहरी श्रौद्धोगिक प्रवृत्ति के साग्य से उद्भूत नही। इसके श्रतिरिक्त इस युग में गुरु को ऐसा महत्व मिलने का एक श्रौर गहरा कारण वही मूल लोक-मानसिकता है जो इस सम्प्रदाय के ताने-बाने में व्याप्त थी। इस मानसिकता में गुरु सिद्ध या सिद्ध —गुरु —स्याना। स्याना भाड़-फूँक करने वाला होता है, इस पर देवी-देवता भी ग्राते हैं। किसी श्रात्मा का श्रावेश उसमें होता है भूत-प्रेतों को वश करता है। इस व्यक्ति का महत्व श्रपनी इन्हीं व्यक्तिगत विशेषताश्रों के कारण होता है। उस समाज में वह विशेष प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इस युग में गुरु श्रौर व्यक्ति का ऐसा विशिष्ट महत्व इन्हीं कारणों से हुश्रा। इतिहास यह बताता है कि सिद्धों का संबंध ऐसे लोगों से था जिनमें स्यानों का महत्व था।

इस युग में सिद्ध-साहित्य के दोहे, पद ग्रादि लोक की ग्रपनी संपत्ति थी। इन सिद्धों के ग्रितिरक्त शेष साहित्य में जो रूप खड़े हुए वे भी इस लोक-भूमि को स्पष्ट करते हैं। उनमें से ग्रिधकांश का सम्वन्ध लोक-नृत्यों, लोक-गीतों ग्रौर लोकोत्सवों से था। कुछ तो लोकानुष्ठानों तक से लिये गये हैं। सरसरी दृष्टि से यह कहा जासकता है कि मंगल, सोहर, नहछू का सम्बन्ध घर के संस्कारोत्सवों से था। हिंडोला, फाग, बारहमासा ऋतुपरक लोकायोजनों से संबद्ध थे। हिंडोला भूले का,फाग होली या वसन्त का, बारहमासा वर्षा ऋतु का गीत था। 'चांचर' ग्रौर रास सामूहिक लोक-नृत्यों से सम्बद्ध हैं। विरहुली विष उतारने के स्थानों के गीत का ही रूप हैं। किन्तु यहाँ सिद्धों में प्रचलित एक विशेष प्रगाली की ग्रोर विशेष ध्यान जाता है। वह संधा भाषा है जिसमें प्रतीक से गृह्यार्थ प्रस्तुत किये

goddess may be represented by an image of a yantra which is actually a drawing of pudendum muliebre in the centre of a circle formed by nine pudenda. The liturgy consists of the repetition of mantras, the ritual in partaking of the five tattvas, i. e. elements, viz. wine, meat, fish, parched grain and sexual intercourse." 955 १ %.

गये हैं। इन प्रतीक रूपकों का प्रत्यक्ष ग्रभिधामूलक ग्रथं मैथुन-परक होता है, किन्तु उससे सहजयोग का गूढ़ार्थ निकाला जाता है। लोक-मानन भूमि की पहेली या बुभौबल (Riddle) संबंधी प्रवृत्ति का ही यह विकास है ग्रादिम लोक्सन्य में पहेली वा ग्रनुष्ठानों से गहरा सम्बन्ध था। मूल-सिद्धान्त इसमें सहानुभूतिक होने भा ही था। पहेली का ग्रर्थ खुल गया तो मनोरथ-सिद्धि का भार्न भी पुत्र गायना, तुल्य से तुल्य की प्राप्ति की भावना ही थी। वहीं से यह प्रहेलिका-प्रवृत्ति प्रत्येक रहस्य-सिद्धि ग्रथवा फल-प्रतीक्षा के ग्रायोजन के साथ संलग्न मिलती है। सिद्धों ने भी गुह्य को प्रस्तुत करने के लिए इसी प्रवृत्ति के विकास में संधा भाषा या साभिप्राय भाषा का उपयोग किया। ग्रौर क्यों उसे यौन-प्रतीकों से युक्त किया गया? यह हम देख चुके हैं कि यौन-भावना का भी ग्रादिमानुष्ठानों से चिनष्ठ सम्बन्ध रहा है। वही मानस-भूमि सिद्धों में परिव्याप्त है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि सिद्ध-सम्प्रदाय की मूल भूमि म्रादिम मूल मानसिकता था लोक-मानस से युक्त है। ग्राज यह सिद्ध हो चुका है कि सिद्धों का सम्बन्ध ऐसी जातियों से था जिनमें ग्रादिमत्व विशेष था। सिद्धों में बाह्मएग से लेकर शूद्र जाति तक के व्यक्ति थे, महामुद्राएँ भी ऐसी ही थीं। जाति-पाँति का भेद इनमें नहीं था। वस्तुतः शबर मछुए, सरकडों का काम करने वाले तक तो इनमें थे। सिद्धों की ही नहीं समस्त साहित्यिक प्रवृत्तियों की मूल भूमि प्रायः यही थी।

श्रतः लोक-मानस की मूल भूमि से सिद्धों का घनिष्ठ सम्पर्क था। वहां के जीवन के मान्य तत्वों को सिद्धों ने ग्रहण किया श्रौर उन्हें एक साम्प्रदायिक महार्घता प्रदान की। उसे एक दार्घनिक व्याख्या देकर एक उच्चता से श्रभिमण्डत कर दिया। इसके लिये उन्होंने भाषा-गौरव, श्लेष, रूपक-प्रतीक, श्रलंकार श्रादि प्रणालियों के उपयोग में पूर्ण पाण्डित्य प्रकट किया। इस प्रकार 'सहज' को कठिन कर 'कार प्रिक्ट' के विरोध-विवर्ती सिद्धान्तों को सिद्ध कर दिया है।

इस प्रकार सिद्धों ने भ्रपनी विशिष्टता के साथ लोक-तत्वों का समादर किया। पर सिद्धों में से ही नाथ-सम्प्रराय ढला, भ्रौर उसने इस दूसरे चरण को प्रवल वेग से भ्राच्छादित कर लिया।

दूसरा चरएा पूर्ण उत्कर्ष पर दसवीं शताब्दी में पहुँचा। इसका हिष्ट-कोरा वैष्णव हिष्टकोरा से भिन्न था। यह श्रवैदिक था। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है— "कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से शैव, बौद श्रौर शाक्त सम्प्रदाय थे जो वेद-वाह्य होने के कारए। न हिन्दू थे श्रौर न मुसलमान। जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में प्रचिलत हुआ तो नाना कारएों से देश दो प्रतिद्वन्द्वी धर्मसाधनामूलक दलों में विभक्त हो गया। जो शैव मार्ग श्रौर शाक्त मार्ग वेदानुयायी थे, वे दृहत्तर बाह्यए। प्रधान हिन्दू समाज में मिल गये श्रौर निरन्तर श्रपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध किरने का प्रयत्न करते रहे।" (नाथ-सम्प्रदाय-पृ० १४७) शेष वेद-वाह्य सम्प्रदाय गोरख सम्प्रदाय में श्रन्तर्भुक्त हुए, किन्तु वे ही जो 'योग' को मानते थे। जो लोग वेद विमुखता श्रौर बाह्यए। विरोधिता के कारए। समाज में श्रग्रहीत रह जाते, वे उन (गोरखनाथ) की कृपा से ही प्रतिष्ठा पा सकते थे। (वही पृ० १६३)

इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय ने बिखरे सम्प्रदायों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य सम्पादित किया। नाथ-सम्प्रदाय दसवीं शताब्दी में चरमोत्कर्ष पर पहुँच कर हास की स्रोर स्रग्रसर हुआ।

## दूसरा अध्याय

## निगु ण सम्प्रदाय के तत्व

हिन्दी के जन्म श्रौर उसकी श्रारम्भिक श्रवस्थाश्रों का जो रूप ऊपर दिया गया है, उससे स्पष्ट है कि हिन्दी की निर्गुण-धारा का मूल नाथ-सम्प्रदाय में से होकर सिद्धों में है। सिद्धों ने जो तत्व दिये, वे नाथों के द्वारा संशोधित हुए श्रौर श्रधिकाधिक लोक-भूमि के निकट लाये गये, श्रौर जब वे लोक-वार्ता के अंग बन गये तब उन्हें हिन्दी की निर्गुण-धारा ने ग्रहण किया।

सिद्धों ने जिन तत्वों की स्थापना की उनमें से कुछ संक्षेप में ये थे-

- १ स्कंघ
- २ भूत
- ३ श्रायतन
- ४ इंद्रिय
- ५ शून्य
- ६ चित्त
- ७ भव
- प्त निर्वाण<sup>-</sup>
- ६ माया
- १० सहज

११ करुणा १२ श्रद्वय साधना १३ समरसता 88 प्रज्ञोपाय मैथून १५ युगनद्ध १६ निरंजन १७ १८ समुत्पाद 38 ग्रमनस्कार २० राग-महाराग २१ गुरु श्रादिकर्म २२ २३ एवं बोल कक्कोल २४ 24 वज्र २६ खसम सुरति-निरति २७ उलटी साधना

इन तत्वों का इतिहास लोकतत्व की सामर्थ्य को बहुत स्पष्ट करता है। सिद्ध-साहित्य में भी इन शब्दों का प्रयोग विशेष श्रर्थ में होने लगा था। नाथ-सम्प्रदाय में इसके श्रर्थ में दूसरा विकास हुआ और संत-सम्प्रदाय ने उससे श्रागे। श्रीर यह विकास लोक-प्रवृत्ति का परिणाम था।

१—स्कंध—रूप, वेदना, संस्कार, संज्ञा तथा विज्ञानादि ये पाँच स्कंध हैं।
यह शब्द श्रौर यह विभाजन सिद्धों ने विज्ञानवाद से लिया है। विज्ञानवादियों
ने स्कंध के इन पाँचों भेदों पर श्रौर भी श्रधिक विस्तार से विचार किया।
सिद्धों ने वह विस्तार श्रनावश्यक समभा। उन्होंने पाँच स्कंधों से ही काम
चलाया। नाथ-सम्प्रदाय में स्कंध की चर्चा समाप्त हो गयी। उससे श्रागे सन्त
तो इससे श्रपरिचित ही रहे।

इससे स्पष्ट है कि लोक-धारा ने स्कंघ को स्वीकार नहीं किया। जो सम्प्रदाय जितना ही लोकपरक रहा, उतना ही वह स्कंघ के शास्त्रीय स्वरूप की सूक्ष्मता को त्यागता गया।

२-भूत- ये भी पांच हैं, श्रीर पंच महाभूत कहलाते हैं। सर्वास्तिवादियों

ने क्षिति, जल वायु तथा हुताशन ये चार ही महाभूत माने, सिद्धों में भी सरहपा ने भी यही चार भूत माने, पर काण्ड्पा ने पांच तत्व माने। उन्होंने गगन को भी एक भूत स्वांकार किया। स्पष्ट है कि सिद्धों ने प्रचलित परंपरा से ही भूतों को पांच माना। गगन को 'शून्य' रून में ग्रहण करके उन्होंने उसे सभी में व्याप्त स्वींकार करके भूत के क्षेत्र से पृथक नहीं किया पित्र महाभूतों की मान्यता इतनी सामान्य हो गयी थी कि यह समस्त लोक की श्रपनी मान्यता वन गयी थी। इस मान्यता को संतो ने स्वींकार किया। कारण स्पष्ट है कि ये पंचतत्व शास्त्रीय दृष्टि से कितनी ही मौलिक श्रमूर्त सत्ता क्यों न रखते हों, लोक-प्रवृत्ति में उनकी मूर्त श्रौर यथार्थ पत्ता विद्यमान थी। यही नहीं, लोक-तत्व इन्हें प्रबल शक्तियों के रूप में स्वींकार करता श्रा रहा था। ऐसी श्रवस्था में इन तत्वों को वह महत्व देता ही। इसी समवायता के कारण लोक में विद्यमान इन तत्वों को सांप्रदायिक दृष्टि से धर्म-विकास की परंपरा की अंतिम कड़ी के रूप में संतों ने स्वींकार कर लिया।

३—- श्रायतन — श्रायतन का श्रर्थ होता है श्राधार-स्थल। सिद्धों में इन्द्रियों के विषय का जो श्राधार स्थल होता है, उसे श्रायतन कहा जाता है। श्रीर इस विषय की इन्द्रिय को भी श्रायतन कहा गया है। श्रतः श्रायतन के दो प्रकार होते हैं: एक इन्द्रिय श्रायतन, दूसरा विषय या रूप श्रायतन। 'श्रायतन' नाम का श्रागे एक प्रकार से लोप हो गया है। नाथ-संप्रदाय में 'गृह' का उल्लेख हुशा है। यह 'गृह' श्रायतन से कुछ भिन्न है। यहाँ यह स्पष्ट है कि जब इन्द्रिय से काम चल सका तो उसके सूक्ष्म तत्व को लोक-मानस क्यों ग्रहगा करता।

४—इन्द्रिय—साधारगातः पंचमहाभूतों के साथ पंचेन्द्रिय सिद्धों ने मानी हैं: नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा, श्रोत्र । िकन्तु कहीं-कहीं 'मन' को सिम्मिलित करके 'षडेन्द्रयाँ' भी मानी गयी हैं। नाथ-संप्रदाय में 'इन्द्रिय' के समकक्ष 'द्वार' शब्द का प्रयोग हुन्ना है, पर यहाँ भी यह इन्द्रिय के पूर्व पारिभाषिक शब्द से भिन्न है—पंच द्वार हैं: श्रुति, नासिका, चक्षु, लिंग श्रीर गुदा। संतों ने पाँच इन्द्रियाँ ही मानी । संतों में द्वार दस हो गये।

५— शून्य — प्रथम श्रवस्था में 'शून्य' का ग्रर्थ है 'ग्रनस्तित्व', दूसरी ग्रवस्था में विज्ञानवादियों ने 'शून्य' का ग्रर्थ किया 'तथता' — जैसे तरंगों के नष्ट हो जाने पर जल हो जाता है, वैसे ही भव के विनाश से चित्त की जो स्थिति होती है वह 'तथता' है। तीसरी ग्रवस्था में सिद्धों ने इसी को 'परमार्थ' भी कहा ग्रौर इसी शून्य के तीन रूप माने — तत्व-रूप में ग्रगोचर, ग्रगम; ज्ञान-रूप में भाव-ग्रभाव, ग्राह्य-ग्राहक तथा ग्रन्त-ग्रादि से रहित; स्वभाव-रूप में ख-सम, ग्राकाश ग्रथवा शून्य के समान चित्त-स्वभाव। इस शून्य

को ग्रपनी शैली में सिद्धों ने नैरात्मवालिका, प्रज्ञा या महामुद्रा कहा। इसे ग्राह्य तत्व माना। चौथी ग्रवस्था में नाथों ने इसी शून्य को परमतत्व का पर्याय मानकर हठयोग के शब्द-ब्रह्म या नाद से जोड़ दिया। ग्रब र्ष्ट-प्राप्त-गरा यह नाद 'नाद-विन्दु' के नाद से संबंधित है। ब्रह्मरंध्र या दशमद्वार को भी शून्य माना गया। शिवलोक भी शून्य कहा गया। पांचवी ग्रवस्था में शून्य संतों के हाथ में पड़ा। यहाँ यह शून्य ग्रपना मौलिक तात्विक प्रर्थ को बैठा। यहाँ शून्य श्रादतत्व भी है, शून्य ग्राकाशतत्व को जन्म देने वाला है, शून्य पूर्णता है, शून्य जीवन-मरण रहित है, शून्य सहज है। वह ग्रद्धय भी है, त्रकुटी में शून्य हैं त्र शून्य, शून्य मंडल, शून्य सरोवर, शून्य महल, शून्य शिका, शून्य नगर, शून्य हार -ग्राह्य ग्राह्म रूपे में प्रस्तुत हुग्रा।

६—चित्त—सर्वप्रथम विज्ञानवादियों ने 'चित्त' की स्थिति मानी। यही एक मात्र सत्य है। सिद्धों ने चित्त को भव श्रीर निर्वाण दोनों का बीज माना। यही चित्त मन का पर्याय श्रागे चलकर समका गया। श्रीर संतों में इस 'मन' के कितने ही रूप हो गये, श्रीर इसे कितने ही प्रतीकों द्वारा श्रीभ्व्यक्त किया गया। तरुवर, करभ, बैल, हाथी, मूषक, मेंढ़क, श्र्याल, सिंह, हंस, भँवरा, भृग, कपास, श्राम श्रादि के द्वारा मन को कभी चित्त या बोधिचित, कभी प्रयत्न प्रकाशक चित्त, कभी साधना में लगा हुश्रा मन, कभी उन्मनमन, कभी माया का शिकार होता हुश्रा मन, कभी वासनायुक्त मन, कभी निर्मल मन, कभी सदाचार प्रभी मन, कभी विषयों में श्रासक्त मन श्रादि, श्रनेक रूपों में मन चित्रित किया गया है।

७—माया—भव श्रौर मोहजाल तथा संसार एक ही हैं। सिद्धों ने इसका वित्त से उद्भव माना है। यह संकल्पों से निर्मित होता है, श्रौर संकल्प चित्त का ही प्रक्षेपएग हैं। यह संव्या या माया चित्त से उदय होकर चित्त को ही ग्रस लेती है।

सिद्धों का यह संकल्प-स्वरूप नाथों में कुछ ठोस सत्तावान होता दीखता है। मत्स्येन्द्रनाथ ने माया को छत्तीस तत्वों में से छठा तत्व माना है। परमिव

१--- उल्टे मनु जब सुन्नि समावे। नानक शब्दे शब्दि मिलावे (नानक)

२--- सुन्न ते सम्भू होवे ग्रादि । सुन्न ते नीलु ग्रनील ग्रनादि (नानक)

३---ग्राकाश सुत्र ते उतपत जानौ ।

४—-शून्य सहज में दोऊ त्यागे राम न कहुँ मुखदाइ ( रैदास ) एक न दोइ ( सुंदरदास )

५— गुल मिन सुन्न स्रानि त्रिकुटो में तुलसी दरद दिल हगन मिटा, ( तुलसी साहिब )

मं सिस्च्छा होने से दो तत्व हो जाते हैं, १—शिव, २—शिक । तीसरा तत्व 'सदाशिव' जगत को अपने से अभिन्न मानता है। वह 'अहं' है। चौथा ईश्वर-तत्व जो जगत को अपने से भिन्न 'इदं' रूप में ग्रह्गा करता है। सदाशिव की शिक्त पाँचवा तत्व है, और यह 'शुद्ध' विद्या के नाम से अभिहित है। ईश्वर की शिक्त 'माया' कहलाती है, यह छठा तत्व है। 'इदं' रूप ईश्वर की शिक्त 'माया' शिव को तीन मलों से आच्छादित करती है: १—आग्यव (अपने को अग्रु मात्र समभना), २—मायिक (भेद बुद्धि से जगत के अद्धैत को ग्रह्गा करना), ३—कर्म (नाना जन्मों में स्वीकृत कर्मों का संस्कार)। इन तीनों से आच्छादित होने पर शिव 'जीव' रूप में परिगात होते हैं। यहाँ इस एक सिद्धान्त में 'माया' की वलवत्तरता देख रहे हैं। जीव, माया और शिव का संबंध यहाँ स्पष्ट होने लगा है।

गोरखनाथ ने 'माया' को छठा तत्व ही माना है, पर उसका संबंध पिंडों से लगाया है। माया साकार पिंड नामक तीसरे पिंड से संबंधित है। गोरख के द्वारा माया को कोई विशेष महत्व नहीं मिला। किन्तु 'माया' का मौलिक 'इदं' कर्तृत्व-शक्ति-तत्व भूला नहीं जा सका था। फलतः दूसरी परम्परा से श्राने वाले 'माया' तत्व की प्रवलता ने संत मत में 'माया' का महत्व पून: स्थापित किया। सदाशिव की शक्ति के नाम से 'शुद्धविद्या' ने ईश्वर की इदंपरक शक्ति माया को 'ग्रविद्या' से सम्बद्ध करने की प्रवृत्ति दी होगी। माया श्रौर श्रविद्या मिले तो 'माया' ने शवित-रूपिगी नारी के साथ समस्त प्रपंच-रचना का श्रेय प्राप्त कर लिया। कबीर ने माया के संबंध में बताया है कि यह ठिंगनी है, फॅसाने वाली है, यह सर्वत्र व्याप्त है, यह मिथ्या व सारहीन है, यह ईश्वर की इच्छा है। यह डाइन है जो मनुष्य को डसती है। इसके पाँच पुत्र हैं । माया की वेलि सर्वत्र फैली हुई है श्रीर उसकी जड़ ऐसी विचित्र है कि सारी टहनियों को काट-छाँट देने पर भी वह फिर से कों।ल देकर हरी-भरी हो जाती है। इसे ज्ञान-रूपी श्राग्न में एक बार भस्म कर देने से भी काम नहीं चलता, क्योंकि जब तक इसके मोह-रूपी फल का एक भी कामना-रूपी बीज अवशेष है, इसके एक बार फिर अंकुरित होकर लहलहा उठने का भय बना हुआ है। इस प्रकार माया ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया। ग्रीर

१—ये पांच पुत्र 'पंचकंचु क' हैं : (१) बिद्या या ग्राविद्या, (२) कला, (३) राग, (४) काल, तथा (५) नियति । ये काम, क्रोब, मोह, मद व मत्सर नहीं जैसा श्री परग्रुराम चतुर्वेदी ने लिखा है ।

<sup>(</sup>दे० उत्तरी भारत की संत परंपरा पृ० २०० तथा नाथ-संप्रदाय पृ० ६७)

इसको हृदयंगम करने के लिए संतों को लोक-प्रतीकों का ग्राश्रय लेना पड़ा।

५-सहज-सहज सिद्धों का ग्रत्यन्त ही महत्वपूर्ण डा० धर्मवीर भारती ने लिखा है, "िकन्तु एक सर्वथा नवीन शब्द हमें सिद्ध साहित्य में मिलता है " वह शब्द है 'सहज'। जो जो गुरा शून्य के हैं बिल्कुल वे ही सहज के हैं, जिससे स्पष्ट है कि सहज शून्य से अलग कोई अन्य तत्व नहीं।" पर वही कुछ श्रागे चलकर लिखते हैं कि "इस प्रकार हम देखते हैं कि तत्वज्ञान श्रथवा स्वभाव रूप में 'सहज' नाम से नवीन होने पर भी वास्तव में वज्रयानियों का विरपरिचित परमार्थ श्रौर शून्य ही है। किन्त् सिद्धों ने इसे इतना महत्व दिया है कि ग्रपनी साधना से संबंधित प्रत्येक वस्तू का नाम सहज दिया है। सहज तत्व, सहज ज्ञान, सहज स्वरूप, सहज सुख, सहज समाधि, सहज काया, सहज पथ, यहाँ तक कि बुद्ध को सहज सम्बर ग्रौर नैरात्मा या शून्यता को सहज सुन्दरी कहा जाने लगा।" भारती जी यहीं विचार करते हुए लिखते हैं, "परमतत्व को यह नयी संज्ञा देने का क्या कारगा है। क्या शून्य उस परमतत्व के पूरे ऋर्थ को नहीं ग्रिभिव्यक्त कर सकता था।" और उनका ही उत्तर है: "वास्तव में बात यही थी। शून्यता ज्ञान या ख-सम स्वभाव के श्रतिरिक्त एक तत्व और था जिसकी श्रोर सिद्ध विशेष रूप से संकेत करना चाहते थे। वह तत्व था करुए।"

ग्रतः निश्चय ही शून्य ग्रौर सहज ग्रभिन्न नहीं थे। ग्रद्धय शून्य ग्रौर करुणा के ग्रद्धय से जिसका तात्विक सम्बन्ध था वह सिद्धों का 'सहज' था। ग्रौर यह स्थिति निश्चय ही शून्य से भिन्न थी।

यह विशिष्ट स्थिति होते हुए भी 'शून्य' के महत्व ने सहज को छोड़ा नहीं। चार शून्यों में सर्वशून्य ही 'सहज' है, क्योंकि यहीं प्रज्ञोपाय ग्रद्धैत या ग्रद्धय स्थिति प्राप्त होती है। ग्रतः परम तत्व के रूप में 'सहज-शून्य' ग्रहीत हुआ।

नाय-संप्रदाय में भी इस सहज-शून्य का उल्लेख मिलता है:

'सहज-सुंनि तन मन थिर रहे ।

संतों में सहज-शून्य का महत्त्व श्रौर भी श्रधिक होगया । संतों में कुछ की हिष्ट में तो शून्य श्रौर सहज का अंतर है। वे सहज को शून्य से ऊण मानते हैं। कुछ सहज को शून्य नगर में एक स्थल मानते हैं, कुछ सहज को उपाय मानते हैं। नाथों में विद्यमान सहजविषयक सभी धारणाएँ संतों में जहाँ तहाँ

१-यह सहज का परमतत्व रूप है। नाथ-संप्रदाय में सहज को परम-ज्ञान भी माना गया। सहज को योगिनी या शक्ति से संगम लाभ करने वाली योग-पद्धति भी माना गया। उसे समाधि भी, परमयद्द या आनंद भी और जीवन पद्धति के रूप में भी ग्रहण किया गया।

मिल जाती हैं। किन्तु संतों में भी कुछ श्रौर मिलता है, वह है सहज को व्यक्तित्व प्रदान। सहज स्वयं एक सता के रूप में स्थापित हो गया, वह राम हो गया है, ब्रह्म हो गया है। 'सहज' को लेकर सन्तों ने 'सहज रहनी श्रौर सहज करनी' भी गोरखनाथ से मांग ली, पर उनसे श्रधिक इन्हें महत्व संतों ने दे दिया। ''मांहै है पर मन नहीं, सहज निरंजन सोइ''—दादू

करुणा—'करुणां का उदय महायान में हुग्रा। सिद्धों में यह शून्य के साथ जुड़ी ग्रौर 'उपाय' के लिए पर्यायवत् हुई । शून्य ग्रौर करुणा का उदय सहज हुग्रा। 'करुणा' के इतने नाम हुए ग्रौर प्रज्ञोपाय प्रर्णाली तथा युगन्द्वता के सिद्धान्त ने 'करुणा' का महत्व कम कर दिया। नाथों ग्रौर संतों में वह एक प्रकार से लुस ही हो गयी।

श्रद्धय साधना, ये सभी एक ही स्थिति के विविध हिष्टियों से समरसता, विवरण मात्र हैं। श्रूत्य श्रीर करुणा के श्रद्धय प्रज्ञोपाय, को सहज कहा गया। यह सहज ही समरसता थी। युगनद्ध, श्रूत्य श्रीर करुणा का नामकरण सिद्धों में प्रज्ञा मैथुन श्रीर उपाय के रूप में हुग्रा। इन्हें नारी श्रीर पुरुष का रूप दिया गया। यही 'प्रज्ञोपाय' का

श्रद्धयं 'तान्त्रिक' प्रभाव से नारी-पुरुष का श्रद्धय श्रथवा 'मैथुन' या 'युगनद्ध' हो गया। यही नाथों की 'द्धैयष' रहित स्थिति है, यही संतों की दो के बीच का मारग है। इसमें 'द्धै द्धै मिटी तरंग भें। इस प्रकार यही संशोधित 'सहज' संतों के पास गया।

निरंजन—प्रज्ञोपाय अथवा युगनद्ध स्थिति को सर्वोपिर बताने के लिए सिद्धों ने महायानी बौद्धाचार्यों द्वारा निर्दिष्ट निर्वाण काया, सम्मान काया और धर्मकाया नाम की तीन कायाओं से परे चौथी सहज काया की प्रतिष्ठा की । यह सहज द्वयताओं और क्लेशादि मलावरणों से निरावृत्त शुद्ध सहज रूप होती है अतः इसी को निरंजन कहते हैं। नाथ-सम्प्रदाय में निरंजन 'नाथ तत्व' का पर्यायवाची हुआ। 3 वही लोक प्रचलित 'अलख-निरंजन' कहलाया। धीरे धीरे नानाभावविनिमुक्त स्थित 'निरंजन' की हुई। 'सो घरवारी कहिये

तातो सीला सम भया तब दादू एकै ग्रंग।। (दादू)

तदा विवक्षते ग्रखंड ज्ञानरूपी निरंजनः (शिवसंहिता—१०६८) ४-"नाना भाव विनिर्मुक्तः सच प्रोक्तो निरंजन" (दे० नाथ-सम्प्रदाय)

१--सहज रूप मन का भया जब द्वे द्वे मिटी तरंग।

२—सिद्ध साहित्य : डा० धर्मवीर भारती

३---निखिलोपाधि हीनो वै यदा भवति पूरुव:

निरंजन की काया'—हमें इससे विदित होता हैं कि नाथ-सम्प्रदाय ने एक घोर तो निरंजन को साधन की ग्रवस्थाओं में से एक देवता माना थौर दूसरी घोर उसे उपलब्धि में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। दोनों स्थितियों को यों समभा जा सकता है:—

साधना की दृष्टि से :---

बिन्दु के भ्रध:पतन के देवता—विशहर
नंदिनी वृत्ति के देवता —काम
स्थिरीभाव के देवता —िनरंजन
ऊर्ध्वगमन के देवता —कालाग्नि रुद्र

उपलब्धि का स्वरूप--



दोनों दशाश्रों में निरंजन वह तत्व है जहाँ पहुँचकर ही उपलब्धियाँ सम्भव हैं। यहीं से ऊर्ध्वगमन ग्रारम्भ होता है। यहाँ से पूर्व तो 'प्रपंच' से छुटकारा पाने की ही स्थितियाँ हैं। 'निरंजन' समभूमि है जहाँ पहली बार प्रपंच ग्रथवा नाना भाव से मुक्ति मिलती है। यहाँ पहुँच जाने के ग्रथ हैं ऊपरी उपलब्धियों को पाने के संकटों का सर्वथैव शमन। इसी लिए निरंजन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी लिए यह 'नाथ-तत्व' है, क्योंकि नाथ-सत्ता का यथार्थ प्रथम छोर यही है। संतों ने भी इसे ग्रपनाया। दादू ने कहा है:—

तहँ पाप-पुण्य निहं कोई, तहँ श्रलख निरंजन सोई। तहँ सहज रहै सो स्वामी, सब घटि श्रन्तरयामी।

कबीर ने कहा :— "अंजन छाँड़ै निरंजन राते, ना किस ही का दैना।" तथा— "मन थिर होइत कवल प्रकासै कवला मांहि निरंजन वासै।"

( कबीर-ग्रन्थावली )

नाथ-सम्प्रदाय में इस अलख निरंजन का महत्व बढ़ा पर यह उनकी समस्त

व्याख्या का एक स्थल था। भ्रागे एक निरंजन सम्प्रदाय ही खड़ा हुमा। जिसे कुछ विद्वान नाथ भ्रौर संतों के बीच की कड़ी मानते हैं। १

समुत्पाद—विज्ञानवाद में चित्त को भवजाल से मुक्त कर करुगा से समन्वित कर साधना के लिए अग्रसर करने की प्रगाली को समुत्पाद कहा जाता था (सिद्ध सा० पृ० १६०)

सिद्धों में इस 'समुत्पाद' को विशोधन, हनन, स्थिरीकरण या 'हढ़ीकरण' कहा है।

श्रमनिसकार—१-सर्वास्तिवादी 'मनस्कार' को दशभूमिक चैत्त धर्मों में से एक मानते थे जिसका श्रर्थ था सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना।

२—विज्ञानवादियों ने इसे मन की सभी वृत्तियों को परिचालित करने वाली मूल प्रवृत्ति माना।

इस 'मनस्कार' से छुटकारा पाना श्रमनस्कार है। जिसे सिढ़ों में 'श्रमन' करना भी कहा गया। संतों में भी श्रमनियां शब्द मिलता है।

गुरु—बौद्ध धर्म में गुरु का महत्व नहीं था। पर जैसे जैसे बुद्ध का महत्व बढ़ा, जिसका सूत्र था: 'बुद्धं शरणं गच्छामि' वैसे ही बुद्ध को गुरु स्वीकार किया गया, श्रौर तन्त्रयान में गुरु श्रनिवार्य हो गया श्रौर बुद्ध से मिलकर गुरु का स्थान श्रौर भी श्रधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसके पीछे लोक-मानस था। इसी परम्परा में गोरखनाथ भी 'गुरु' हुए श्रौर संतों में गुरु-गोविन्द श्रभिन्न हो गये। यों महत्व में गुरु गोविन्द से भी बढ़ गये।

एवं — बीज है। इसे हेवज्जतंत्र में प्रज्ञोपाय, युगनद्ध, श्रद्धय का श्रक्षर-प्रतीक माना गया हैं। 'ए' — माता, प्रज्ञा, कमल, भगवती

'व'-पिता, उपाय, कुलिश, भगवान

इनका योग साधना के लिए तांत्रिक महत्व था। यह 'एवं' योगाचार सम्प्रदाय के 'सद्द गहन' ग्रर्थात बीजाक्षर 'ग्रर्हन' के स्थान पर सिद्धों ने ग्रहरण किया था। ग्रर्हन में ग्र—धर्म

> र---बुद्ध तथा हन---संघ

माना गया था। अद्वय स्थिति की मान्यता से 'एवं' को उस अद्वय के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया।

पहले ये अक्षर 'युगनद्ध' के भाव को स्मृत रखने की हिष्ट से योगाभ्यास में काम में लाये गये, फिर ये मंत्र का महत्व पा गये। यहीं इन्हें मंत्र स्नौर नाम का समन्वित महत्व प्राप्त हुआ।

१—देखिये डा० वर्तवाल तथा परशुराम चतुर्वेदी

यह 'एवं' का ध्यान-योग, नाथ-संप्रदाय में श्रजपा-जाप हुग्रा।संत-संप्रदाय में योगाभ्यास के लिए द्वयक्षर हुए सोहं—स-हं। ये मूलतः बीजाक्षर हैं। 'एवं' के स्थान पर विधि में तो 'सोहं' श्राया पर साध्य की दृष्टि से वही 'राम' नाम से श्रभिहित हुग्रा। संतों में श्रजपा-जाप भी माना गया।

बोलकक्कोल—ये शब्द वस्तुतः उपाय तथा प्रज्ञा या कुलिश श्रीर कमल के लिए प्रयोग में श्राये हैं।

वज्ञ—मूलतः इन्द्र का श्रायुध था। बौद्धों में इसका श्रर्थ हुश्रा शून्य, स्मृद्धि ग्रौर श्रश्मतनु । वज्जयान ने इस वज्ज को प्रधानता दी । सिद्धों में वज्ज का यह रूप विद्यमान रहा। किन्तु संतों में वज्ज ने इम महत्व को खो दिया, फिर भी 'वज्ज किवाड़' के रूप में 'दशमद्वार' के साथ यह श्रवशेष में रहा।

ख-सम—यह शब्द 'ख + सम' के लिए थे। ख——शून्य। यह 'शून्य-समता' बौद्ध-धर्म के शून्य से सत्ता, मक शून्य में सिद्धों ने परिएात की, भ्रौर पुरुषत्व समन्वित परमतत्व में 'खसम' करके संतों ने इसे ग्रहरण किया।

सुरिति-निरिति—वज्रयान में 'सुरत' 'सुरग्न' का ग्रर्थ है कमल-कुलिश की कोमल कीड़ा। वज्रयान के इस मैथुनपरक ग्रर्थ से इसे हटाकर नाथ-संप्रदाय ने सुरित को शब्द की वह ग्रवस्था माना जो चित्त में स्थित रहती है। इसके विपरीत निरित चित्त ग्रीर शब्द की इस लीनावस्था से ऊपर की स्थिति है। संतों में सुरित के साथ शोध-मुत्ति-सुर्ति-सुरित वाला ग्रर्थ भी जुड़ गया। मछीन्द्र ने सुरित को साधक बताया था, 'साधक' या शोधक—खोज करने वाला ग्रर्थ सुरित में था जिससे कबीर ने कहा था, 'जिन खोजा तिन पाइयाँ'। कबीर ने जहाँ, 'कथता, वकता ग्रौर सुरता सोई' कहा है, वहाँ भी 'सुरता' है। सुरता का ग्रर्थ है १ शोधक-साधक। २ स्मरण करने वाला। 'नामस्मरण' ग्रौर 'योग-साधन' साथ-साथ चलते हैं, इसलिए सुरित में स्मरण ग्रौर शोध दोनों ग्रर्थ समा गये। साधक या शोधक की अंतर्मु ख स्थिति में नानक-संप्रदाय के एक विद्वान ने इसकी यह व्याख्या की—

"विदित रहे कि जिस चैतन्य वस्तु को 'श्रात्मा' इस प्रकार वेदान्त शास्त्र कहता है, शब्द योग के श्राचार्य श्री गुरु महाराज जी ने उसका नाम 'सुरित' रखा हुश्रा है। क्योंकि स्थूल, शूक्ष्म श्रादि समूह संहात में होने वाले क्रिया प्रतिक्रिया रूप समग्र व्यापार सूफ (श्रनुभवाऽकारा मित) इसी चैतन्य वस्तु से ही हुश्रा करती हैं। तांते सूफ (सोफी) साक्षात्कारिता की कारण होने से इसे 'सुरित' इस नाम से संकेतित किया गया है। सुरित-संबित-सँवेदन-चितकलाजीव कला श्रादि सभी शब्द इस एक ही श्रथं के बोधक हैं। (श्री प्राण संगली संत संपूर्णसिंह कृत टिप्पणी—पृ० १४४)

उलटी साधना—उलटी साधना का स्रभिप्राय उस साधना से है जहाँ वाह्य को अन्तर में लीन किया जाता है, श्रथवा श्रध को ऊर्ध्व में, दूसरे शब्दों में इस सृष्टि तत्व को उलटकर उसके मूल उद्भावक निर्विकार तत्व में विलीन करना। इन शब्दों के ब्यूह में से निकल आने पर यह विदित होता है कि संत सम्प्रदाय जिस परम्परा में से आया है उसका मूल तांत्रिक है। ये तंत्र शुद्ध 'लोकतत्व' के रूप थे। इस सम्बन्ध में डा० धर्मवीर भारती ने स्पष्ट लिखा है:

"इस प्रकार तन्त्र वास्तव में उन ग्रगिशत लोकाचारों, लोक में पूजित देवियों तथा लोक प्रचलित रहस्य ग्रनुष्ठानों का परिशात रूप हैं जो ग्रादि निवासियों ने सृष्टि से संग्राम करते समय ग्रपना लिये थे।" वस्तुतः यह तन्त्र उन तत्वों से निर्मित था जो लोक-प्रचलित, ग्रादिम परम्पराग्रों पर ग्राधारित ग्रनुष्ठान से सम्बन्धित थे।\*

\*यही तथ्य 'द शाक्ताज' नामक पुस्तक में पायने ने कई प्रकार से समिथित किया है। कुछ स्थल ये हैं:---

"There are Buddhist Tantras as well as Hindu Tantras, Vaishnava Tantras as well as Sakta one. The common element seems to be that they are all expression of a system of magical and sacramental ritual which propose to attain the highest aims of religion by means of spells, diagrams, gestures and other physical methods. (१० ४१)

"The Tantras not merely sanction the lowest rites of primitive savagery and superstition, they are guilty of the crime of seeking philosophical justification for such things. To Eo

Hindu ecleticism has no difficulty in assimilating local cults, and regarding the deities worshipped as mainfestation of the chief gods and goddesses of the Pantheon. Many of the cults point back to a totemistic stage of religion. P. 67

Local cults, often cults belonging to pre-Alyan India, and in some cases, perhaps, to pre-Dravidian India, have been admitted into Hinduism, have reacted upon one another, have been traced to a common source, have received philosophical justification and have been allegorical. To be

तन्त्र के तत्व सम्प्रदायवादियों के हाथ में पड़े श्रौर उन्हें दार्शनिक ऊहा-पोह में डालकर उन्हें एक ग्रलौकिक स्तर पर रख देने की चेष्टा की गयी। पर शीघ्र ही यह प्रयत्न स्का ग्रौर पुनः लौकिक तत्व उभरे। मन्त्रयान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान, सहजयान से सिद्ध, सिद्ध से नाथ, नाथ से संत इसी प्रगति के परिगाम हैं। संत-मत में हमें उक्त परम्परा के परिगाम के साथ भक्ति-तत्व का समावेश ग्रोर उसपर वैदिक ग्रौर वैष्णाव छाया के लोकरूप का का समन्वय विदित होता है। इसमें मुस्लिम लोक-तत्व का भी व्हिष्कार नहीं था, क्योंकि लोक-तत्व में वस्तुतः साम्प्रदायिकता नहीं होती। यह समस्त सम-न्विति लोक-भूमि पर हुई ग्रौर लोक-मानस के तत्वों से सवंथैव युक्त रही।

हिन्दी में इस समन्विति का प्रवल उद्गार कबीर ने किया। कबीर में 'लोक-भूमि' ग्रत्यन्त प्रवल है, कबीर को हिन्दी में संतमत का प्रवर्त्तक माना जाता है। हमें संतमत के साहित्य में लोक-तत्वों की प्रधानता मिलती है। ग्रव यह ग्रावश्यक है कि कबीर के सम्बन्ध में जो प्रमुख दृष्टियाँ रहीं हैं, उन्हें समक्ष लिया जाय—

विद्वद्ववर चंद्रवली पांडे जी ने सिद्ध किया है कि कबीर जिन्दीक प्रथीत् सूफी थे। वे जन्म से मुसलमान ही नहीं थे, सूफी मत से मुसलमानी विश्वासों को मानने वाले थे, श्रीर उन्हें उन्होंने श्रपनी रचनाश्रों में व्यक्त किया है:—

> कबीर चाल्या जाइ था, आगे मिल्या खुदाइ, मीरां मुक्त सों यौं कह्या, किनि फुरमाई गाइ? गाफिल गरब के अधिकाई, स्वारथ अरिथ बधें ये गाई। जाको दूध धाइ करि पीजै, ता माता का बध क्यूँ कीजै। लहुरैं थकें दुहि पीया खीरो, ताका अहमक भसै सरीरो।

इनमें गोवध करने का निषेध कुरान के उस मत से सम्बन्धित है, जिसमें गोबध को 'विधि' नहीं बताया गया।

> एक श्रचंभा देखिया विटिया जायौ बाप बाबल मेरा ब्याह करि, वर उत्यम ले चाहि। जब लग वर पावें नहीं, तब लग ताँही ब्याहि।

"From being a worship followed by aboriginies and outcasts, Tantricism passed by the help of Buddhist prestige to take its place, in the twelfth or thirteenth century, among the higher classes." Page 72.

"No doubt each affected the other but what was really happening over the whole area was absorption and blending primitive beliefs and practices." you?.

ये सूफी संस्कार हैं, ग्रौर वदरुद्दीन ग्रल्शहीद जोलो ग्रौर 'इन्तुल्फारिज' के ग्रनुकररण पर हैं (देखिये : स्टडीज इन् इसलामिक मिस्टीसीज्म, पृ० ११३)

कवीर कूता राम का, मुितया मेरा नाउँ गले राम की जेबड़ी, जित खेंचें तित जाउँ यह 'कुत्ते' की उपमा कल्वे मुस्तफा ग्रीर 'कल्बेश्रव्वास' का फल है।

किल का स्वामी लोभिया, मनसा धरी बधाइ देहिं पईसा ब्याज कौं, लेखाँ करता जाइ इसमें 'सुद न लेने' की इस्लामी शिक्षा है। सात्त समंद की मसि करौं लेखिन सब बन राइ

घरती सब कागद करौं, तऊ हिर गुएा लिख्या न जाइ।
यह कुरान की ग्रायत का तजुर्मा है। (देखिये सू० लुकमान ३१ पा०

उल्लुमा ऊहिय—२१, डा० नजीर का अनुवाद)

हमरे राम रहीम करीमा केसो, श्रलह राम सित मोई। यह भाव भी कुरान से है-—(दे० सू० वनी इस्माईल १७, पा० सुव्हान-ल्लजी १५)

> या करीम विल हिकमित तेरी खाक एक सूरित बहुतेरी ग्रर्थगगन में नीर जमाया, बहुत भाँति करि नूरिन पाया। ग्रविल श्रादम पीर भुलाँना, तेरी सिफित करि भए दिवाँना। कहै कबीर यह हेत विचारा, या रब या रब यार हमारा।

(देखिये सू० तूर २४, पा० क़द ग्रफ्लहल मोमिनून, पृ० ४६६ तथा सू० फातिर ३४, पा० वमैं यक्तुत २२, वही पृ० १०८)

पाण्डे न करिस वाद विवादं, या देही बिन सबद न स्वादं। अंड ब्रह्मण्ड व्यंड भी माटी, माटी नव निधि काया। माटी खोजत सतगुरु भेटया, तिन कछु श्रलख लखाया। जीवत माटी भूयाभी माटी, देखौ ग्यान बिचारी। अंति कालि माटी में बासा, लेटै पाँव पसारी, माटी का चित्र पत्रन का थंमा, व्यन्द संजोगि उपाया। भानै घड़ै सँवार सोई, यहु गोव्यन्द की माया।। माटी का मन्दिर ग्यान का दीपक, पवन बाति उजियारा तिहि उजियार सब जुग सुभै, कबीर ग्यांन बिचारा।।

(देखिये सू० सज्हद ३२, पा० उल्खुमा उहिय २१, वही पृष्ठ ५८७ ह्सन निजामी की टीका) हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोभ सतगृरु की किरपा भई, डार्या सिर थें बोभः। जिहि हरी की चोरी करी, गये राम गुरा भूलि ते विधना बागुल रचे, रहे अरध मुखि भूलि।

यह मनुष्य के पशुयोनि में जाने का इस्लाम का 'मस्ख' नामक तना-सुख ग्रथवा जन्मान्तरवाद है।

मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता यह इसलामी सिद्धान्त है स्रौर कबीर ने इसे बहुधा व्यक्त किया है—

मानिख जनम श्रवतारा, नाँ ह्वं है बारम्बारा

— — — — — —

मनिषा जनम दुर्लेभ है, देह न बारम्बार,

तरवर थें फल भड़ि पड्या, बहुरि न लागें डार ।

कबीर हरि की भगति करि, तिज विषया रस चोज,

बार बार निहं पाइस, मनिषा जन्म की मौज।

कबीर का कर्मवाद भी मुसलमानी सिद्धान्त के श्रनुकूल है । करम करीमां लिखि रह्या, श्रव कछू लिख्या न जाइ, मासा घटै न तिल वधै, जो कोटिक करै उपाइ ।

बहुरि हम काहि भ्रावहिंगे।

श्रावन जाना हुक्म तिसैका, हुक्मै बुज्भि समाविहिंगे जब चूकै पंच धातु की रचना, ऐसे मर्म चुकाविहिंगे। दर्सन छांड़ि भए समदर्सी, एकौ नाम धियाबिहिंगे। जित हम लाए तितही लागे, तैसे करम कमाविहिंगे। हिर्रिजी कृपा करें जौ श्रपनी, तौ गुरु के सबद कमाविहिंगे, जीवत मरहु मरहु पुनि जीवहु पुनरिप जन्म होई। कहु कबीर जो नाम समाने, सुन्न रह्या लब सोई।

इस पद में कबीर का इस्लामी स्वरूप ग्रत्यन्त स्पष्ट है। कबीर का पारब्रह्म 'ग्रल्लाह' कर्त्ता रूप है----

लोका जांनि न भूलौ भाई।

खालिक खलक खलक मैं खालिक सब घट रह्यौ समाई। श्रला एक तूर उपनाया, ताकी कैसी निन्दा, ता तूर थैं सब जग कीया, कौन भला कौन मन्दा। ता श्रला की गित नहीं जानी, गुरि गृड़ दीथा मीठा। कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा।

श्रौर यही नहीं सृष्टि का उत्पादन भी उसी कोटिक्रम में है। कबीर के नारद 'इबलीस' हैं। चौसिठ दीवा जोइ करि, चौदह चंदा माहि—

'चौदह चंदा' मसलमानों में पूर्णमासी के लिए श्राता है।

'ग्रवतार' के लिए उन्होंने 'नरींसघ प्रभू कियौ' नहीं लिखा वरन इस हिष्ट से कि ग्रल्लाह कर्त्ता है, वह किसी रूप में भी उद्घार कर सकता है श्रतः वे उपाधवादी हैं।

इस प्रकार मुसलमानी संस्कारों का कबीर में व्याप्त होना दिखायी पड़ता है। वस्तुतः वे स्वतन्त्र विचार के सूफी यानी जिन्दीक हैं इसलिए सूफी परम्परा की बातें वे ग्रहण करते हैं, जिससे कट्टर इसलामियत उनमें नहीं मिल पाती।

उनमें योग मिलता है योग-दर्शन के प्रतिपादन के लिए नहीं , वरन् 'काम' के 'अंकश' के लिए।

्रवे ग्रपने को नामदेव श्रादि के साथ भक्तों की कोटि में नहीं रखते, गोरख श्रादि के साथ श्रभ्यासी की कोटि में रखते हैं।

यों तो चन्द्रवली पांडे जी का मत यह है-

'कबीर वास्तव में मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए और मुस्लिम संस्कार से बँघे जीव थे जो स्वतन्त्र विचार और सत्य के अनुरोध के कारए। इसलाम से 'श्राजाद' हो गये और धीरे धीरे 'जिन्द' से केवल वैष्णव बन गये। किन्तु वे अन्त में यही कहते हैं कि—

'हमतो प्रस्तुत सामग्री के भ्राधार पर कबीर को जिन्द कहना ही ठीक समभते हैं।"

ग्रर्थात् उनका 'वैष्णवत्व' भी 'जिन्दीक' रूप में ही है।

इससे यह विदित होता है कि कबीर की स्रिभिन्यिक्त मुसलमानी ढाल में ढली हुई है।

उधर कबीर में हमें 'हठयोग' का शास्त्रीय रूप भी दिखायी पड़ जाता है। कबीर के हठयोगं की भूमिका समभत्ने के लिए हमें योग के शास्त्रीय रूप को समभत्ना श्रावश्यक है। इस भूमिका को निम्न चित्रों द्वारा कुछ कुछ हृदयंगम किया जा सकता है।

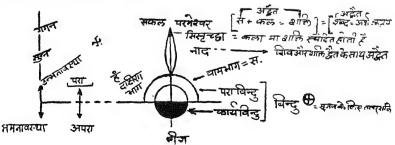

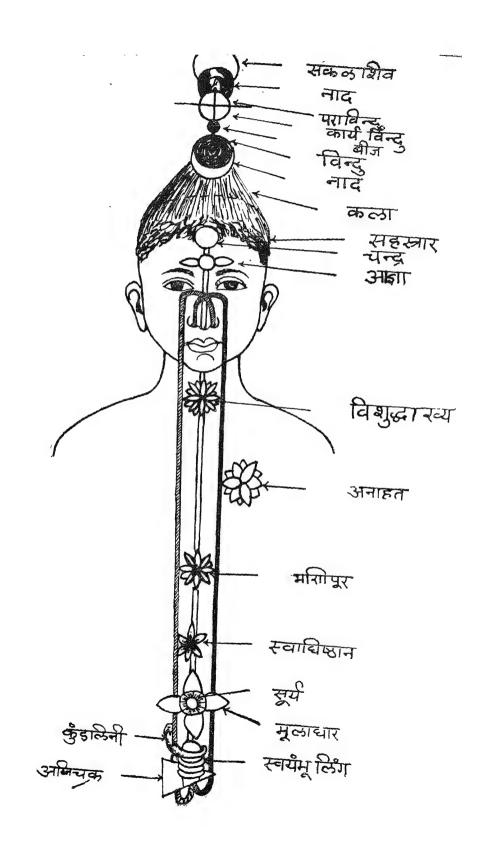

हँसे न बोलै उनमनीं. चंचल मेल्ह्या मारि, कहै कबीर भीतर भिद्या, सतगृर के हथियारि। बिन्द्र कबीर की 'चौहाट' है। चौपडि मांड़ी चौहटै, श्ररध उरध बाजार । इसके (ग्ररव) नीचे भी ग्रीर (उरघ) ऊपर भी बाजार है। कहै कबीरा रामजन, खेलै संत विचार सायर नाहीं सीप बिन, स्वाति बूँद भी नांहि कबीर मोती नीपजै, सुन्नि सिषर गढ़ माँहि मन लागा उनमन्न सौं, गगन पहुँचा जाइ देखा चंद विहुँगा चाँदिगां, तहाँ भ्रलख निरंजनराइ मन लागा उनमन्न सों, उनमन मनहिं विलग्ग लूं ए विलागा पाँिएया, पाँगी लूं ए विलग्ग । गगन गरिज अमृत चवै. कदली कवल प्रकास तहाँ कबीरा बंदिगी. कै कोई निजदास कबीर कवल प्रकासिया ऊग्या निर्मल मुर निस अँ।धेयारी मिटि गई, जागे अनहद नूर श्रनहद बाजै नीभर भरै, उपजी ब्रह्म गियान श्रभिमत अंतरि प्रगटे, लागे प्रेम धियान। श्रकासे मुखि, श्रीधा कुवां, पाताले पनहारी ताकर पाणी को हंसा पीवै, विरला म्रादि विचारी सिव सकती दिसि कौरा जु जैवै, पछिम दिसा उठें घूरि जल में सिंघ जु घर करै मछली चढ बजूरि सुरित ढीक्ली, लेज ल्यौ, मन चित ढोलन हार

तहाँ कबीरै मठ रच्या, मुनिजन जोवें बाट इन उल्लेखों से विदित होता है कि कबीर को जितना इसलाम का ज्ञान था, उससे भी ग्रधिक हठयोग का । क्योंकि इसलाम विषयक जितनी बातों का उल्लेख किया है, वे इतनी सामान्य हैं कि उन्हें मुसलमानों के साधारण सम्पर्क में ग्राने वाला व्यक्ति भी जान सकता है, पर हठयोग विषयक कबीर के उल्लेख ग्रसाधारण ज्ञान की ग्रपेक्षा रखते हैं । हठयोग के विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों का उसने प्रयोग किया है । उस समस्त साधना के एक विस्तृत स्वरूप को उसने प्रस्तुत किया है ।

कँवल कुँबां में प्रेमरस, पीव बारम्बार गंग जम्न उर अंतरें, सहज सुंनि ल्यो घाट

- १०. वे 'जोति' से सब को उत्पन्न मानते हैं।
- ११. उनका उद्देश्य 'प्रेम' का प्रचार था।
- १२. उन्होंने 'चौदह चंदा' पूर्णिमा को लिखा है।
- १३. उन्होंने हठयोग की साधना का वर्णन किया है । कुण्डलिनी, सुरिति, निरित्त, चक्र, इड़ा-िपंगला, सुषुम्ना, बिंदु, उन्मन, श्रादि का उल्लेख उन्होंने किया है ।
- १४. राम के नाम का जाप स्रौर भक्ति का उन्होंने प्रतिपादन किया है।
- १५. उन्होंने राम को स्रवतार के रूप में भी माना है, स्रौर यह भी लिखा है कि 'ना दसरथ घर स्रौतरि स्राया'
- १६. उन्होंने 'मरजीवा' बनने का भ्रादेश दिया है।
- १७. कबीर ने 'गुरु' का महत्व माना है, श्रौर उसे 'गोविंद' से भी बढ़कर स्वीकार किया है—

'गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागूँ पाँय बलिहारी गुरुदेव का गोविंद दियो बताय'

१८. संत के स्वरूप को उन्होंने महत्व दिया है—उसे सारग्राही बताया है— 'सार सार को गिह रहे थोथा देइ उड़ाय'

१६. उन्होंने माया के श्रस्तित्व को स्वीकार किया है, पर उसे ठिंगनी माना है।

'माया महा ठगिनि हम जानी'

- २०. उन्होंने 'मस्जिद श्रौर मन्दिर दोनों का विरोध किया है।
- २१. उन्होंने न हिन्दुश्रों को ठीक मार्ग पर पाया न मुसलमानों को-'हिंदुन का हिंदुश्राई देखी तुरकन की तुरकाई'

कबीर के इस समस्त स्वरूप को दृष्टि-पथ में लाते ही यह बात श्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि कबीर को किसी एक सम्प्रदाय या मजहब का, श्रथवा उससे प्रभावित नहीं मान सकते। \* कबीर बेपढ़े थे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त

\*इस सम्बन्ध में पं० परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है—''इस प्रकार भिन्न-भिन्न परंपराग्रों तथा इनकी रचनाग्रों के उपलब्ध संग्रहों में यत्र-तत्र पाये जाने वाले विविध पद्यों के ग्राधार पर एक ही ब्यक्ति को दो नितांत भिन्न धर्मों व संस्कृतियों का ग्रनुयायी मानकर उसी के ग्रनुसार उसके सिद्धान्तों के निरू-

किया वह लोक-ज्ञान था श्रतः 'लोक-धर्म' ही कबीर ने प्रस्तुत किया। 'लोक-धर्म' ही वस्तुतः सारग्राही हो सकता है। लोक-धर्म का सार ग्रंथों से नहीं लोकवार्ता से ग्रहण किया जाता है। कबीर से पूर्व के विविध संप्रदायों में प्रचलित विविध बातें लोक-धरातल पर पहुँच कर लोक-धर्म का सारग्राही रूप प्रस्तुत कर रही थीं, उसी लोक-धर्म को कबीर ने श्रपनाया, उसीको उसने हिंदू-मुसलमानों की कसौटी माना। उसीको उसने साहित्य में श्रपने शब्दों श्रीर साखियों द्वारा उतार दिया। लोक-धर्म में विविध संप्रदायों की गहरी बातें भी किसी सीमा तक ग्रहण कर ली गयी थीं पर वे सभी ऐसी बातें थीं जिनमें परस्पर संप्रदाय-भावना का ग्राग्रह नहीं था। उनमें एक समन्वय श्रीर सामंजस्य था। वह समन्वय श्रीर सामंजस्य लोकवार्त्ता के क्षेत्र में साधारणी-कृत हो गया था। वहीं से स्वसंवेद्य सिद्धान्त के रूप में कबीर तथा सन्तों ने ग्रहण किया।

क्योंकि लोक-प्रवृत्ति सामान्य रूप से बिना किसी प्रकार की भेद-बुद्धि रक्खें जहाँ-तहाँ से जो कुछ मिलता है उसे संग्रह करती रहती हैं श्रौर यदि उसमें उसे श्रास्था श्रौर निष्ठा हुई तो उसे सुरक्षित रखकर उसकी एक परम्परा बनाती

परा की भी परिपाटी पृथक-पृथक देखी जा रही है। प्रतएव बहुत से विद्वानों का इनके विषय में यह भी अनुमान है कि ये एक मत विशेष के अनुयायी न होकर भिन्न-भिन्न मतों से अच्छी-अच्छी बातें लेकर उनके आधार पर एक नया समप्रदाय खड़ा करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने हिन्दू धर्म से श्रद्धैत सिद्धांत, वैंध्एाव संप्रदाय की भिक्तिमयी उपासना, कर्मवाद, जन्मान्तरवाद श्रादि बातें ग्रहरा कीं, बौद्धधर्म से शून्यवाद, श्रहिसा, मध्यमार्ग ग्रादि श्रपनाये तथा इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद, भ्रातृभाव ग्रीर सुफी सम्प्रदाय से प्रेम-भावना को लेकर सबके सिम्मश्रम् से एक नया पंथ चला देने की चेष्टा की । इन्होंने जिन-जिन धर्मों में जो-जो ब्राइयाँ देखीं उनकी श्रालोचना की श्रौर उन्हें दूर करने के लिए लोगों को उपदेश दिये भौर उनका महत्वपूर्ण बातों को एक में समन्वित कर उनके श्राधार पर एक ऐसे मत की नींव रक्खी जो सर्वसाधारए। के लिए ग्राह्य हो सके । इनके उस नये मत में इसी कारए। कोई मौलिकता नहीं दीख पड़ती और न ऐसी कोई भी बात लक्षित होती है जो इनकी भ्रोर से हमारे लिए एक 'देन' कही जा सके। क्या सिद्धांत क्या साधना सभी पर प्रचलित मतों व संप्रदायों की गहरी छाप लगी हुई है जो उन्हें भ्रधिक से भ्रधिक एक 'सार-ग्राही' मात्र ही सिद्ध करती है । [ उत्तरी भारत की संत-परम्परा-पृष्ठ १=3-१=४ ]

चली जाती है। महात्माश्रों श्रौर किवयों ने सन्तों की जो परम्परा दी है उससे भी यही विदित होता है कि सन्तों का स्वरूप लोक-प्रवृत्ति के श्रमुकूल ढलता है। यह प्रवृत्ति सारग्राहिग्गी होती है।

इस सारग्राहिता के कारण सन्तों में मत-मतान्तरों का श्रभेद होजाता है ग्रौर विविध दार्शनिकवादों में जो तत्व भी सार-जैसे प्रतीत होते हैं उन्हें वह ग्रहरा कर लेता है। सन्त मत की दार्शनिकता 'सार ग्रौर थोथे' की व्याख्या पर ही निर्भर करती है। यों तो सामान्यतः यह कहा सकता है कि विश्व की समस्त दार्शनिकता का ही आधार यही सार और थोथे का अन्तर है। सार और थोथा, जो सत्य ग्रौर मिथ्या का पर्यायवाची ग्रथवा लौकिक रूप है, समस्त दार्शनिक विश्वास और विचारणा का मूल है। किन्तू सन्तमत की सार और थोथे की कसौटी ग्रन्य दार्शनिकवादों की तरह ब्राद-भूमि पर निर्भर नहीं करती, उनकी दृष्टि वहिष्कार की नहीं ग्रङ्गीकार की है। विविध दार्शनिकवाद जो सार ग्रौर थोथे का ग्रन्तर करते हैं उनकी दृष्टि यह देखने की रहती है कि क्या मिथ्या है। ग्रौर वे प्रत्येक वस्तु को इसी भय से देखते जाते हैं कि कहीं इसमें मिथ्यात्व तो नहीं है। मिथ्यावादिनी दृष्टि के प्रमुख हो जाने से उनके विवेक को एक-एक करके प्रत्येक वस्तु में मिथ्यात्व दीखता चला जाता है स्रौर उनकी दृष्टि इस क्रम से अधिकाधिक संकुचित होती चली जाती है जिसका परि-रााम कहीं तो जून्यवाद की स्थापना होती है कि सार कुछ है ही नहीं सब कुछ ग्रसार ग्रौर मिथ्या है, ग्रौर कहीं कोई तत्त्व साररूप में प्रस्तुत होता है तो वह अर्केला ही सम्पूर्ण सार बन जाता है ग्रौर शेष सब निस्सार हो जाता है। यह इष्टि थोथे को देखती है सार को नहीं। जबकि सन्त प्रवृत्ति लोक-प्रवृत्ति के भ्रनुकूल सार को देखती है भ्रौर जहाँ-जहाँ जो-जो सार मिलता जाता है उसे ग्रहरण करती जाती है । परिरणाम में यह दृष्टि उपरोक्त दार्शनिकों की वाद-हिष्ट के बिल्कुल विपरीत हो जाती है। वाद हिष्ट संकुचित होती है स्रौर सन्तवृत्ति ग्रथवा सारग्राही ६ ष्टि उदार ग्रौर महत् होती है।

यह प्रवृत्ति सन्तमत को लोक-प्रवृत्ति से ही प्राप्त हुई है। कारण स्पष्ट है कि विश्व के इस मानव-विधान में दो प्रवृत्तियाँ साथ-साथ सदा श्रौर सर्वत्र मिलती हैं। ये प्रवृत्तियाँ विशिष्ट श्रौर सामान्य कही जा सकती हैं। जैसे भाषाक्षेत्र में प्राकृत सामान्य भाषा के रूप में सामान्य लोक-तत्त्वों को लेकर प्रवाहित होती रहती है श्रौर उसमें से विशिष्ट प्रवृत्ति के परिगाम विशेष परिस्थितियों में उत्कर्ष पाकर श्रपनी एक विशिष्ट संस्कृति प्रस्तुत करके विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विविध विशिष्ट भाषाएँ प्राकृत में से उद्भूत होकर प्राकृत से श्रलग श्रपना वैशिष्ट्य घोषित करती हुई फिर प्राकृत में ही समा-

जाती हैं। उसी प्रकार लोक अथवा सन्त प्रवृत्ति प्राकृत की भाँति समग्रलोक के सामान्य तत्त्वों से युक्त होकर निरन्तर विद्यमान रहती है। उसीमें से विशेष दार्शनिक मतवाद और धर्म उत्पन्न होकर कुछ काल के लिए अपना आतङ्क

दिखाकर रह जाते हैं, किन्तु यह सन्त-प्रवृत्ति निरन्तर प्रवाहित रहती है।
यही कारए। है कि वादयुक्त दार्शनिकता और धार्मिकता, वस्तुत: खण्डन
पर खड़ी होती है किन्तु सन्तमत मण्डन को ही प्रधानता देता है। यहाँ यह
प्रश्न प्रस्तुत होता है कि हिन्दी साहित्य में सन्तमत के प्रवर्त्तक कबीर हैं।
और उनमें खण्डन की प्रवृत्ति बहुत प्रबल दिखायी पड़ती है। तब या
तो वे सन्त-प्रवृति के प्रतिनिधि नहीं और सामान्य और लोकभूमि से उन्हें
पृथक मानना होगा श्रथवा सन्त-मत की प्रवृति मण्डनात्मक ही होती है इस
प्रतिपादन को ग्रमान्य करना होगा।

यह सच है कि हमें यह विदित होता है कि कबीर खण्डन करने के लिए भी खड़गहस्त हैं। किन्तु देखना यह है कि क्या कबीर का खण्डन खण्डन है ग्रथवा ग्रीर कुछ। कबीर कहते हैं—

> मूँड़ मुँड़ाए हरि मिलें सब कोई लेइ मुड़ाय। बार बार के मूँड़ते भेड़ न बैकुण्ठ जाइ।।

> माला फेरत जुग गया, गया न मनका फेर। कर का मनका छाँडि के, मन का मनका फेर।।

इसी प्रकार से भ्रौर भी भ्रनेकों उद्धरण कबीर से दिये जा सकते हैं— भ्ररे इन दोउन राह न पाई। हिन्दुन की हिन्दुमाई देखी तुरकन की तुरकाई।

कबीर के समस्त खण्डन विषयक उद्गारों पर एक दृष्टि डालकर पहला विचार तो यह बनता है कि कबीर की सफ़ाई के लिए यह तर्क दिया जाय कि सामियक पृष्ठभूमि के कारण उनमें यह उग्रता श्रागयी श्रौर वे खण्डन करने पर तुल गये। जो चीज भी उन्हें मिथ्या लगी उसी को उन्होंने रोष श्रौर बलपूर्वक पटक मारा श्रौर खण्ड खण्ड कर दिया। श्रौर उन्होंने सन्त की जो परिभाषा दी थीं कि थोथा देइ उड़ाइ—जैसे उसके अनुकूल ही वे श्रपने सूप-स्वभाव से उस थोथे को उड़ा रहे हैं। इस सफ़ाई से सन्तों की मूल प्रवृत्ति की जो परिभाषा की गयी है उसकी रक्षा नहीं होती। खण्डन तो रहता ही है। दूसरी दृष्टि से यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि कबीर में मिलने वाली यह प्रवृत्ति श्रौर श्रन्य वाद दृष्टियों में मिलने वाली खण्डन प्रवृत्ति को क्यौटी पर कसने से क्या कबीर की प्रवृत्ति को खण्डनवादी प्रवृत्ति कह सकते हैं।

ऊपर जो विवेचना की गयी है उसके भ्राधार पर दोनों हिष्ट्रयों का तात्विक

भेद यह प्रतीत होता है कि एक खंडन करने के लिए ही प्रस्तुत होती है, उसे प्रत्येक में मिथ्यात्व दिखायी पडता है ग्रौर इसलिए उसे खण्डित करती चली जाती है श्रीर सृष्टि में मिथ्याप्राधान्य दृष्टि की सृष्टि करती है श्रीर दूसरी दृष्टि जो उदार और सारग्राही होती है, वह सार इंढ़ने के लिए निकलती है। साथ ही यह भी विदित होता है कि इस सारग्राहिता के साथ ग्रसारता का दृष्टिकोएा लोकहित के अनुकूल होता है, संकूचित ६ ष्टि के परिगामतः वादहित की ६ ष्टि से नहीं। दार्शनिक वादी की खण्डन कसौटी वाद-दृष्टियुक्त होती है। जो उसके वाद के अनुकूल नहीं वही ग्रसार भौर मिथ्या है । लोकहित उसकी कसौटी नहीं होता। इसीलिए वह अनुदार और संकृचित होती है; कबीर में खण्डन की प्रवृत्ति का मूल लोकानुकूल प्रतीत होता है । वे जैसे खण्डन नहीं कर रहे केवल सार पर से थोथे को हटा रहे हैं। थोथे में ही सार है, श्रीर थोथा सार को श्रावृत्त किये हुए है। इसीलिए उसे हटा दिया जाय। वह कोई मिथ्या तत्त्व है, कूड़ा-करकट है, अपदार्थ है, अयथार्थ या अवास्तविक है ऐसा मत उंनका नहीं होता है। धान्य में धान्य है श्रौर उसके ऊपर उसका उत्पादन करने के लिए उत्पादन-क्रम में जो श्रावरएा होता है, सार बनाने के लिए जो उसे अपने में से पोषक तत्त्व देकर स्वयं थोथा हो जाता है उस थोथे को वह हटा रहे हैं। इसीलिए थोथा ग्रन्न के पक जाने पर ही थोथा होता है, उससे पूर्व नहीं। अतः ग्राज परिपक्ष सार के मिल जाने पर उससे लिपटा हम्रा जो निस्सार है, उसे भटक कर पृथक कर दिया जाय श्रौर उड़ा दिया जाय, यह कबीर की हिष्ट है स्रौर इसे दार्शनिक शब्दों में यथार्थतः खंडन नहीं किया जा सकता। यह सार को मण्डन करने की ही प्रवृत्ति कही जायगी। इसीलिए कबीर ने मूँड़ मूड़ाने की बात कही है। वे कहते है कि हरि को प्राप्त करने के लिए भ्रब मूँड मुड़ाने की भ्रावश्यकता नहीं रह गयी । मूँड मुड़ाने भ्रौर हरि को प्राप्त करने में कोई कार्य ग्रौर कारएा का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता । ग्रतः इस उल्लेख में प्रधानता हरि मिलने की है मूँड मूड़ाने के खण्डन की उतनी नहीं। उधर हम देखते हैं कि कबीर में सारग्राहिता का पक्ष कहीं प्रवल है। विद्वानों ने कबीर पर जो विचार किया हैं उससे यह बात भली प्रकार सिद्ध हो जाती है। स्वर्गीय विद्वद्वर चन्द्रवली पाण्डेयजी ने सिद्ध किया था कि कबीर जिन्दीक थे इसके लिए उन्होंने कबीर की रचनाग्रों से ग्रनेकों उदाहरए। दिये हैं। जिन्दीक में जो उदार इस्लामियत होती है वह कबीर में भरपूर है। यहाँ तक कि कबीर की कितनी ही साखियों श्रौर पदों में कूरान की श्रायतों की भाँकी तक मिल सकती है।

भ्रन्य विद्वानों को कबीर के हठयोग की साधना में पूर्णतः साम्प्रदायिक

रूप प्रतिष्ठित हुम्रा दिखायी पड़ता है। ऐसे विद्वान कहते हैं कि कबीर ने स्वयं भ्रपने को भक्तों की कोटि में नहीं रक्खा, गोरख म्रादि के साथ म्रभ्यासी की कोटि में रक्खा है। उनकी रचनाम्रों में हठयोग की सूक्ष्म से सूक्ष्म भ्रौर ऊँची से ऊँची बातों का समावेश हुम्रा है।

तीसरा पक्ष उन्हें वैष्एाव मानता है ग्रीर उन्हें एक उच्चकोटि के भक्त या भगत की मान्यता देता है। उनकी साखियों में से ग्रीर पदों में से श्रनेकों ही नहीं परन्तु सभी ऐसे हैं जिनमें या तो स्पष्टतः रामनाम ग्रीर भक्ति का ग्राग्रह है, ग्रनेकों में ग्रन्तरधारा के रूप में यही भक्ति ब्याप्त है।

एक चौथा पक्ष है जिसे कबीर प्रवर्तित्त सन्तमत ग्रौर उसके द्वारा ग्राह्य भक्ति श्रौर मानवीय करुणा में स्पष्टतः ईसाई धर्म का प्रभाव दिखायी पडता है । भ्रन्वेषण करने पर विदित होगा कि कबीर में योगी, सूफी, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई धर्म के तत्त्व ही प्रतिष्ठित नहीं हैं, इनसे भी कुछ अधिक उनमें है। यह स्थिति निर्विवाद रूप से यह सिद्ध करती है कि कबीर सारग्राही हैं। श्रौर उनकी सारग्राहिता सन्तमत की ग्राधार-शिला है। वस्तूतः इन समस्त धर्मी का जो स्वरूप कबीर में प्रतिष्ठित होता हुआ हमें मिलता है वह स्वरूप ऐसा है जो लोक-मानस श्रौर लोक-भूमि के श्रनुकूल है। कबीर ने सन्तमत का प्रवर्तन करते हुए जिस सत्य को ग्रह्ण किया वह लोकजीवन का सत्य था। लोक-जीवन का सत्य एक महासागर की भाँति है जिसमें श्रनेकों नदी नाले गिरते हैं श्रौर एक में एकमेक होकर एक महान सत्ता की सृष्टि करते हैं। 'जिनकी रही भावना जैसी' के अनुसार इस महासागर में से गंगावादी गंगाजल निकाल करके प्रसन्न हो सकता है, सिन्धुवादी सिन्धु जल निकाल करके प्रसन्न हो सकता है; किन्तू उस 'एकमेव द्वितीयो नास्ति' युक्त महासागर में न गंगा का पृथक अस्तित्व है, न सिन्धू का । इसी प्रकार लोक-जीवन के सत्य से जो लोक-धर्म खड़ा होता है, वह इसी प्रकार के विविध मतवादों को ग्रात्मसात् करके एक महान सत्ता के रूप में सम-विषय लहरियों से युक्त होकर प्रस्तुत होता है । यही लोक-धर्म कबीर का धर्म था श्रौर इसी पर सन्त-मत खड़ा हुआ है।

किन्तु इस सार-ग्रहण में कुछ विलक्षण सार ग्रौर ग्राह्य हुए जो कि पहली हिष्ट में लोक-तत्व विदित नहीं होते । उदाहरणार्थं यह परिकल्पना होती है कि सन्तमत वैराग्य का प्रतिपादक है।

सामान्यतः यह माना जायगा कि लोक प्रवृत्तिवादी है निवृतिवादी नहीं। सन्त-मत द्वारा ग्रहीत निर्गुगोपासना ग्रौर ज्ञानवाद भी ऐसे ही तत्व विदित होते हैं जो लोक-तत्त्व के ग्रन्तर्गत सिम्मिलित नहीं किये जा सकते।

ऐसी समस्त विलक्षगाताएँ गम्भीर विचार करने पर दृष्टिदोष ही विदित

होती हैं क्योंकि सन्त-मत के विद्वान यह मानते हैं कि कबीर ने केवल निर्णुण को नहीं माना, उसने केवल सगुण को भी नहीं माना, निर्णुण श्रौर सगुण से ऊपर के तत्त्व को उसने सारतत्त्व माना है। इससे स्पष्ट है कि कबीर को न निर्णुणवादी कहा जा सकता है, न सगुणवादी। जिसमें ये दोनों तत्त्व विद्यमान हैं श्रौर इनके श्रतिरिक्त भी जो कुछ श्रौर है वह सब कुछ कबीर को मान्य है। कबीर के साथ श्रन्तरतः समस्त सन्तमत का भी यही प्रतिपाद्य है। सन्तमत को कबीर ने भिक्त से समन्वित किया। इसे भी निर्विवाद माना जाता है। श्रतः सन्तमत ज्ञानवादी भी कैसे कहा जा सकता है। समग्र दृष्टि से देखने पर ज्ञान श्रौर भिक्त दोनों से समन्वित श्रौर इनसे भी कुछ श्रतिरिक्तता रखने वाला ही सन्तमत कहा जायेगा।

ंऊपर के विवेचन से जब निर्गृण ग्रौर ज्ञान सन्तमत की विशेषताएँ नहीं कहीं जा सकतीं तो सन्तमत वैराग्य का प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है। \* कबीर गृहस्थ थे ग्रौर सन्तमत में न गृह-कर्म का विरोध है, न व्यवसाय का, न किसी ग्रौर प्रकार से ग्रपनी ग्राजीविका के निर्वाह का विरोध है । वस्तुतः देखा जाय तो इन समस्त प्रवृत्त पक्षों की सन्तमत में महत्ता है। चरखा चलाते हुए, जूता सीते हुए, कसाई का काम करते हुए, नाई का काम करते हुए, वेश्यात्व करते हुए, कोई भी पेशा क्यों न हो, उसे करते हुए भी मनुष्य सन्त हो सकता है, सन्त ही नहीं पहुँचा हुआ मन्त हो सकता है। यह बात अनेकों सन्तों की जीवनियों पर दृष्टि डालने से ग्रनायास ही सिद्ध होती है । ग्रतः लोकभूमि से सन्तमत को दूर नहीं कहा जा सकता, फिर मी यह तो मानना . ही होगा कि सामान्य लोक से इन सन्तों में लोक के लिए ही एक विशेष प्रकार की साधना रही है। इस साधना का मूल था लोक के स्वरूप को ग्रक्षुण्एा रखते हुए लोक-द्वारा ग्रहीत ग्रध्यात्म को पुष्ट करने के लिए लोक के 'मनःसंस्कार' को सम्पन्न करना । समस्त सन्त साहित्य ने निर्विशिष्ट भाव से इसी विशिष्ट महान धर्म को सिद्ध करने की निरन्तर साधना की है। हिन्दी के सन्त-साहित्य में इस साधना का बहुत ही उज्ज्वलतम रूप हमें दिखायी पड़ता है, इसी के कारएा विविध मत-मतान्तरों की ग्रांधियों के बीच मानव की श्रखण्ड मूर्ति हमें देदीप्यमान दिखायी पड़ती है।

<sup>\*</sup> दादू जी ने स्पष्ट फहा है:

<sup>&#</sup>x27;'वैरागो बन में बसे, घरबारी घर माँहि । राम निराला रहिगया दादू इनमें नाहि । (ए० २३०)

दादू जिश्वि प्रार्गी कर जागिया, घर बन एक समान। घर माँहें बन ज्यों रहै, सो है साथ सुजान। (पृ०३३८)"

## संतमत की लोकभूमि का स्वरूप

संतमत की सारग्राहिंग्गी प्रवृत्ति ने लोक-मानस के श्रनुकूल तत्वों को ग्रहण किया श्रौर संत-मत स्थापित किया । जिस प्रकार 'नाथ-सम्प्रदाय' में नाथ का ग्रथं करते हुए वताया जाता है कि ना श्रमादि रूप श्रौर थ = (भ्रवनत्रय का) स्थापित होना श्रयात 'वह ग्रनादि धर्म जो भ्रुवनत्रय की स्थिति का कारण है, ('नाथ सम्प्रदाय' ले॰ डा॰ ह॰ प्रसाद द्विवेदी पृ॰ ३;) उसी प्रकार संतमत को भी ग्रादि धर्म कहा गया है । कभी कभी 'ग्रादि जुगादि' कहा गया है । संत मतानुयायी सम्भवतः कुछ-कुछ ऐसा समभते थे कि वे जिस मत का प्रतिपादन कर रहे हैं वह एक दीर्घ परम्परा ही नहीं रखता, ग्रत्यन्त ग्रादिम मनोभावों से संबद्ध है ।

यों तो जैसा ऊपर कबीर के सम्बन्ध में कहा जा चूका है, हठयोग का श्रत्यन्त विस्तृत श्रौर शास्त्रीय वर्णन इस सम्प्रदाय में मिलता है। प्रत्येक भ्राचार्य ने किसी-न-किसी बहाने इस हठयोग का एक प्रकार से पूरा पूरा विवरण दिया है। ऐसा उन्होंने दो कारणों से किया है: एक तो इसलिए कि वे उस परम्परा से ही भ्रवतीर्ण थे जो हठयोग पर निर्भर करती थी---नाथ-सिद्धों की परम्परा। दूसरे इसलिए भी कि उन्हें लोक-समूह को भी यह दिखाना था कि वे सहजमार्ग या शब्दयोग या भिक्त-योग का उपदेश कर रहे थे, इसलिए नहीं कि वे हठयोग या कष्ट्योग को जानते नहीं थे, वरन इस लिए कि एक तो सहजयोग सहज था, गुरु-कृपा से वह ग्रनायास ही सिद्ध हो सकता था. दुसरे इसलिए भी कि हठयोग की सिद्धि से सहज-योग की सिद्धि ऊँची थी। सहजयोग या शब्दयोग के मार्ग को उन्होंने 'मीन-मार्ग' भी कहा : हठयोगी तो कंडिलनी को सुष्मना के सहारे विविध चक्रों में से होकर ही ऊपर लेजा सकता था, जैसे कोई व्यक्ति खूँटियों के सहारे दिवाल पर चढ़कर छत पर पहुँच रहा हो। ग्रीर शब्द-योग का मार्ग मीन-मार्ग था। जैसे बरसात होने पर जल की धारा के सहारे मछली ऊपर चढ़ती चली जाती है, बिना किसी खूँटी या ग्रन्य वस्तु का ग्राश्रय लिए, केवल जल की धारा के ग्राश्रय से ही.

भजन में है जुगल मारग, विहॅग ग्रौर पपीलनं पपील मद्धे सिद्ध कहिये बिहँग सन्त कहावनं ग्रनेक जन्म जब सिद्ध होवे ग्रन्त सन्त कहावनं सिद्ध से जब सन्त होवे ग्रावागमन मिटावनं । ग्रादि । पलद्स साहब—बानी पृ० ६८

```
वैसे ही शब्द-योगी शब्द के सहारे चढ़ता चला जाता है, फलतः इस शब्द-योग
में नाम का माहात्म्य हुया । <u>शब्द भ्र</u>ौर नाम स्रभिन्न हो गये हैं । नाम का यह
जाप भले ही अजपाजाप हो, संतमत का मूलाधार होगया है।
    कबीर कहते हैं:--
         कबीर कहें मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश,
         राम नांव ततसार है, सब काह उपदेस।
         तत तिलक तिहुँ लोक मैं, राम नाँव निज सार।
                           (कबीर ग्रन्थावली—ना० प्र० सभा० पृ० ५)
    इस नाम-स्मरण से क्या होता है ? कबीर बताते हैं:
         ग्रब मन रामहिं ह्वं रह्या, सीस नवाबौं काहि। (वही पृ० ५)
   नानक के ये वचन हैं:
         शब्द के धारे सगले खंड। शब्द के धारे कोटि ब्रह्मण्ड।।
         शब्द के धारे पांगी पउगा। शब्द के धारे त्रिभवगां भउगा।
         श्रास अँदेसे ते शब्द निश्रारा। तीन लोक शब्द पसारा।!
         शब्द अदिष्ट मुष्ट निहं आवै । सम दीप शब्द धूनि गावै ।।
         शब्द अनाहद निरंजन का वेषु । आदि मंत्र शब्द उपदेशु ।।
         चउदह ब्रह्मण्ड शब्दं की धर्मशाला । नानक सोहं शब्द दइ ग्राला ।।
                                      (प्राप्त संगलि-पृ० ११३-११४)
         X
                        X
                                      X
   तथा-
         सगली स्त्रिष्टि शब्द के पाछे। नानक शब्द घटे घटि श्राच्छे।।
                                                 (वही पृ० १८४)
         स्िण रे भरथरि गोरखनाथा। नाम बिना डूबे बहुँ साथा।।
         साधिक सिद्ध गुरू बहु चेले । गुरु शब्दु बिना दुखीए दुहेले ।।
                                                 (वही पृष्ट १४५)
          X
                                      X
         जींह देखउ तहँ शब्दि निवासा। शब्दि विचारि खंडित सभ ग्रासा।।
                        X
         जो देखउ सो सगल बिनासु । शब्दु ग्रमरु होरु सगले नासु ।।
```

X

X

शब्दे शब्दु होग्रा ग्राकासु। शब्दै शब्दि कला परगासु।।

इसी प्रकार दादू का कथन है कि—

''एकै ग्रष्यर पीव का, सोई सत करि जािए।

राम नाम सतगुर कह्या, दादू सो परवािए।

दादू नीका नांव है, तीिन लोक ततसार।

राित दिवस रिटवो करी, रे मन इहै विचार।

घरमदास कहते हैं---

इस प्रकार 'संत-सम्प्रदाय' में 'शब्द' श्रत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भीखा साहब कहते हैं:

श्रौर भी—नाम ग्रनादि एक को एक । भीखा सब्दसरूप श्रनेक । [वही पृष्ठ २४] इसी कारण इस सम्प्रदाय को 'शब्द-योग' भी कहा जाता है, श्रौर इसमें 'शब्द' का पूर्ण दर्शन ही प्रस्तुत हो गया है। ऐसा क्यों हुश्रा है ? शब्द-नाम-मन्त्र इन सबके साथ मूल-लोक-मानस की विद्यमानता है। संत-सम्प्रदाय में 'शब्द या नाम' वही सामर्थ्य श्रौर शिंक रखता है जो मंत्र रखता है। 'मंत्र' की सामर्थ्य धार्मिक तत्व नहीं, वह जादू-टोने या मैजिक का अंग है। जादू-टोने का यह रूप लोकमानस की उस प्रवृत्ति का परिणाम है जो सृष्टि में जड़-चेतन में ग्रभेद मानता है, श्रपने जैसा ही सबको समभता है, नाम ग्रौर नामी में अंगांगी सम्बन्ध मानता है, श्रीर 'अंगांगी टोने' (कंटीग्युअस मैजिक) से शब्दांग या नामांग के द्वारा नामी को ही वश में कर लेता है, उसी के द्वारा

उसे प्राप्त कर लेता है, ग्रौर तब 'नाम' को ही शक्तिशाली मानने लगता है। ग्रतः शब्द के इस महत्त्व का सार या 'ततसार' इस लोक-मानस में है। \*

शब्द-नाम-मंत्र की परम्परा का एक संक्षिप्त विवरण महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने गंगा पुरातत्वांक में दिया था। उसमें श्रापने बताया है कि बौड़ धर्म में मंत्र-प्रवेश किस प्रकार हुआ—

"मंत्र कोई नई चीज नहीं हैं। मंत्र से मतलब उन शब्दों से है जिनमें लोग मारएा, मोहन, उचाटन आदि की अद्भुत शक्ति मानते हैं। यह हम वेदों में भी पाते हैं। श्रों वौषट, श्रोषट ग्रादि शब्द ऐसे ही हैं, जिनका प्रयोग यज्ञों में श्रावश्यक माना जाता है। मंत्रों का इतिहास दूँढ़िये तो श्राप इन्हें मनुष्य की सभ्यता पर पैर रखने के साथ-साथ, तरक्की करते पायेंगे, बावूल (बेवीलोन) ग्रसुर, मिश्र ग्रादि देशों में भी मंत्र का ग्रच्छा जोर था। फलतः मन्त्रयान बौद्धों का कोई नया ग्राविष्कार नहीं है । केवल प्रश्न यह है कि बौद्धों में इसका म्रारम्भ कैसे हम्रा भौर उसमें प्रोरक शक्ति क्या थी ? पाली के 'ब्रह्म जाल सूत्त' से मालूम होता है कि बूद्ध के समय में ऐसे शान्ति सौभाग्य लानेवाले पूजा प्रकार या काव्य प्रचलित थे। गन्धारी-विद्या या म्रावर्तनी-विद्या पर भी लोग विश्वास रखते थे। बुद्ध ने इन सबको मिथ्याजीव (फूठा-व्यवसाय) कहकर मना किया; तो भी इससे उनके शिष्य इन विद्याश्रों में पड़ने से न एक सके। बुद्ध के निर्वाण को जितना ही अधिक समय बींतता जाता था उतने ही लोगों की नजर से, उनके मानूष गूरा भी स्रोफल होने जाते थे। "वहाँ स्रलौकिक गुर्गों वाले बुद्ध की सृष्टि का उपक्रम बढता जाता था " जब लोगों ने बुद्ध की भ्रलौकिक जीवन कथाओं को भ्रधिक प्रभावशाली देखा, तब इधर हुट पडे। .... उनकी कथा से लोगों को वर्त्तमान में क्या लाभ ? .... तब बुद्ध की अलौकिक शक्तियों का वर्त्तमान में भी उपयोग होने के लिए, बुद्ध के वचनों के पारायण मात्र से पुण्य माना जाने लगा। उनके उच्चारण मात्र से रोग, भय श्रादि का नाश समभा जाने लगा ? उस समय भूत-प्रेत श्राज से बहुत भ्रधिक थे। ... बुद्ध लोगों को इन भूतों की बहुत फिक्र रहती थी। इसलिये उन्हें वश में करने के लिए भी कुछ सूत्रों की रचना होने लगी। स्थविरवादियों

<sup>\*</sup> इसके विस्तृत विवेचन के लिए देखिये 'भारतीय साहित्य' जनवरी १९४६ वर्ष १ ग्रॅंक १ 'मंत्र' शीर्षक लेख । प्० ४३ से ६३ तक । यहाँ उसी निबन्ध में से डा० ग्रार० ऐच० वान गुलिक ( $Dr.\ R.\ H.\ VAN\ Gulik$ ) का ग्रभिमत उद्धृत करना समीचीन प्रतीत होता है। उन्होंने बताया है कि —

ने (जो कि मानुष बुद्ध के बहुत पक्षपाती थे) ही 'श्राटानाटीय-सुत्त' से इसका श्रारम्भ किया।" फिर क्या था, रास्ता खुल गया .........

उक्त क्रम से पहले ग्रठारह प्राचीन बौद्ध सम्प्रदायों ने सूत्रों में ही ग्रद्भुत शिक्तियाँ माननी गुरू की ग्रौर कुछ खास सूत्र भी इस के लिए बनाये। फिर वैपुल्य वादियों ने, लम्बे लम्बे सूत्रों के पाठ में विलम्ब देख कर, कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी धरिणयाँ बनाई '' ग्यून्त में दूसरे लोग पैदा हुए जिन्होंने लम्बी धारिणयों को रटने में तकलीफ उठाती जनता पर, ग्रपार कृपा करते हुए, ग्रों मुने मुने महा मुने स्वाहा', 'ग्रो ग्रा हुं', ''ग्रों तारे तूत्तारे तुरे स्वाहा' ग्रादि मन्त्रों की सृष्टि की। ग्रब ग्रक्षरों का मूल्य बढ़ चला। फिर लोगों को एक-एक मन्त्राक्षर की खोज में भटकते देख, उन्होंने ''मंजुश्रीनामसंगीति' के

<sup>&</sup>quot;Mantra means magic incantation or formula and as such has been defined as 'power in the form of sound". Yana (litl. vehicle) is a means of crossing the sea of rebirths and attaining to salvation; it is the usual term employed to denote a certain trend of Buddhism. Hence Mantrayan is the method through which one can reach salvation by muttering certain The roots of this curious system words and phrases. may be traced back to very old, probably even pre-Indo Aryan days. The belief in the power of the magic formulae plainly evinces itself in many cantos of the Atharvaveda such as Abhicharakani, curses and incantations against demons, sorcerers and enemies generally. This belief seems to be particularly rooted in the propensity towards magic existing among the ancient aboriginal tribes of India. Many of these ancient conceptions were adopted by the Indo-Aryan conquerors and made an integral part own conceptions. In different parts of India, however, situated outside the centre of Indo Aryan culture, where the aboriginal population was better able to preserve its own character, the native usages of magic and witchcraft maintaind themselves in a form more closely resembling the pristine.

१. "दीय निकाय" का एक सुत्त, जिसमें यक्षों ग्रौर देवताग्रों का बुद्ध से संवाद विरात है। इसमें यक्षों ग्रौर देवताग्रों के प्रतिनिधियों ने प्रतिज्ञाएँ की है, जिनके दोहराने से ग्राज भी उनके वंशज देवताग्रों को ग्रपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा याद ग्रा जाती है ग्रौर वे सताने से बाज ग्रा जाते हैं।

कहे श्रनुसार सभी स्वर श्रीर व्यंजन वर्गों को मन्त्र करार दिया। श्रीर श्रब 'श्रों' श्रीर 'स्वाहा' लगा कर चाहे जो भी मन्त्र बनाया जा सकता था, बशतें कि उसके कुछ श्रनुयायी हों। ....... संक्षेप में, भारत में बौद्ध मन्त्र-शाखा के विकास का यही ढंग रहा है। इस मन्त्रकाल को यदि हम निम्नक्रम से मान लें, तो वास्तविकता से बहुत दूर न रहेंगे—सूत्र रूप में मंत्र—ई. पू. ४००-१००, धारणी मंत्र—ई. पू. १००-४०० ईस्वी, मंत्र मंत्र—ई. ४००-१२०० ई०।

इस प्रकार मंत्र, हठयोग श्रौर मैथुन — ये तीनों तत्त्व क्रमशः बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो गये। इसी वौद्ध धर्म को मंत्रयान कहते हैं। इसको हम निम्न मार्गों में विभक्त कर सकते हैं— (१) मन्त्रयान (नाम) ई. ४००-७०० (२) वष्त्र-यान (नाम) ई. ५००-१२००।

बौद्ध धर्म में विकसित वज्जयान, सहजयान श्रौर सिद्ध सम्प्रदाय में परिग्रात होकर नाथों तक पहुँचा, श्रौर नाथों से संतों में श्राया, इस क्रम को ऊपर के पृष्ठों में देख चुके हैं। श्रतः यह स्पष्ट है कि यह शब्द-नाम परम्परा लोक-भूमि के श्रनुकूल होकर संतों तक श्रायी। इस शब्द-नाम का संत-गुरु या 'सतगुरु' से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। बिना सतगुरु के नाम का कोई महत्व नहीं—

कबीर सतगुरु नां मिल्या, रही श्रधूरी सीष स्वांग जती का पहरि करि, घरि घरि मांगै भीष । (क० ग्रं० पृष्ठ ३)

साधक, साधन और सिद्धि की नाम द्वारा श्रद्धैतता कबीर ने यों बतायी हैं: मेरा मन सुमिरे राम कूँ, मेरा मन रामिंह श्राहि। श्रव मन रामिंह ह्वँ रहा, सीस नवाबौं काहि। (वही पृष्ठ ४) पर ऐसा हो सकता है 'सतगुरु' के द्वारा ही। भीखा साहब की वासी

है कि-जो सत शब्द लखाने सोइ ग्रापन हित हेरा।

+ + ×
भीखा जाहि मिलै गुरु गोविन्द, वै साहव हम चेरा।
(भीखा साहब की वार्णी पृष्ट २१)

'सतगुरु' का यह व्यक्तिपरक महत्त्व संतों में भी सिद्धों से कुछ कम नहीं। संतों में भी निगुरा को कोई स्थान नहीं। यह महत्त्व उसी लोक-मानस का भ्रवशेष है जो शब्द-नाम-मंत्र का श्रोभा या स्याने के साथ श्रद्धय सम्बन्ध मानता है।

> "गुरु गम सब्द समुद्रहिं जावे परत भयो जल थीर ! केलि करत जिय लहरि पिया संगः ……(भी वा पृष्ट २४)

इस 'नाम' ग्रौर 'गुरु' के तत्वों के साथ संतमत में भक्ति को ग्रपनाया गया है। यों तो भक्ति का यह ग्राकर्षण सामयिक तकाजे के रूप में था। फिर भी यह 'भक्ति-तत्व' भी तो मूल लोक-मानस का ही परिणाम था।

संतो में हठयोग, सहजयोग, शब्द-योग के साथ भिक्त का समन्वय कुछ ग्रद्भुत-सा लगता है। सैद्धान्तिक रूप से 'निर्गुग् की भिक्त' का कोई अर्थ नहीं होता। तभी कुछ ग्रागे सूरदास ने गाया था—

"निरालम्ब मन चक्कत धावैं" "ताते सूर सगुरा पद गावैं।"

किन्तु सतों का यह निर्णुग क्या निर्णुग था ? यह तो निश्चित ही है कि वे परमतत्व को 'न निर्णुग न सगुग' मानते थे। इस द्वैत से परे श्रद्धैत मानते थे। पर वह श्रद्धैत भी मंतों का 'व्यक्ति रहित' तत्व नहीं था। भीखा साहब कहते हैं:—"निर्णुन में गुन क्योंकर कहियत, व्यापकता समुदाय।

-'''निगु न में गुन क्यांकर काहयत, व्यापकता संभुदाय । जहुँ नाहीं तहुँ सब कुछ दिखियत, अँघरन की कठिनाय।

ग्रजपा जाप भ्रकथ को कथनो, भ्रलख लखन किन पाय।

भीखा श्रविगति की गति न्यारी, मन बुधि चित न समाय। (भीखा वाग्गी पृष्ठ ३३)

थ्रौर भी-कोउ लिख रूप शब्द सुनि ग्राई। (भी. वा. पृष्ठ ३७)

वह तत्व 'शब्द-ग्राधार' श्रथवा 'ज्योति-ग्राधःर' पर व्यक्तित्व युक्त हो गया हैं। ग्रतः 'भक्ति' का ग्राधार बन सकता था। पर वह 'भक्ति' उससे भी ग्रधिक 'गुरु' के प्रति भी ग्रपेक्षित है। उस परमतत्व के 'व्यक्तित्व' के कारण ही संतों में 'बिरह' की भावना मिलती है।

> 'बिरिहनी फिरै है नाथ ग्रधीरा। उपजि विनां कछू समिक्त न परई,

> > बाँभ न जांनें पीरा। टेक

या वड विथा सोइ भल जांनें, रांम विरह सर मारी। कै सो जांनें जिनि यहु लाई, कै जिन चोट सहारी।

संग की बिछुरी मिलन न पावे, सोच करे अरु काहै। जतन करे अरु जुर्गात बिचारे, रटै रांम कूँ चाहै।

दीन भई बूफै सिखयन कौं, कोई मोहि राम मिलावै।

दास कबीर मीन ज्यूँ तलपै, मिलें भलें सचुपावै। (कबीर ग्रन्थ० पृष्ठ १८५)

उसी व्यक्तित्व के कारण संतों में प्रेम-चर्चा सम्भव हो सकी है। प्रेम का यह तत्व जहाँ सूफी प्रभाव की श्रोर संकेत करता है, वहीं प्रेम के साथ भक्ति की सँलग्नता उसे वैष्णवत्व के निकट ला देती है। पर यह निर्विवाद है कि भिनत-तत्व मूलतः 'लोक-मानस' की उद्भावना है। इसमें 'गुरु' की प्रधानता का कारण समस्त साम्प्रदायिक साधना का ग्राधार-भूत तत्व शब्द-नाम-मंत्र योग है। फ्रोजर ने भारत के सम्बन्ध में ब्राह्मणों के महत्व को लेकर यह लिखा है:

"इसी प्रकार ब्राधुनिक भारत में ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश की महत्त्रयी भी जादूगरों के वश में है। ये श्रपने टोनों से उन सर्वातिशयी शक्ति से सम्पन्न देव-ताश्रों को इस प्रकार विवश कर सकते हैं कि वे नीचे पृथिवी पर श्रौर ऊपर स्वर्ग में वे ही कार्य करें, जिनकी श्राज्ञा उनके ये स्वामी जादूगर उन्हें दें। एक यह लोकोक्ति सारे भारत में प्रचलित है कि सारा विव्व देवताश्रों के वशीभूत हैं, देवता मन्त्रों के वशीभूत हैं, मन्त्र ब्राह्माएगों के वश में हैं, श्रतः ब्राह्माएग हमारे देवता हैं।" (फ्रोजर:गोल्डन बो०-पृ० ५२)

यही स्थान वस्तुतः श्रोभा का है, श्रौर इसी मूल से सतगुरु का सम्बन्ध सत शब्द से है जिसके द्वारा परमतत्व पाया जा सकता हैं।

गुरु के इस महत्त्व को संतों में प्रचलित संतों की जीविनयों से भली प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। जैसे चमत्कार सिद्धों श्रौर नाथों के द्वारा होते माने गये हैं, वैसे ही चमत्कार इन संतों के सम्बन्ध में कहे गये मिलते हैं, श्रौर उन पर विश्वास किया जाता है। कुछ चमत्कारों का वर्णन श्रसमीचीन न होगा—

- सूखा वाग था, संत के पहुँचने से हरा हो गया। (गुरु नानक)
  - [— "संगलादीप । शिवनाभ राजे के बाहर बसेरा कीया । राजे शिवनाभ का बाग नौलखा सूका पया था हरिया होया ।" (उत्थानका श्री प्राणासंग्रली की पृष्ठ ६०)]

गोरखनाथ के सम्बन्ध में भी ऐसी ही घटना का लोक-गीत जाहरपीर में तथा भ्रन्य में भी उल्लेख है।

एक राजा के लड़के को जिबह कराया, उसका मांस रँधवाया, फिर उसे जिला दिया [ गुरु नानक सिंगला दीप के राजा शिवनाभ के घर पहुँचे तो राजा ने कहा 'जो प्रशादि का हुकम होवै । गुरु जी ने कहा—''जो मनुख का मांस होवै, ... उह आदमी होवै ... राजा के घर इको (अकेला) पुत्र होवै ... अते बारह वर्षा का होवै ... व्याह होय को दिन बारां होए 'होउ ।'' राजा का बेटा ऐसा ही या । लड़के और लड़के की बहु से पूछा दोनों गुरु के

काम ग्राने के कारण प्रसन्न । उसे लेकर गुरु के सामने पहुँचे । गुरु ने कहा—"माता इसकी बाहाँ पकड़े । ईस्ली इसके पैर पकड़े—तूं हाथ छुरी लै जिबह करीं हिं तो कंम है।" ऐसा ही किया गया । मांस रँथ कर ग्राया । खाते समय वह बालक जीवित होकर साथ बैठ गया । गुरु श्रदृक्य हो गये। … [ प्रारणसंगली पृष्ठ ६४-६५ । इस पर टिप्पणीकर ने लिखा है, — "बहुत से पाठक

इस पर टिप्पग्रीकर ने लिखा है,—"बहुत से पाठक गुरु साहब के सेवकों की केवल घडंत मात्र यह घटना मानेंगे : इसे ग्रसम्भवता की भेंटा करेंगे। परंतु विचार-शीलों को इसमें संशय का श्रविकाश नहीं है—'' ग्रादि।

मोरघ्वज की भिवत की परीक्षा की लोक-कथा या पुरागा-कथा से इसका साम्य ग्रत्यन्त स्पष्ट हैं।

- ३. तीन दिन गुरूजी पानी के श्रन्दर गुप्त रहे। -- प्राग्तसंगली पृष्ठ ४०
- ४. मोदीखाने का सब सामान लुटा दिया, नवाब ने जाँच करायी तो रु० ७३०) नवाब के जिम्मे गुरुजी का निकला। (नानक—वही पृष्ठ ५२)
- पूछ दिया गया तो रख छोड़ा। पूछने पर बताया कि एक साघु भ्रारहा है उसके लिए रखा है। कबीर। (कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ ३०)
- ६. वेड़ी से पकड़ कर नदी में फेंका । बेड़ियाँ टूट गयीं । वे बच गये ।
  - कबीर । गंग गुसाँइन गहिर गँभीर । जंजीर बाँधि करि खरे कबीर । गंगा की लहरि मेरी टूटी जंजीर । मृगछाला पर बैठे कबीर ।

(कबीर ग्रन्थावली ग्रन्थ साहब से पृष्ठ ३०-३१)

(प्रह्लाद की प्रसिद्ध कथा से साम्य।)

- काजी ने घघकते श्रग्नि कुण्ड में डाला, पर श्राँच तक न श्रायी ।
   (कबीर । वही पृष्ठ ३१)
- बाँघ कर हाथी के ग्रागे डलवाया । हाथी ने प्रिंगाम किया ।
   कवीर । "कहा ग्रपराघ संत हो कीन्हाँ, बाँघि पोट कुंजर कूँ दीन्हाँ ।
   कुंजर पोट ्वंहु बन्दन करें, ग्रजहुँ न सुभै काजी ग्रँघरें ।
   (वही पृष्ठ ३१)
- भरने पर शरीर लुस, उनके स्थान पर पुष्प। (कबीर, वही पृष्ठ ३३)
- १०. एक श्रोधड़ सिद्ध ने सिद्धि से उनका पानी मिदरा कर दिया, पर जब

उन्होंने मँगाया तो वह फिर पानी होगया। (भीखा-पृष्ठ २)

११. नंगे साधु ने श्राकर मथुरा के पेड़े माँगे, उस साधु ने श्रपनी सिद्धि से पेड़े बाँटे पर उनके लिए नहीं बचे । संत ने पेड़े माँगे, सिद्ध नहीं लासके । श्रण्डकोश बढ़ गया । संत के चरएों में गिरा तो ठीक होगये । (भीखा-पृष्ठ ३)

१२. एक व्यक्ति दिन में ही खाना खातेथे। संत ने रात को ही दिन
 कर दिया। (भीखा-पृष्ठ ३)

- १३. मौनी बाबा सिंह पर सवार होकर आये, स्वागत के लिए जिस भीत पर बैठे थे उसे ही आजा दी, वह आगे बढ़ गयी। (भीखा-पृष्ठ ३)
- १४० काशी में पानी डाला, उससे जगन्नाथपुरी के मंदिर की श्राग बुक्ता दी। (कबीर--कबीर साहिब की शब्दावली, पृष्ठ ४)
- १४० संत के दरवाजे पर बहुत भोजनार्थी पहुँचे । (१) भगवान बहुत से बोरे गेहूँ डाल गये । जो सबको बाँट देने पर भी बच रहे ।
  - (२) एक हाँडी में कुछ खाना रख दिया। एक कपड़े से ढक कर खाना बाँटा। सबको पेट भर मिला। फिर भी हाँडी ज्यों की त्यों।

    (कबीर, वही पृष्ठ ४)

[ श्रक्षय मंजूषा या थैली या श्रन्नपूर्णा की लोक-कथा।]

- १६. राजा ने कैद में डाल दिया, पर ताले खुल गये, जंजीरें टूट गयीं। (१) चररादास। (चररादास की वानी, प० भा० पृष्ठ २)
  - (२) गरीबदास । (गरीबदास की वानी, पृष्ठ २)
- १७. संत ने प्रार्थना की तो भगवान की मूर्ति सिंहासन से उतर कर उनकी गोद में श्रागयी। (रैदास, प०२)
- १६. संत ने सुपाड़ी गंगा पर चढ़ाने भेजी, उसे गंगा ने हाथ निकाल कर ग्रहरा किया। (रैदास, पृष्ठ ४)
- १६. एक धड़ से पृथक सिर को भ्रमीरूपी प्रसाद से जीवित कर दिया ।-कबीर [सम्मन-सेऊ की कथा—सम्मन को साका किया, सेऊ भेंट चढ़ाय ।] —गरीबदास की वानी पृष्ठ १४
- २०. सेना नाई के लिए भगवान स्वयं नाई बने श्रीर जाकर राजा की हजामत बनायी। (सेना नाई)

'गुर' के साथ इतनी ही नहीं ग्रौर भी कितनी हीं चमत्कारक घटनाएँ जुड़ी हुई हैं। ये घटनाएँ केवल कही-सुनी ही नहीं जाती, उनमें विश्वास भी किया जाता है। इस बीसबीं सदी में भी इनके विश्वासी प्रायः यों लिखते पाये जाते हैं।

"पर ऐसी करामातें महात्मा ः सरीके भारी गति के पुरुष के लिए महा-

तुच्छ वात है क्योंकि पूरे साधु की अपने भगवंत से एकता हो जाती है अर्थात् दोनों में कोई भेद नहीं रहता।'' [दे० चरणदास की बानी [पहिला भाग] वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग]

यह पुराण-प्रवृत्ति वह लोक-मानस है जिसकी परम्परा वेद-पूर्व से ग्राज-तक निरन्तर चली ग्रायी है। इन करामातों में जिन ग्रिभिप्रायों ग्रथवा कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग हुग्रा है, वे युग-युगों से लोक-वार्त्ता की संपत्ति हैं। फिर संतमत तो नाथ-सिद्धों की एड़ी से चिपका हुग्रा ग्राया है। संतों की रचनाग्रों में इसीलिए स्थान-स्थान पर सिद्धों से वाद ग्रीर गुष्टि का उल्लेख है, जिसमें सिद्धों को परास्त होना पड़ा है।

संतों ने भ्रपने सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए भी लोक-प्रचलित वार्त्ताश्रों भौर श्राख्यानों का प्रायः उपयोग किया है।

पारवती के उर घरा ध्रमर भई छिन मांह ।

सुक की चौरासी मिटी निरालंब निज नाम ।

भंस सींग साहब भया पांडे गावें गीत,

महिमा सुन निज नाम की गहे द्वौपदी चीर

सेत वँधा पाहन तिरे गज पकड़े थे ग्राह

गनिका चढ़ी विमान में निरगुन नाम मलाह

राम नाम सदने पिया बकरे के उपदेश (गरीबदास)

सनक सनंदन जैदेव नांमां, भगित करी मन उनहुँ न जानां

सिव विरंचि नारद मुनि ज्ञानी, मन की गित उनहूँ निहं जानी

घू प्रह्लाद बभीषन सेषा तन भीतिर मन उनहुँ न देषा

ता मन का कोई जान भेव, रंचक लीन भया सुषदेव

गोरख भरथरी गोपीचंदा, ता मन सौं मिलि करें भ्रमंदा ।

कवीर ग्रन्थ, पृष्ठ ६००

ब्रह्मा खोजि पर्यौ गहि नाल \*

#इन उदाहरएों में जिन श्राख्यानों की श्रोर संकेत हैं, वे प्रायः सभी लोक-वार्त्ता के अंग बन गये हैं, श्रौर लोक में श्रत्यन्त प्रचिलत हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्थानीय हैं, श्रौर संतों में ही प्रचिलत मिलते हैं। 'भैंस सींग' से जिस वार्त्ता की श्रोर संकेत हैं, वह यह है कि एक ग्वाला संत के पास पहुँचा श्रौर भक्त बनना चाहा। संत ने कहा कि तू श्रपनी भैंस को बहुत प्यार करता है, उसी का घ्यान किया कर। एक दिन संत ने उसे श्रावाज दी तो उसने कहा महाराज श्राया, मैं श्रपनी भैंस के सींगों में उलभ गया हूँ। वह घ्यान में ही उलभ गया था। वस संत ने उसकी निष्ठा देखकर उस सींग से ही उसे साहब तक मिला दिया। इसी प्रकार सदन कसाई की बात यों है कि वह एक बकरे के कुछ श्रंश को काटने लगा तो बकरे ने कहा कि पूर्व जन्म में मैंने तुम्हारा सिर काटा था, उसके बदले में तुम मेरा सिर ही काट सकते हो। इस ज्ञान से वह भक्त होगया। श्रादि। संत-साहित्य में जिन साहित्य-रूपों को अपनाया गया है, वे उसे और भी अधिक लोक-भूमि पर ले आते हैं। प्रायः प्रत्येक संत ने आरती , हिंडोला स्ला³, बारहमासा है, होली , जॅतसार , चांचर , मंगल , बधावे , गाली भिसोहर , सेहरा दे लिखे हैं। इन गीतों में इन सन्तों ने केवल लोक-प्रचलित राग ही नहीं अपनाये, उनके विषय भी अपनाये हैं। कहीं कहीं तो पूरा लोक-गीत ही लेकर उसे अपने मतानुकूल कुछ शब्द जोड़कर अपना लिया गया है।

इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि समय समय पर जो प्रवृत्ति प्रवल रही है, उसे भी संत-सम्प्रदाय ने अपनाया है, श्रौर उससे अपनी मूल मनसा के अनुसार सामंजस्य स्थापित किया है। इसका एक श्रव्छा उदाहरण चरणदास जी का शुक-सम्प्रदाय है। चरणदास जी ने व्रज श्रौर कृष्ण की वैष्णव लीलाश्रों को सगुण रूप में ग्रहण करते हुए भी निर्णुण श्रौर शब्द-योग को पूरा महत्व दिया है।

लोक का यह निकटत्व इसलिए भी था कि प्रायः ग्रधिकांश संत निरक्षर

चंदन पीढ़ी बैठक सुरित रस बिजना आदि । यह गीत गाली नामके 'लोक-गीत' की तर्ज पर ही नहीं, इसकी शब्दावली भी ऐसे लोक-गीतों की ही शब्दावली है ।

१. ग्रारती-धरम० बानी पृ० १६, गरीब० बानी पृ० १४३

२. हिंडोला - क० ग्र० पृष्ठ ६४ 'हिंडोलना तहाँ भूलै स्नातमराम'

३. भूलना - गरीब० बानी पृष्ठ ११४

४. बारहमासा "ध. धरम. पृष्ठ ५७, धरनी. बानी —पृष्ठ ४८, क० प्र० पृष्ठ २३४, श्रीप्राग्तसंगली —पृष्ठ ३६७

५. होली- धरमदास जी की बानी-पृष्ठ ६०-६१

६. चक्की पीसने के समय के गीत।

७. नृत्य के साथ का गीत

मंगल—घ. घर्० बानी पृष्ठ ३८, गरीबदास की बानी पृष्ठ १५६

६, बधाए--ध. धरम० बानी पृष्ठ ५४

१०. गाली—धनी घरमदास जी की शब्दावली—पृष्ठ ६६ सतगुरु स्राये द्वार सुरति रस बिजना काहे के बैठक देउँ, सुरति रस बिजना

११. 'सोहरं धनी धरमदास जी की शब्दावली पृष्ठ ६२—'साहेब मोर बसत ग्रगमपुर जहाँ गमन हमार हो।

१२. सेहरा" गरीबदास की बानी पृष्ठ १५७। म्रादि।

थे, जिन्होंने 'मसि-कागद' तक नहीं छुन्ना था, तथा सभी जातियों के थे। 'जाति-पाँति जानें निहं कोई। हरि को भजै सो हरि कौ होई।'

प्राग्तांगली में उल्लेख है कि

ठाकुर भगतां का पिश्रारा जाति न भावई।। नामा छीपा रविदासु चमारा उघरे भगति करि कबीरु जुलाहा, वाल्मीक चंडारा मुक्ते नामु जपि धन्ना जट्ट तुमारा गऊ चरावरो। प्रादि । \* गरीबदास की बानी है कि

कौम छतीस एक ही जाती। ब्रह्म बीज सबकी उत्पाती। यह सिद्धान्त केवल कहने भर के लिए ही नहीं था। इन सन्तों में नाई, कसाई, वेश्या, चमार, जुलाहा, छीपी, श्रादि सभी थे। इन समस्त गुरुश्रों ग्रौर भक्तों का मौलिक साम्य वहीं हो सकता था जहाँ संस्काराभिमान छूटा हुग्रा हो। इसकी भूमि लोक-भूमि हो सकती थी। वह लोकभूमि जो लोक-मानस से अनुप्रोरित और अनुप्राणित रहती है।

संतों में 'पिंड में ही ब्रह्मण्ड' को देखने श्रीर पाने का विश्वास हढ़ है, उसकी उपलब्धि की यही मुख्य कुंजी है। इसलिए ब्रह्माण्ड को पिंड में पाने के भाव से संतों के लिए 'घट' या शरीर ही महत्वपूर्ण है। सन्तों ने इसलिए घट में ही ब्रह्माण्ड की स्थापना करने का प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि घट में ही 'रामायरा' की कथा तक सिद्ध कर दी है। बहिर्मुख से श्रन्तर्मुख करने की यह साधना, अन्तर्मुख होने पर भी 'अध' से 'ऊरध की श्रोर ले जाती है। यह मूल की ग्रोर प्रत्यावर्तन है, इसी को सामान्यतः 'उलटी साधना' कहा

गिएका विस्वा रही विमान पर तुरत चढ़ाई नीच जाति रैदास भ्रापु मैं लिया मिलाई।

(पृष्ठ ६७)

दादू समिता राम सौं, षैले ग्रांति माँहि उलटि समाना ग्राप मैं, सो सुष कतहूँ नाँहि । (पृष्ठ ६८)

X  $\times$ मन उलट्या दरिया मिल्या, लागा मिल मिल न्हाँन (क० प्रं० पृष्ट १७) उलटी साधना के लिए संतों को मीन' ग्रौर 'ग्रनल पक्षी' के प्रतीक

श्री प्राणसाँगली (तरन तारन प्रकाशन) द्वितीयावृत्ति...पृष्ठ ३८८

१. गरीब० बानी "'पृष्ठ १४३

२. पलटू साहिब कहते हैं: "हरिको भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय बधिक अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई।

गया है। वह मूल जो परमतत्व है, वह घट में ही है। इसी में वह प्राप्त हो सकता है। गुरु के शब्द के माध्यम से शब्द-मूल तक पहुँच होती है। यह समस्त ग्रास्था उस मूल मानस से प्रतिफिलित है जो सहानुभूतिक टोने पर निर्भर करती है। इसके साथ ही इसमें 'ग्रात्मावेश' मी गुम्फित मिलता है। इस 'ग्रात्मावेश' ने ही 'ऊरघ' से 'ग्रघ' को ग्राने वाले 'ग्रावेश' को लौटकर 'उलट' कर उसके मूल से संलग्नता का भाव प्राप्त किया है। किसी ग्रोभा या स्याने पर किसी देवता का ग्रावेश 'ऊरघ' से 'ग्रघ' की ग्रोर होता है। तब 'ग्रघ' से उलटकर 'ऊरघ' की ग्रोर जाकर ही उस मूल को पाया जा सकता है।

यह विवेचन इसे स्पष्ट कर देता है कि संत-संप्रदाय लोक-मानस के प्रायः सभी पहलुओं से सम्बन्ध रखता है। हाँ, लोक-मानस के ग्रानुष्ठानिक (Ritusliatic) पहलू की ग्रोर ग्रवस्य ग्राग्रह नहीं है, पर वह नितान्त शून्य भी नहीं हो पाया है। ग्रानुष्ठानिक प्रक्रियाओं में एक तत्व दूसरे का स्थान ग्रहरण करता जाता है। यहाँ तक कि शब्दों में ही किसी प्रक्रिया का उल्लेख उस प्रक्रिया के संपादन करने के समान ही महत्व रखता है। मानसी पूजा भी उसी कम से उस पूजा का स्थान पाती है। ग्रायः प्रत्येक संत गुरु ने विरह ग्रौर रित का उल्लेख किया है। इसके लिए उसे 'पुरुष' ग्रौर 'स्त्री' का रूपक ग्रहरण करना पड़ा है। भिक्त ग्रौर प्रेम के सूत्र को इन गुरुग्रों ने ग्रौर भी ग्रनेक रूपों में व्यक्त किया है। उन्हीं तक ये ग्रपने को सीमित रख सकते थे। विरह-मिलन ग्रौर रित ग्रादि तक न पहुँचते तो भी ये ग्रपनी साधना के समस्त स्वरूप को प्रकट कर सकते थे। पुरुष-स्त्री की यह कल्पना उनके लिए वस्तुतः रूपक-कल्पना नहीं, ग्रतः इसका महत्व ग्रालङ्कारिक नहीं। कुंठा का परिगाम भी नहीं माना जा सकता। यह तो उसी ग्रानुष्ठानिक प्रक्रिया की परिगति प्रतीत होती है,

बहुत प्रिय हैं। मीन वर्षा की धारा के साथ 'ग्रघ' पृथ्वी से 'ऊरध' 'ग्राकाश' की ग्रोर चढ़ती जाती है। ग्रलल पक्षी ग्राकाश में ही ग्रंडे देता है, वह ग्रंडा नीचे 'ग्रध' की ग्रोर चलता है, पर पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही वह फूट जाता है ग्रौर ग्रलल पक्षी का शावक उसमें से निकलकर फिर ग्राकाश में ग्रपनी माता की ग्रोर ऊपर 'ऊरध' की ग्रोर चल पड़ता है, ग्रौर उससे जा मिलता है।

दादू काया श्रंतिर पाइया सब देवन का देव।
 सहजै ग्राप लषाइया, ग्रैसा ग्रलष ग्रभेव।। पृष्ठ ६४

'सतगुरु मिलि परदा गया, तब हरि पाया घट माँहि । (क.ग्र.पृ. ८१)

```
वयोंकि मंतों के साथ भी सिद्धि का ग्रप्रत्यक्ष चमत्कार विद्यमान हैं।
    #संतों के इन चमत्कारों का एक विवरण तो उदाहरणरूपेण हम ऊपर दे
चके हैं। संतों की बानियों में भी इनका उल्लेख मिलता है, ऐसा एक विवरण
गरीबदासजी की वारगी में निश्चय का ग्रंग में मिलता है, उसे यहां दिया जाता है-
    "ग्रपने दिल साधू नहीं वाकूँ दरसा साध । भैस सींग से जानिये गत
                                              कुछ ग्रगम ग्रगाध ।
   उसके मन की फुरत है, श्रपने मन की नाहि। गनिका चढ़ी विमान मैं
   नाम रतन धन पाये
   नि:चय ही से देवल फेरा पूजी क्यों न पहारा। नामदेव पिछवारे बैठा
                                            पंडित के पिछ्वारा।
   निःचय ही से गऊ जियाई निःचय बच्छा चूगै। देस दिसंतर भक्ति गई
                                           है फिर को लावे भूगे।
   निःचय से असीस चढ़ाया चोरी संत सिधारे। बनियाँ कूँ जहँ पकड़
                                     लिया है करदै सीस उतारे।
   पिता समन ग्रौर माता नेकी जिनके निःचय भारी।
   जहाँ कबीर कमाल फरीदा भोजन की भई त्यारीं।
   सेऊ के घड़ सीस चढ़ाया मीनमेख नींह कोई।
  तिपया के तौ जकतक कीना, लोहिया के घर ग्राये। ताड़ी घाल लिये
                                    परमेसर निश्चय हाथ बँधाये।
   निःचय ऊपर बालद ग्राई ग्रौर कैसो वनजारा । नौलख बोरी लदा
                                      लदीना कासी नगर मंभ्हारा।
   नि:चय पंडा पाव बुभ्राया जगन्नाथ के माँही । श्रटका फूट पड़ा पाँवन
                                        पर ग्रजह बात न भाई।
   कासी तज मगहर कूँ चाले, किया कबीर पयाना । चादर फुल बिछे ही
                                       छाँड़े, सबदे शब्द समाना।
   कनक जनेऊ कंघ दिखाया है रैदास रँगीला। घरे सातसै रूप तास क्रू
                                            ऐसी श्रद्भुत लीला।
   पीपा तौ दरिया में कूदे ऐसा निःचय कहिये। मिले विसम्भरनाथ प्रास्
                                       कूं भूठी भक्ति न चहिये।
   सेना के घर साहब आये करी हजामत सेवा।
   नरसी की तौ हुण्डी भाली, कागज सीस चढ़ाया। ध्योती का तो व्याह
                                  भया जब भात भरन कूँ ग्राया।
   तिरलोचन के भये बिरतिया ऐसी भिक्त कमाई।
```

फलतः मनसा-तंत्र संतों में एक स्तर पर प्रकट हुए बिना नहीं रह सका । यह विकास या परिण्ति भी स्पष्टतः लोक-मनसा की प्रवृत्ति के सर्वथा श्रनुकूल है। सिद्धों में सिद्धि उनकी वैयक्तिक उपलब्धि के रूप में ग्राती है, नायों में वह है तो वैयक्तिक ही पर गृह-शब्द से संलग्न है, फिर नाथ स्वयं शिव हैं, जिससे शब्द या मंत्र से सिद्धि वस्तुतः शिव-सिद्ध ही है; संतों में गृह-गोविंद में ग्रन्तर नहीं रहा, गृह-शब्द ही शब्द-ब्रह्म है, उसके द्वारा गोविंद से तादात्म्य प्राप्त होता है। किंतु संत भक्त हैं ग्रतः वे इस तादात्म्य को गृह-कृपा या हरि-कृपा से संभव मानते हैं। गोविंद से तादात्म्य का भाव रहते हुए भी भक्त के एक पृथक ग्रस्तित्व का भी ग्राभास यहाँ विद्यमान मिलता है। भगवान या गोविंद स्वयं भगवान का ध्यान रखते प्रतीत होते हैं—यथा—

भक्त सेना नाई कुछ संतों की सेवा में लगा था श्रौर राजा की हजामत का समय बीतता जारहा था, यह देखकर भगवान स्वयं सेना नाई बनकर राजा की हजामत बना श्राये, भक्त के किसी भी काम में बाधा न पड़ने दी। प्रायः प्रत्येक भक्त के संबंध में ऐसी कथाएं मिल जाती हैं। पर साथ ही हम पहुँचे—संतों को सिद्धों की भांति स्वयं भी चमत्कार प्रकट करते भी देखते हैं। कबीर ने सेऊ को श्रावाज दी तो वह श्रा उपस्थित हुशा, यद्यपि रात में उसका सिर स्वयं उसका पिता काट लाया था। श्रतः 'सिद्ध + भक्त' दोनों की संधि इस संत-साहित्य में मिल जाती है। ये दोनों भाव यहाँ एक तुलना के रूप में यों दिये जा सकते हैं—

भक्त-भाव

कहै कबीर **कृपा** गुर ग्याँन कह्या समभाइ। (क० ग्रं० पद ३००५० २६०) + + + भजन कौ प्रताप ऐसौ, तिरे जल पाषान। ग्रधम भील ग्रजाति गनिका चढ़े जात विबाँन। निःचा ऊपर नाम का कहा ज्ञान कहा ध्यान। निःचा खेमा निपाइया कांकर बोई + X

### सिद्ध-भाव

चंदन कै संगि तवरर विगरूयो,
सो तरवर चंदन ह्वै निबर्यौ।
पारस के संग तांबा विगर्यो।
सो ताँबा कंचन ह्वै निबर्यो।
संतन संग कबीरा विगर्यो।
सो कबीर राम ह्वै निबरौ।
(क० ग्र० पृ० २८१)
कहै कबीर भव बंधन छूटै,
जोतिहि जोति समाना।
(क० ग्र० पृ० १११)
साहब साधू एक हैं दुनिया दूजा जान
(गरीब० पृ० द६)
साहब परगट संत हैं जिनका एकैं मन्न।
(वहीं पृ० ८८)

मीरा हाथ सितार था पद गावै लौ लाय। पत्थर की थी प्रतिमा जामें गई + भवन तेग थी काठ की जैसे चमकी बीज। (गरीबदास जी की बानी पु० ७७-८४) जन कबीर तेरी सर्रान आयौ. लेह भगवान । (वही पद ३०१ पु०१६०) + + भगति बिन भौजल इबत है रे। (पद ३१०, प० १६३) जगन्नाथ जगदीस गुरु सरना श्राया तोहि। (गरीब० पृ० ३७) घ्यान सूं, चरन कमल के कोटि बिघन टल जायँ । (वही पृ० ३७) भगति भ्रधम उघारन ग्रधम उधारन नांव । (वही पृ० ३३)

साँई सरीखे साथ हैं, इन सम तुल नाहिं श्रीर। संत करें सोइ होत है साहब श्रपनी ठौर। (वही पृ० ६३)

संतों में भिक्त श्रौर सिद्धि से तानेवाने की धूप-छाँह स्पष्ट है, जिसमें कभी भिक्तभाव प्रवलता से भलकता दीखता है तो कभी सिद्ध-भाव। फिर भी सिद्ध-भाव पिछड़ता सा लगता है, भक्त पर भगवान की दया के रूप में चमत्कार उभरते मिलते हैं। साथ ही वैष्णाव प्रतीक-विधान भी प्रवल हो चला है। भगवान की नाममाला में निर्णुश नामों के साथ वैष्णाव नामों की ही प्रधानता है। राम-कृष्ण श्रादि वार बार श्रातें हैं।

निर्गुं एा-सगुरा का यह संघि-स्थल है। गुरु की सगुराता धीरे धीरे ब्रह्म की सगुराता की ग्रोर बढ़ती मिलती है। लोक-मानस की यह ग्रनुकूलता कितनी ग्रभिनंदनीय प्रतीत होती है।

# तृतीय अध्याय **प्रेमग**ृथा

#### ग्रारम्भिक

हिंदी साहित्य के इतिहास से स्पष्ट है कि कबीर से श्रारंभ होकर निर्गु एा-बारा प्रवहमान हो उठी श्रीर वह परिपुष्ट होती गयी। उसी के साथ प्रबंध-कथाश्रों को लेकर एक काव्यधारा श्रीर खड़ी हुई। इन कथाश्रों में प्रेमकथाश्रों की प्रधानता रही। ये प्रेम गाथाएँ कहलाती हैं। इनके काव्य का विधान लोक-मेधा ने किया, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। प्रेमगाथाश्रों की कहानियाँ सभी लोक-कहानियाँ हैं, भारत की श्रपनी कहानियाँ हैं।

ये लोक-कहानियाँ प्रायः समस्त भारत में ही नहीं समस्त संसार में व्यास मिलती हैं।

### लोक-कहानियों की साहित्यिक ग्रमिव्यक्ति

जो कहानियाँ हिन्दी-क्षेत्र में मिलती हैं, वे बङ्गाल, बुंदेलखण्ड तथा दिक्षिण भारत में ही नहीं, जर्मनी इटली ग्रादि में भी मिलती हैं। ग्रमें नों पाश्चात्य विद्वानों ने यह माना है कि इन कहानियों का मूल उद्गम भारत में हुग्रा। यद्यपि इस मत को सभी विद्वानों ने ग्रहण नहीं किया है। बाद में ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्होंने कहानियों का उद्गम ग्रन्थ

प्रदेशों में भी सिद्ध करने की चेष्टा की। फिर भी, इस विवाद के उपरांत भी भारत का महत्व कम नहीं हुग्रा। भारत में लोक जहानियों की 'साहित्यिक' श्रभिव्यक्ति की एक दीर्घ परम्परा विद्यमान मिलती है। 'अजलोक साहित्य का श्रध्यरन' के प्रथम श्रध्याय में हम लोकगाथा श्रीर लोक-कहानी के उद्गम की कुछ चर्चा कर चुके हैं। वेद-साहित्य की प्राचीनतम पुस्तक है। उसके कितने ही वृत्त कहानी के रूप में हैं। यहाँ कहानियाँ भी हैं श्रीर कहानी के बीज भी हैं। भारत में जो विश्वास प्रचलित है कि पुराग् वेदों की व्याख्या करते हैं, बिना पुराग्गों के वेद समक्ते नहीं जा सकते, यह विल्कुल निराधार नहीं। लोक-हिष्ट से वैदिक देवों की व्याख्या पुराग्गों में देखी जा सकती है। इस सबसे यही सिद्ध होता है कि वेदों की वीज-कहानियाँ ही पुराग्गों की कथाश्रों में पल्लवित-पुष्पित हुई है, जबकि यथार्थ यह है कि वेदों ने उन कथाखंडो या कथा-बीजों को उन्हीं लोक-क्षेत्रों से लिया है जहाँ से पुराग्गों ने लिया है। पुराग्गों ने उसे लोक-प्रचलित रूप में विस्तार से दे दिया है, वेदों ने अपनी श्रपेक्षा के श्रनुसार उनका संकेत ही किया है। इस प्रक्रिया में वेदों से पुराग्गों में बहुत कुछ उलट-फेर हुई मिलती है, इसमें सन्देह नहीं। वेदों में जिन देवताश्रों का

१-देखिये इसी पुस्तक का प्रथम ग्रध्याय पृ० ४७

२ - देखिये हिन्दी में प्रकाशित "वैदिक कहानियाँ"

<sup>\*</sup> पुराम्मों के मूल रूप के सम्बन्ध में पीजींटर महोदय ने लिखा है—It is highly probable that they (i.e., puranas) consisted at first mainly of ancient stories, geneologies, ballads, etc, which formed the popular side of ancient litera ture, and were quite probably in Prakrit originally. In fact, it seems to me that they were largely in an old literary Prakrit used by the higher classes, but that, as the spoken languages diverged in time more and more Sanskrit through political vicissitudes, that literary Prakrit became unintelligible; while Sanskrit remained the only polished language of Brahmanic Hinduism. Hence it was natural that this literature should be Sanskritized, if it was to be preserved..." Dynasties of the Kali Age, Introduction, Page xvii, footnote 2 by F. E Pargiter, Oxford 1913-us उद्धरण श्चार० सी० मजूमदार के ग्रंथ 'द क्लासीकल एज' में पृ० २६६ से लिया गया है। इसी सम्बन्ध में 'हिन्दुत्व' में श्री रामदास गौड़ ने यह ग्रिभमत प्रकट किया है:---

विशेष महत्व था वे गौगा हो गये, जो गौगा थे वे महत्वशाली हो गये। यही नहीं वलदेव, द्यांकर, लक्ष्मी, पार्वती, कुबेर, दत्तात्रेय जैसे नये देवता भी प्रकट हुए ग्रौर पुरागा-कथा में वेदों पर लोकवार्त्ता के प्रभाव को भी सिद्ध करने लगे। इस नये प्रभाव के कारगा वैदिक देवता ग्रों का कहीं-कहीं ग्रपमानजनक चित्रगा भी हुग्रा। यह सब विकासावस्था की ही परिगातियाँ हैं। इन सबके मूल जिनके ग्राधार पर पुरागा कथाएँ पल्लवित हुई, प्रायः वेदो भें देखे जा सकते हैं। विशेषतः उन लोक-वार्त्ता ग्रों

''वेद में जो बात बहुत संक्षेप से किसी विशेष उद्देश्य से वर्णन की गयी है, पुरारण में वही विस्तृत ग्राख्यायिका के रूप में वरिणत हुई है । पौराश्चिक कवियों के हाथ में साधारण जनों के कौतूहल को उद्दीपन करने के लिए छोटा सा विषय ग्रगर बहुत बड़ी ग्राख्यायिका में परिएात हो जाय तो कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं । इस वृहत ग्राख्यायिका में ग्रनेक ग्रवान्तर-कथाग्रों का ग्राजाना भी ग्रसंभव नहीं है। यह भी संभव है कि वेदव्यास द्वारा संग्रहीत-साहित्य के पहले भी परम्परा से बहुत सी जबानी कथाएँ चली ग्राती हों। यह सब उपा-ख्यान के इशारों की तरह वेद में देख पड़ती हैं। क्योंकि वेद उपाख्यानमूलक ग्रन्थ नहीं हैं। वेद में स्थल-विशेष पर उदाहरग़-स्वरूप उपाख्यान भी खुल पड़े हैं। किन्तु पुरारा में उन सब उपाख्यानों को एकत्र करने की चेष्टा हुई थी। इसीसे वेद की अपेक्षा पुराण में श्राख्यायिकाओं का बाहुल्य और विस्तार देख पड़ता है। विशेषतः एक ऐसा वहुकालीन रूपक या उपाख्यान जिसे फभी कोई लिपिबद्ध करे तो उसमें अनेक काल्पनिक कथाओं का आश्रय पा जाना स्वतः सिद्ध है। वेद का एक क्षुद्र प्रसंग पुराग में जब बिपुल काय धारण करने लगता है तो एक स्वतन्त्र रूप पकड़ लेता है । इसीसे हम वेद ग्रौर पुराए में समान वैलक्षण्य देखते हैं। यही समभकर हम शेषोक्त ग्राख्यायिका को ग्रद्भुत् उपाख्यान या नितान्त ग्राधुनिक वस्तु कहकर परित्याग नहीं करते।"

इस विवेचन में श्री गौड़ ने मूल यथार्थ को प्रकट कर दिया है। वस्तुतः ये उपाख्यान लोक-कथाग्रों के रूप में वेदों के समय में भी उसी प्रकार प्रचलित थे जिस प्रकार पुराएगों के समय में । वहीं से पुराएगकार या पुराएगकारों ने इनका संग्रह किया। यदि कभी पुराएगों का लोक-तात्विक दृष्टि से गंभीर श्रध्ययन किया जायगा तो यह बात विदित होगी कि विविध पुराएगों में एक ही श्राख्यान जो पृथक-पृथक रूप में मिलता है, वह उसकी पृथक को त्रीय परंपराग्रों को बताता है। उसमें संशोधन-परिवर्द्धन मूलतः लोक-को त्र में हुग्रा है।

१-वेदों में मूल इसलिए माना जाता है कि पुरारोों से वेद प्राचीन हैं। पुरारा-कथाओं के जो बीज वेदों में हैं वे बीज कालक्रम से पुरारोों के पूर्वज ही हुए। उन्हीं में पुरारोों से बहुत पहले से लोकप्रविलत कथा के संकेत हैं। के मूल जिनका सम्बन्ध सौर-परिवार से है। भले ही यह सम्बन्ध 'शब्द' की अर्थशिक्त के क्लेष के कारण ही क्यों न हुआ हो। वैदिक साहित्य में वेद ही नहीं, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद् सभी सम्मिलित होते हैं। इस बिकास को समभने के लिए एक उदाहरण देना ठीक रहेगा।

वैदिक बीज वरुग-यदि समस्त वैदिक साहित्य को लिया जाय तो वेद की ऋचाग्रों के बीज से एक पूर्ण कथा का विकास इस साहित्य में मिल जाता है। उदाहरए। के लिए ऋग्वेद में 'वरुए।' की वह प्रार्थना ली जा सकती है जो श्नःशेप ने की है। ऋग्वेद में इसका कोई वृत्त नहीं मिलता। भ्रागे उपनिषदों तक पहुँचते पहुँचते इसका एक भ्रच्छा कथानक बन गया है। इसमें 'वरुगा' ने हरिश्चन्द्र को रोहित नाम के पुत्र होने का वरदान इस शर्त पर दिया कि वह श्रपने उस पुत्र को वरुए को प्रदान कर देगा । वरुए ने हरिश्वन्द्र से उसे कई बार मांगा । हरिश्चन्द्र ने उसे कई बार टाला, कई बहाने किये । ग्रन्त में रोहित बन में चला गया। वहां अजीगर्त को कृछ गौएं देकर शुनःशेप को उसने अपने स्थान पर बलि चढ़ाने के लिए ऋय कर लिया। कुछ श्रौर गायों के लोभ से श्रजी-गर्त स्वयँ ही श्नःशेप को बिल चढ़ाने के लिए भी तत्पर हो गया। विश्वामित्र ने उसे अपना पुत्र बनाया और वरुए। से प्रार्थना करा उसे मुक्त कर दिया। यह कषा बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्याभिषेक के अवसर पर इस वेदांश का पाठ इसके अर्थ गौरव को ग्रौर भी बढ़ा देता है। \* ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों से शून:शेप के बिल-दान की कहानी तो वैदिक साहित्य में ही प्रस्तुत हो गयी। लोकवार्ता में इसने श्रीर भी रूप बदला। यदि श्रत्यन्त सुक्ष्मदृष्टि से देखा जाय तो यही कहानी 'सत्य-हरिश्चन्द्र' की प्रसिद्ध लोक-गाथा बनी है। प्रायः नाम सभी वैदिक हैं। हरिश्चन्द्र हैं ही, रोहित रोहिताश्व हो गया है, विश्वामित्र भी बदल नहीं सके। वैदिक कहानी में मूल में दो तत्व थे, विश्वामित्र का गुनःशेप के पक्ष में हरिश्चंद्र के यज्ञ का विरोध । इससे लोकवार्त्ता को यह सूत्र मिला कि विश्वामित्र हरिश्चन्द्र के विरोधी थे। रोहित बन-बन मारा-मारा फिरा, वरुए जब तब श्राकर श्रपनी बिल माँगने लगा। इस तत्व में बहुत परिवर्तन हुश्रा। श्रागे वैदिक देवताग्रों का जो विकास हुग्रा, उसमें वरुए। का कोई स्थान नहीं, कहानी में भी वह स्थान कैसे रहता। वरुए हरिश्चन्द्र से बलि माँगता था, उसका स्थान विक्वामित्र को ही मिला। विक्वामित्र बार बार हरिक्चन्द्र से दक्षिगा मौंगने श्राते हैं। 'रोहित' का बन-बन डोलना, हरिश्चन्द्र के सकुटुम्ब काशी

विलियम एच० राविन्सन लिखित 'दी गोल्इन लीजेंड ग्राभ इण्डिया'
 की भूमिका।

जाने के रूप में बदला। दूसरा प्रधान-तत्व है 'रोहित' के स्थान पर शुनःशेप की बिल की तय्यारी, कुछ ही क्षरण शेष हैं कि उसकी बिल करदी जायगी, तभी विश्वामित्र-प्रोरित प्रार्थना से वरुण द्वारा उसकी मुक्ति । लोक-गाथा में रोहित ही जून:शेप बना है, उसे सर्प ने काटा है, वह मर गया है। श्रजीगर्त श्रीर बलि का काण्ड लोक-गाथा के ब्राह्मण श्रीर सर्प के रूप में परि-ग्गत हो गया है। यहाँ भी देवताओं ने उसे प्राग्गदान दिया है।

ग्रीर ग्रागे विकास में मूलतः यही 'वरुएा-कथा' 'सत्यनारायएा' की कथा में बदली है। दोनों के प्रधानतत्व यहाँ तूलना की दृष्टि से दिये जाते हैं।

१--हरिश्चन्द्र वरुण से पुत्र की १--सेठ पुत्र-कामना से सत्य-याचना करता है, वरुए। उसे पुत्र देता नारायए। की पूजा का है। किन्तु यह वचन ले लेता है कि करता है। वह उस पुत्र को वरुए। को दे देगा।

२---पुत्र होता है, वरुए माँगता है। हरिश्चंद्र उसे कभी कोई बहाना बनाकर कभी कोई बहाना बनाकर टालता है।

३-रोहित वरुए से बचने के लिए घर छोड़कर बन में चला जाता है।

४--रोहित कोई चारा नहीं देखता तो श्रपने स्थान पर श्नःशेप को बलि देने को प्रस्तृत होता है।

५--विश्वामित्र ग्रादि की प्रार्थना से प्रसन्न वरुए। जुनः शेप के रूप में रोहित को मुक्त कर देता है।

देवतास्रों के विकास में 'वरुए।' विशेषतः जल के देवता ही रह गये हैं। सेठ की कहानी में अधिकांशतः सत्यनारायरा की कृपा की अभिव्यक्ति जल में ही हुई है। लोक-वार्ता में कथा की सुष्टि करनेवाला 'सत्यनारायगा' भें हमें उसी वरुग के दर्शन कराता मिलता है।

यरा की पूजाकथा को टालता जाता है। कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने । ३-पुत्री का विवाह हो जाता

२-पुत्री होती है। सेठ सत्यनारा-

है। जामातृ ने रोहित का स्थान ले लिया । सेठ जामातृ के साथ व्यापार के लिए वहाँ से बाहर चला जाता है। ४--- कई संकटों के बाद सत्य-

नारायण की मानता करते हुए जब ये घर लौटते हैं तो जामात के साथ नाव पानी में डूब जाती है।

५--माता-पुत्री द्वारा पूजा की

जामात को पूनः प्रकट कर देते हैं।

सविधि पूर्णता से प्रसन्न सत्यनारायगा

१—'सत्यनारायगा' शब्द में भी 'वरुगा' का म्रर्थ दीखता है। 'सत्य' भ्रौर 'ऋत' वेद में 'ग्रनृत' से विरुद्ध भाव रखते हैं। ऋत वेदों में प्रायः तीन

इससे श्रीर श्रागे इस कथा के 'पुत्र-दान' वाले श्रंश ने तो एकानेक रूप ग्रहण किये हैं। 'वरुण' का स्थान कहीं किसी देवता ने ले लिया है, कहीं किसी सिद्ध पुरुष ने, तो कहीं किसी दानव ने। जिस सम्प्रदाय ने इस कथा-वस्तु को ग्रहण किया उसने श्रपने श्रनुकूल ही 'वरुण' के स्थान पर किसी श्रपने इष्ट को स्थानांपन्न कर दिया। गोरखपंथियों के प्रभाव से प्रभावित कहानियों में यह कार्य सिद्ध ही करते मिलते हैं; बहुधा स्वयं गोरख या उनके कोई पहुँचे शिष्य। किन्तु क्रज

ग्रथों में प्रयुक्त हुग्रा है:—तीनों ग्रथं परस्पर सुसम्बद्ध हैं। एक ग्रथं ऋत का 'सत्य' भी है, तभी जो सत्य नहीं हैं उसे 'ग्रनृत' कहा जाता है। वरुए 'ऋत' का स्वामी है, ऋत का रक्षक, ऋत का उद्गम (सा ऋतस्य, २, २८, ५) कहा गया है। 'नारायएं' शब्दतः 'नार-ग्रयएं' है। यह सिंधुपति' का पर्याय माना जा सकता है। वेद में 'सिंधुपति' शब्द मित्र ग्रौर वरुए शोनों के लिए ग्राया है। इसी नारायएा—सिंधुपति के सूत्र से 'मित्र' ग्रौर 'वरुए' का जो संयोग हुग्रा है उसने मित्र—सूर्य तथा वरुए को सत्यनारायए में मिला दिया है। ऋत का सम्बन्ध वरुए से विशेष था, 'सत' का मित्र से। मित्रावरुए मिलकर 'ऋत-सत' (ऋतश्व सत्यञ्च) के पालक हुए। यही मित्र तो 'सवितृ' भी है, जिसके सम्बन्ध में नारमन ब्राउन ने लिखा है—

''यह भी तो पता चलता है कि एक ऐसा भी देवता था जिसका विशेष कर्तव्य यह भी था कि वह यह देखे कि दूसरे देवता अपना धर्म पालन कर रहे हैं या नहीं। यह सिवतृ था। यह 'सत्य' अर्थात् 'सत' के नियमों के अनुसार लोगों से बतों का पालन कराता है। इसी कारण वह है 'सत्यधर्मन' यहाँ तक कि देवता भी उसकी आजा के विरुद्ध चलने या उसकी अवजा करने का साहस नहीं कर सकते (२, ३८, ७६; ४-६२-२) वह प्राणियों को उनके ध्येय तक पहुँचाता है (१. १२४. १, ४. ८१ २ [ = वाजसनेयी संहिता १३. ३]; २. ३८, १; १. १४६. ५) अन्यत्र वह सौर देवता है, वह जलों को बाहर निकालता है (३.३३.७) JOAS खंड ६२ ए० ६६—The Creation Myth of the Rgveda by W. Norman Brown.

इस उद्धरण से वह प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है जिसके कारण लोक-मानस में वरुण, मित्र ग्रौर सिवतृ का समीकरण हुग्रा, ग्रौर उसका एक नाम 'सत्य-नारायण' हुग्रा, जिसमें 'सत्य धर्मन' का 'सत्य' शब्द ज्यों का त्यों उतर ग्राया है।

?—जाहरपीर में गुरु गोरख ने फल ग्रथवा जौ दिये है। नल का जन्म भी ऐसे ही साधु के वरदान से होता है। दशरथ के चारों पुत्र यज्ञ-चरु के हिंव से होते हैं। ग्रादि में प्रचलित एक कहानी में लोक-मानस ने इस 'वरुए।' को दानद का रूप भी प्रदान कर दिया है। दाना बाबाजी बन के आता है, पुत्र का बरदान देता है, पर कहता है कि वह पत्र मुभे देना पड़ेगा। ग्राखिर बाबाजी वरुण तो हो नहीं सकता। तब वह उसे खायेगा, मनुष्य को खाने वाला 'दानव या दाना'! लोक-नान्स में कहानी की रूपरेखा ठीक हो गयी, और 'वरुए।' को यहाँ 'दाना' बनना ही पड़ा । ग्रब वह तैल के कढ़ाह में पका कर उस बालक को खायेगा । उस बालक से सात परिक्रमाएँ भी करायेगा । 'दाना' तो बना, पर लोक-मानस उसे भी धार्मिक कर्मकाण्डी वना गया । यह दाना वह दाना नहीं जो ग्रन्य कहानियों में मनुष्यों को यों ही बिना किसी श्रनुष्ठान के मार-मार के खा जाता है। 'तैल का कढ़ाह' यज्ञ का प्रतीक है, सात परिक्रमा उसे भौर भी धार्मिक रंग दे देती हैं। इस कहानी में कहीं तो वह बालक मारा जाता है, श्रीर बाद में उसका बड़ा या छोटा भाई श्राकर उसे पुनरुजीवित करता है, दाने को मारता है, कहीं स्वयं वालक ही दाने को भ्रपने स्थान पर तैल के कढ़ाह में डाल देता है, श्रीर यहाँ वरुएात्व के द्योतक 'मिएा-मूँगा' हमें मिल जाते हैं। वह दाना कढ़ाह में पड़ते ही मिएा-मूँगों में परिरात हो जाता है। वालक हर दशा में शून:शेप की भाँति ही मक्त हुग्रा है। किसी-किसी उदार लोक-मानम ने उस बावाजी को दाना न बनाकर जादूगर ही बना दिया है, वह बातक वहाँ विद्या सीखता है ग्रौर श्रन्त में ग्रपनी विद्या से ग्रपने गृरु वाबाजी से ऋपटें करके ग्रीर उसे मार कर ग्रपने माता-पिता के पास ग्राजाता है। वरुए। में दानवत्व का भ्रारोप भी भ्रकारए। नहीं, उसका बीज ऋग्वेद में आये शब्दों में ही मिलता है। वरुए। के लिए वेद में 'ग्रसुर' शब्द का प्रयोग हुग्रा। भाषा-वैज्ञानिक जानते हैं कि यह 'ग्रसुर' जेन्दाबस्ता का 'ग्रहुर'है जो 'ग्रहुरमज्द' नाम से जरथुस्र मतावलम्बियों के लिए 'वरुए।' जैसा ही प्रधान देवता है। 'ऋसूर' शब्दार्थतः शिवतशाली को कहा जायगा, किन्तु 'सुरों' के विरोध में श्रागे चलकर 'श्रसुरों' की जो कल्पना हुई उससे यह राक्षस श्रौर दानव का ग्रर्थ देने लगे तो ग्रादचर्य की वात नही होगी । # वरुण को ऋग्वेद ने

<sup>\* &#</sup>x27;श्रमुर' शब्द पर विद्वानों में काफी विवाद रहा है। एक मत यह भी है कि असुर लोग असीरियन थे। 'वक्गा' असुर थे और इनकी राजधानी 'मुषा' द्वारिका से पश्चिम समुद्र के मार्ग से १६०० मील दूर है। आजकल इसका नाम ईरानियों ने 'शुस्नर' रख छोड़ा है। यह अनार्य देवता हैं। 'बक्गा' उसी प्रकार 'असुर' थे, जिस प्रकार बलि, वागासुर, प्रह्लाद, हिरण्यकिष्णु आदि। पुराण में उधा-अनिरुद्ध के वृत्त में वागासुर का नगर 'शोगितपुर' या 'श्विरपुर' बताया गया है। यह वक्श की नगरी 'मुषा' से आगे थी। वाग

मायिन भी बताया है: प्रित यक्नाचष्टे अनृतमनेया अ द्विता वरुणो मायीनः सात । यही मायावी वरुण कभी बाबाजी बन जाय, और जादू आदि के विविध चमत्कार दिखाये तो अपने विकास के मार्ग से दूर नहीं पड़ेगा । यह 'वरुण' की कथा का एकरूप हैं । इन लोककथाओं में वरुण का उल्लेख कहीं भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ । किन्तु ब्रज में एक ऐसी भी कहानी मिलती है, जिसमें इस देवता का नाम भी मुरक्षित है । यह कहानी 'कार्तिक' में 'कार्तिक-स्नान' के अनुष्ठान में स्त्रियाँ कहती-सुनती हैं । यह कहानी 'वरन विदाक' की कहानी कही जाती है । यह 'वरन' 'वरुण' के अतिरिक्त और कौन हो सकता है ? विदाक तो 'वृन्दारक' है ही । 'वरन विदाक' की कहानी में निम्नलिखित मुख्य बातें हैं:——

१—एक राजा की बेटी, फूलों से तुलती, कार्तिक-स्नान करती पर वरन-विदाक की कहानी न सुनती: इस पर 'वरन-विदाक' रुष्ट हुम्रा।

२—दूसरे दिन इस देवता ने जल में इसका पैर छू दिया। ग्रब वह फूलों से पूरी न तुली: इससे देवता का क्रोध विदित हुग्रा।

३——देवता से प्रार्थना : वह प्रसन्न हुम्रा : उसने प्रायश्चित बताया । ४—–प्रायश्चित यह था :

'राजा की वह बेटी अपने भाई को साथ लेकर, काले कपड़े पहन, सबका उपहास सहते हुए धारा नगरी की यात्रा करे: धीरे-धीरे कपड़े सफेद होने लगेंगे। वहाँ पत्थर के किवाड़ मिलेंगे। उन्हें खोलने पर जल के घड़े और ध्वजा मिलेगी। पानी पीये नहीं। ध्वजा लेकर दोनों लौटें। उपहास सहते आयें। ध्वजा मुक्त पर चढ़ाएँ। कपड़े सफेद हो जायँगे, कलंक छूट जायगा।

१—यही उन्होंने किया ग्रौर कलंक से मुक्त हुए।

'वरन विदाक' का भी जल से सम्बंध है। यह भी राजा की बेटी के 'सत' के द्वारा उसके धर्म 'ऋत्' का प्रतिपालक है, क्योंकि उसके रुष्ट होने पर राजा की बेटी जो फूलों से तुलती थी, न तुल सकी। यहाँ भी देवता श्रपनी उचित को हराकर लौटते हुए श्रोकृष्टण को सुषा में वहरण से युद्ध करना पड़ा था। वार्ण की यह राजधानी 'निनेवा' थी। बाइविल में इसी को 'इलडी सिटी' या 'रुधिरपुर' कहा गया है। यदि विविध विद्वानों की इन मान्यताग्रों को स्वीकार कर लिया जाय तो 'वरुए' संबंधी कई बातों का स्पष्टीकरए। हो

स्वाकार कर लियो जीय तो 'वरुग्' सब्धी कई बार्तो का स्पष्टीकरग् हो जाता है। निनेवा के ग्रमुर कूर बताये गये हैं। इसीसे उनके नगर को रुधिर-पुर कहा गया था। 'वरुग्' ने रोहित को प्राप्त करने के लिए इसी जातीय प्रवृत्ति के कारग् कूरता दिखायी। ग्रमुरों में मायावीपन था ही। शुक्र इन्हीं असुरों के पुरोहित थे, वे मृतसंजीवनी विद्या जानते थे। (देखिये 'ब्रजभारती — सं० २००६: पौष-फाल्गुन-!'श्रीकृष्ण का श्रसीरिया पर ग्राक्रमग् ग्रौर

विजय'- ले० श्री ग्रमृत वसंत पंड्या)

माँग न पाने के कारण रुष्ट हुम्रा है। इस रोष का मूल वह वैदिक भाव है जो 'वरुण' को व्रत-म्रिभरक्षक मानता है: 'वृत्राएयन्यः सिमथेषु विघ्नते व्रतान्यन्यो स्रिभरक्षते सदा', वह न्यायकर्ता है। रानी की वेटी फूल से न तुल सकी, उसने सोचा, मैंने क्या पाप किया है? — जैसे वेद के इस मंत्र का भाव ही यहाँ ज्यों का त्यों लोकवार्ता में विद्यमान हो:

पृच्छे तदेनो वरुण दिदृक्ष पो एमि चिकितुषो विपृच्छम् । समानमिन्मे कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं वरुणो हुणोते । (ऋ० ७, ६६,३) यह भी ग्रसंदिग्ध है कि वरुण प्रार्थना से संतुष्ट होता है, श्रौर श्रपराध का प्रायश्चित चाहता है । प्रायश्चित कर लेने पर वह प्रसन्न होता है ।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में हमें वे बीज श्रौर विन्दु ग्रीर किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है, जो संसार की लोक-वार्ता श्रीर लोक कहानी के एक विशद भाग का मुलाधार हैं। श्रनेकों लोक-कहानियौं का मूल, वेदों के द्वारा सौर-देवता श्रों में पाया जा सकता है, पाया भी गया है<sup>९</sup> । हम यहाँ इतने विस्तार से इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते । कुछ प्रमुख वैदिक-कहानियों की रूप-रेखा 'व्रज साहित्य का श्रध्ययन' नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय में तथा यहाँ प्रस्तुत करदी गयी है। मैक्समूलर तथा उसकी शाखा के विद्वानों का यह अभिमत है कि इन वैदिक दिव्य देवताओं की कहा-नियाँ वेदों से भी पुरानी हैं। इन वार्त्ताग्रों का मूल ढाँचा विविध श्रार्य-परिवारों के एक दूसरे से पृथक होने से पूर्व ही गृहा जा चुका था। यह हमारी शोध का विषय नहीं। इतना ग्रवश्य मानना पड़ेगा कि वेदों में जो संकेतात्मक उल्लेख है, उनसे तत्सम्बन्धी उस काल में ज्ञात किसी भी कहानी के विकसित तथा लोक-प्रचलित रूप का ही पता चलता है। वेदोंमें भ्रनेकों कथा भी का संकेत है। वरुग, इन्द्र, सूर्य, उपा ग्रादि के सम्बन्ध में वैदिक कथाग्रों का कुछ उल्लेख यहाँ हुग्रा ही है। 'ग्रश्विन' (जो बाद में ग्रश्विनीकुमार हो गये) की कथा कम ग्राकर्षक ग्रौर विचित्र नहीं। अश्री ऐच० एल० हरियाना ने 'ऋग्वैदिक लीजेण्डस थ्रू द ऐजेज' नामक पुस्तक में बताया है कि 'शौनक' के 'वृहद्दे बता' में ४० श्राख्यानों (legends) का उल्लेख हैं। ग्रास्यान-विषयक ग्रध्ययन की दृष्टि से यही प्राचीनतम ग्रन्थ है। वृहद्देवता, कात्यायन की राजीतुन्तर , सद्गुरुशिष्य की

१—देखिये 'दी माइथालोजी म्राव दी म्रार्यन नेशन्स' — लेखक रेवरेण्ड सर जी० डब्ल्यू काक्स तथा इस पुस्तक का तथा 'ब्रजलोक साहित्य का म्रध्ययन' नामक पुस्तक का प्रथम म्रध्याय ।

 <sup>\*</sup> देखिये घाटे महोदय की पुस्तक 'लैकचर्स म्रान ऋग्वेद', ग्रध्याय ३,
 ५० ७० तथा व्याख्यान म्राठवां तथा नवां।

उस पर टीका तथा सायएा का भाष्य, इन सब में वैदिक ग्राख्यानों पर प्रचुर सामग्री उपलब्ध हो जाती है। इन्द्र के पचहत्तर से भी ऊपर पराक्रमों का उल्लेख हुग्रा है। ग्राश्विनों का चित्र भी महत्वपूर्ण है, उसमें ग्राघुनिक चिकित्साशास्त्र की उपलब्धियों के समान ही उपलब्धियों का संकेत है। श्री हरियाना ग्रागे लिखते हैं कि इन दिव्यात्माग्रों (deties) के ग्रतिरिक्त ऋग्वेद में सामान्य प्रकार की २६ श्राख्यायिकाएँ (legends) मिलती हैं। वे ये हैं—

१ सरमा १-६-५ शुनस्सेप १-२४-१ कक्षिवत् तथा स्वनय, १, १२५ दीर्घतमस १-१४७ ५ भ्रगस्त्य तथा लोपामुद्रा १-१७६ गृत्समद २-१२ विशष्ठ तथा विश्वामित्र ३-५३., ७-३३ ग्रादि सोमावतररा ३-१३ वामदेव ४-१ = १० त्रयरुग तथा वृषजान ५-२ अग्नि-जन्म ५-११ श्यावाश्व ५-५२ सप्त विध्र ४-७८ ब्रवु तथा भरद्वाज ६-४५ १५ ऋजिश्वन तथा श्रतियाज ६-५२ सरस्वती तथा वध्नयस्व ६-६१ विष्रम् के तीन पग ६-६९ वृहस्पति-जन्म ६-७१ राजा सुदाम-७-१८ म्रादि २० नहष ७-६५

श्रसंग ८१-३३
श्रपाला ८-६१
कुत्स १०-३८ (१, ३३, ४७, ६७ श्रादि)
राजा श्रसमाति तथा चार होता १०-५७-६०
नामानेदिष्ठ १०-६१, ६२
वृषाक्रिप १०-८६
उर्वसी तथा पुरुरवा १०-६५

देवापि तथा शान्तनु १०-६ निचकेतस १०-१३५

इनके साथ में 'दान-स्तुतियों' में पाकस्थायन, कुसंग, कशु, तिरिन्दर, त्रस-दस्यु, चित्र, वरु, पृथु श्रवस, ऋक्ष, तथा ग्रव्वमेध, इन्द्रोन तथा ग्रतिथिग्व श्रादि (द वाँ मंडल) की प्रशस्तियाँ हैं। इनका भी संबंध उन घटनायों से हैं जिनसे दान प्राप्त हुआ श्रीर जिनके कारण यह प्रशंसा की गयी।

उपनिषद-कहानी-वेदों में जा ग्राख्यान मिलते हैं उनसे तो विद्वानों ने नाटक के मूल की भी कल्पना की है। \* इन ग्राख्यानों में से प्रसिद्ध ग्राख्यान हैं पुरूरवा तथा उर्वशी का, यम-यमी का । अगस्त्य और लोमामुद्रा की कहानी भी इसी वर्ग की है। वेद श्रौर वैदिक साहित्य की इन कहानियों को इस उपनिषद-काल से पूर्व का कह सकते हैं। उपनिषदों में इन्हें कुछ नया रूप मिलता है। गार्गी ग्रौर याज्ञवल्क्य का संवाद, सत्काम जावाल, प्रवाहरा तथा ग्रश्वमित की कहानियाँ उपनिषद-यूग में मिलती हैं। वैदिक काल की कहानियाँ किसी-न-किसी रूप में यज्ञ की विधि और अनुष्ठान से अथवा स्तुतियों (जैसे दान-स्तृतियाँ) से सम्बन्धित थीं। विविध देवताश्रों के कृत्य ही इन कहानियों के विशेष विषय थे। उपनिषद काल की कहानियों में यह ग्रलौकिकता ग्रौर श्रानृष्ठानिक स्वरूप नहीं मिलता। देवताग्रों का स्थान राजा या ऋषिपत्र ने ग्रहरा किया है। इन उपनिषदों में 'हृपान्त' कहानियों का भी उपयोग हुग्रा है। केन उपनिषद में म्राई दिव्य पुरुष सम्बन्धी रोचक कहानी कौन भूल सकता है । कठोपनिषदऽ भी स्वयं एक कहानी है, जो हिन्दी में ग्रपते दार्शनिक तत्व को गौरा करके 'नासिकेतोपाख्यान' के रूप में सदल मिश्र द्वारा संस्कृत से अनुवाद द्वाा लायी गयी है। उपनिषद युग प्रबल चिन्तना का युग था। फलतः 'कहानी' के उद्घाटन की प्रेरणा इस युग में दुर्बल हो गयी थी। किन्तू इस युग के बाद जो युग श्राता है, उसने तो कहानी को इतना महत्व दिया कि वहीं सब प्रकार के भावों का माध्यम बन गयी। यथार्थ में 'कहानी' की वास्तविक प्रतिष्ठा इसी यूग में हई।

१. देखिये: Rgvedic Legends Through The Ages पृ० १३६-१४०

<sup>\*&#</sup>x27;वैदिक ग्राख्यान' लेखक जे०बी० कीथ तथा 'दसंस्कृत ड्रामा' लेखक वही । 5—केन उपनिषद की 'प्रकाश की लाट' (pillar of light) एक महत्वपूर्ण ग्रमिप्राय है जो माइथालाजी में बहुधा मिलता है । भारतीय धर्मगाथाग्रों में भी इसका एकाधिक बार उपयोग हुग्रा है । शिर्वालग भूपर पतित होने पर ग्रनन्त प्रकाशस्तम्भ के रूप में खड़ा होगया था । इसी प्रकार यमलोक या मृत्यु-लोक में जाने की घटना भी लोक-कथा या धर्मगाथा का ग्रत्यन्त प्रश्नित्त विश्व प्रसिद्ध ग्रमिप्राय या मोटिफ है ।

यह युग रामायरा-महाभारत का युग कहा जा सकता है। रामायरा श्रीर महाभारत पौरास्मिक युग के पूर्व-गामी महाकाव्य हैं। रामायरा श्रीर महा-

भारत के स्वभाव में बहुत श्रन्तर है। रामायण में प्रायः एक रामायण- ही सुसम्बद्ध कथानक है। इतना होते हुए भी संदर्भ की भाँति

महाभारत इसमें भी कई कहानियाँ श्रौर पिरोयी मिलती हैं। 'गंगा-वतरए।' तथा 'गौतम या श्रहल्या' की दो प्रसिद्ध कहानियाँ

तो बालकाण्ड में ही मिल जाती हैं। श्रीर भी छोटी-बड़ी कहानियाँ इसमें मिलती हैं। 'महाभारत' तो कहानियों का वृहत्कोष ही है। इसमें कहानियों का मूल-कथा-सूत्र से उतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं । इसमें एकानेक उद्देश श्रौर श्रभिप्राय वाली श्रनेकानेक कहानियां हैं जो कहीं तो मुख्य कथा-वस्तू की प्रासंगिक वस्तू का काम देती हैं, कहीं दृष्टान्त की भाँति हैं। कहीं पूर्वे-तिहास के रूप में हैं, श्रौर इनके द्वारा नीति श्रौर राजनीति, धर्म श्रौर समाज, प्रेम ग्रीर मर्यादा के न जाने कितने सत्य ग्रीर तथ्य प्रस्तृत किये गये हैं। इस महाभारत में इतिहास ग्रौर लोकवार्ता के तथ्य इतने घुलेमिले हैं कि इसके पात्रों के श्रस्तित्व के सम्बन्ध में भी संदेह होने लगता है। ऐसे विचारों का यह परि-एगाम हुआ है कि कुछ विद्वान कृष्ण, युधिष्ठिर आदि को काल्पनिक और अनैति-हासिक व्यक्ति मानते हैं। 'महाभारत' का हमारे यहाँ ग्रत्यन्त महत्व है। धर्म ग्रौर समाज का तथा हमारे इतिहास ग्रौर विश्वास का यह स्रोत है। ग्रनेकों महाकवियों को इसमें से अपने काव्यों के लिए अखण्ड सामग्री और प्रेरणा प्राप्त हुई है। हमें यहाँ इसके ऐतिहासिक मूल्य का विचार नहीं करना है। हम यहाँ यह भी नहीं कहना चाहते कि महाभारत ग्रादि से ग्रन्त तक मात्र कहानी-कथा का ही संग्रह है। किन्तु लोक-वार्त्ता का रूप उसमें प्रकट हुंग्रा है, यह निर्विवाद है। इसमें प्रधान-वस्तु के साथ दृष्टान्त-स्वरूप भ्रनेकों भ्राख्यान भीर उपाख्यान श्राये हैं। ये श्राख्यान श्रौर उपाख्यान महाभारत से भी पहले की लोक-प्रचलित कथाएँ ही हैं। वनपर्व में 'नल' की कथा ऐसी ही है। इस कथा का उपयोग युधिष्ठिर को दु:ख में धैर्य शौर ग्राशा जागृत करने के लिए किया गया है। इसी प्रकार शान्तिपर्व में विशेष उपदेशों को हृदयङ्गम कराने के लिए कहानियों भ्रौर उपाख्यानों को दृष्टान्त-स्वरूप दिया गया है। उपाख्यानों का महाभारत में क्या मूल्य है इसे तो महाभारत की साक्षी से ही समभा जा सकता है। ग्रादि पर्व १।१०२-१०३ में कहा गया है :---

उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाद्यं भारतमुत्तमम्। चतुर्विशति साहस्रीं चक्रे भारत संहिताम्। उपाख्यानैर्विना तावद्भारतं प्रोच्यते बुधैः।। ततोऽप्यःर्धशतंभूयः संक्षेपं कृतवानृविः।।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि महाभारत के एकलाख क्लोकों में से २४००० क्लोकों में प्रधान वस्तु है। शेव ७६००० में उपाल्यान हैं। एक चौथाई मूल कथा को तीन चौथाई उपाल्यानों के साथ महाकिव ने पल्लिवित कर 'महाभारत' का निर्माग् किया है। महाभारत में एक नहीं अनेकों लोक-वार्ता के रोचक तत्व मिलते हैं, जो विविध क्यों में विविध लोक-वार्ताओं और कथाओं में मिल जाते हैं। 'कर्ण' का नदी में बहाये जाना, उसका सूत द्वारा पालन वह सूत्र है जो अनेकों ब्रज की कहानियों में आज भी मिलता है।

इस वृत्त में तीन तत्व हैं: (१) पिटारे में बंद करके नदी में बहाना। (२) सद्यजात शिशु का बहाना। इसी का रूपान्तर हुम्रा सद्यजात शिशु को माँ से म्रलग कर ग्रन्थत्र फिंकवा देना। (३) किसी ग्रन्थ द्वारा उसका पालन-पोषण्। इन तीनों के मूल तथा रूपान्तर युक्त वृत्त कई तरह के रूप ग्रहण् कर लेते हैं। ये विश्व की ग्रनेकों लोकवार्त्ताम्रों ग्रौर लोक-कथाम्रों में मिलते हैं। संख्या १ का ग्रभिप्राय तो 'मूसा' से भी सम्बन्धित है ग्रौर ईस्वी २-३ हजार वर्ष पूर्व मिस्र में भी ग्रोसीरिस को जीवित ही पिटारे में बन्द करके नदी में बहा दिया गया था। यह ग्रोसिरिस शिशु नहीं, पूर्ण वय प्राप्त मनुष्य था। पर मूसा तो शिशु ही था, ग्रतः मूसा के साथ सं० २ का तत्व भी विद्यमान है। इन प्रसिद्ध वृत्तों के ग्रतिरिक्त शतशः ग्रन्थ लोक-कहानियों में ये ग्रभिप्राय मिल जाते हैं।

'हिरणावती' की कहानी में ही नहीं, एक लोकगीत-कहानी में भी एक राजा की रानी के पुत्र को उसकी सपित्नयाँ घूरे पर फिंकवा देती हैं, उसे कुम्हार पालता है। वीर विक्रमादित्य की एक कहानी में भी इसी प्रकार उस लड़की के पुत्र को सपित्नयाँ घूरे पर फिंकवा देती हैं जिसने यह भविष्यवाणी की थी कि उसके जो लड़का होगा वह लाल उगलेगा। इन कहानियों में घूरे का उल्लेख है, अन्य कई कहानियों में इसी प्रकार नदी का भी उल्लेख मिलता है। भीम की कहानी तो लोक-वार्त्ता की सार्वभौम सम्पत्ति है। भीम से विकल होकर कौरवों ने उसे विष खिलाकर गंगा में पटक दिया। भीम पाताल में नागों के लोक में जा पहुँचा। सर्पों ने उसे काट लिया। अब तो एक विष ने दूसरे को नष्ट कर दिया, भीम जग पड़ा, उसने सर्पों को खूब मारा। इस पराक्रमी मानवी बालक को देखने की उत्कण्टा वासुिक में उदय हुई। वासुिक के साथ आर्यक भी था। आर्यक भीम की माता का प्रितामह था। वह वासुिक का भी अत्यन्त प्रिय था। वासुिक ने आर्यक के इस सम्बन्धी को मनचाही वस्तु भेंट करने की इच्छा प्रकट की। आर्यक ने कहा कि भीम को आप अमृत पी लेने दें। भीम ने आठ कटोरे यह शिक्तप्रद जल पिया। जल में गिरकर सर्प-लोक पहुँचन

की वार्ता एक में नहीं, अनेकों कहानियों में मिलती है। 'वासुकि' के प्रसन्न होकर कुछ देने की वात भी साथ ही रहती है। अज की प्रसिद्ध लोक-गीत-कहानी 'ढोला' में इसी प्रकार समुद्र में फेंक देने पर नल वासुकि के पास पहुंचा है। जहाँ उसने वह अँगूठी प्राप्त की है जिससे वह अपने मनोनुकूल चाहे जैसा रूप धारण कर सकता है। इसी प्रकार लोक-वार्ता के अनेकों परिपक्व तत्व महाभारत में मिलते हैं, जिनके प्रयोग से महाभारत के महाकवि ने अपने प्रकृत कथानक को अद्भुत और रोचक बनाया है। तभी सर जार्ज ग्रियसंन ने महाभारत के संबन्ध में यह अभिमत प्रकट किया है: "कि महाभारत भी पहलेपहल लोक महाकाब्य (Folk Epic) के रूपमें एक प्राचीन प्राकृतभाषा में अवतीर्ण हुआ, और वाद में यह संस्कृत में अनूदित हुआ, जिस भाषा में इसमें काफी संशोधन परिवर्द्ध किया गया, तब कही इसे अन्तिम रूप प्राप्त हुआ"— (ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खण्ड xxii पृ० २५३)

महाभारत की भाँति पुराणों में भी कथा-साहित्य का अखण्ड भण्डार भरा पड़ा है। पर जैसा हम पहले अध्याय में कह चुके हैं, इनमें लोकवार्ता का अंश रहते हुए भी ये धर्म-गाथाएँ हैं। इनसे भारत की धार्मिक भावनाओं का धिनष्ठ सम्बन्ध है।

कथा-सिन्दिय की दृष्टि से शुद्ध लोक-कहानियों का दृहत् संग्रह गुएगाद्ध्य की पैशाची में लिखी 'बड्डकहा' है। यह वृहत्कथा श्राज श्रप्राप्य है। इसका संस्कृत ग्रनुवाद 'कथासरित्सागर' के रूप में श्राज तक

> वृहत्कथा मिलता है। यह ग्रन्थ वास्तव में कथाश्रों का सागर ही है। इसमें श्रति प्राचीन प्रचलित कहानियों का

संग्रह है। महाभाष्य भें एक महाकाब्य, तीन प्राख्यायिकाओं ग्रौर दो नाटकों का उल्लेख मिलता है। ग्राख्यायिकाएं हीं लोक-कथाएं हैं। ये लोक-कथाएं हैं—वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, ग्रौर चैत्ररथी। 'वासवदत्ता' यथार्थ में उदयन की कथा का मूलाधार प्रतीत होती है। 'कालिदास' ने मेच को बताया है कि जब वह उज्जयनी में पहुँचेगा तो उसे वहाँ 'उदयनकथा' कहने वाले वृद्ध मिलेंगे। कथा-सिरत्सागर का संक्षिप्त विवरण यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। कथा-सिरत्सागर में ग्राठारह खंड हैं, जिनमें १२४ ग्रध्याय हैं।

प्रथम द्रध्याय पूर्व पीठिका है। शिवजो ने एकान्त में पार्वतीजी को कहा-नियाँ सुनायीं। पार्वती जी ने यह निवेध कर दिया था कि कोई भी उस समय

 <sup>\*</sup> देखिये इसी पुस्तक के इसी ग्रध्याय का पु० १४०-१४१

१- महर्षि पतंजलि-कृत महाभाष्य।

२.—प्राप्यावःतीलुदयन कथां कोविद ग्रामवृद्धान्, पूर्वोद्दिष्टामनुसर पुरीं श्री विशालां विशालम् । (मेघदूत २०)

उनके पास न जाय । किन्तु शिव के एक गए पुष्पदन्त ने छिपकर वे कहानियाँ सुन लीं। ग्रपनी स्त्री जया को उसने वे कहानियाँ सुना दीं। जया ने पार्वती को वे फिर जा सुनायीं, तो रहस्य खुला। पार्वती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को शाप दिया कि वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म ले। माल्यवान ने उसके पक्ष में क्छ कहना चाहा तो उसे भी वहीं शाप मिला। पार्वतीजी ने बताया कि एक यक्ष शाप वश कुछ काल के लिए पिशाच बन गया है, जब पुष्पदन्त की उससे भेंट होगी ग्रौर उसे ग्रपनी पूर्विस्थित का स्मरण हो ग्रायेगा, तब यदि वह पुष्पदन्त शिव से सुनी कहानियाँ उस पिशाच को सुना देगा तो ग्रपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माल्यवान इन्हीं कहानियों को उस पिशाच से सुनकर मुक्त हो जायगा।

पुष्पदन्त ने वररुचि का ग्रवतार लिया, माल्यवान हुग्रा गुर्गाढ्य । वररुचि ग्रनेकों ग्राहचर्य-जनक घटनाग्रों में से होता हुग्रा उस पिशाच से मिला । उसे कहानियाँ मुनाकर शाप मुक्त हुग्रा । इसी प्रकार गुर्गाढ्य पिशाच से मिला, उससे वे कहानियाँ सुनीं, उन्हें पैशाची में लिखा ग्रौर सातवाहन राजा को मेंट-स्वरूप देने गया । राजा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, तो ग्गु-पित्यों को सुना-मुनाकर वह एक-एक पृष्ठ जलाने लगा । तब राजा ने महत्व समभकर उस ग्रंथ के ग्रवशेप को बचाया ग्रौर संस्कृत में लिखाया । इस प्रकार गुर्गाढ्य भी मुक्त हुग्रा । यही कथाएं सरित्सागर की कथाएं हैं । इस ग्रघ्याय में कितनी ही रोचक ग्रौर महत्वपूर्ण वातें मिलती हैं । वररुचि ग्रौर पारिति दोनों वैयाकररण थे । उनके संबंध में किम्बदन्तियों का कुछ उल्लेख इसमें है । पर लोकवार्त की हिष्ट से वररुचि की पत्नी 'उपकोशा' की कथा महत्व की है ।

पाणिति से परास्त होने पर वररुचि को बड़ा क्षोभ हुआ। वह व्याकरण की सिद्धि के लिए हिमालय में महादेव की तपस्या करने चला गया। घर का प्रवन्ध अपनी पत्नी को सौंप गया। उपकोशा गंगा-स्नान को जाया करती थी। उस पर राजपुत्र के गुरु, कोतवाल ( नगर-रक्षकों का अधिकारी ) तथा राजपुरोहित की हिण्ट पड़ी और सभी उन्मादग्रस्त होगये। उसने उन्हें अलग-अलग समय पर अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। जिस महाजन के पास रुपये जमा कर दिये गये थे, उपकोशा ने जब उससे रुपये माँगे तो वह भी प्रेमोन्मादी हो गया। उपकोशा ने सबसे अन्त का समय उसे दे दिया। अब उसने उनके दंड की व्यवस्था की। पहले राजगुरु आये, उन्हें अधेरे कमरे में लेजाकर स्नान

१ — यह कथानक रूढ़ि या अभिप्राय शिव-पार्वती को लेकर भारत में अनेकों कथाओं में मिलता है। गर्ऐश चतुर्थी की कहानी में तथा शुकदेव-जन्म की कहानी में यह अत्यन्त प्रख्यात है।

कराने के वहाने तेल-कालींच से खूब पोत दिया । तबतक राजपुरोहित श्रा धमके भैद न खुले इसलिए राजगृरु को एक मंजूषा में बन्दकर दिया गया । इसी प्रकार राजगृर ग्रौर नगर-रक्षक के साथ किया गया । तब महाजन हिरण्यगुप्त भ्राया । वह उमे तीनों मंज्याओं के पास ले गयी और वहाँ उससे यह घोषित कराया कि वह उस सम्पत्ति को जो उसका पित उसके पास रख गया है, दे देगा। उपकोशा न तीनों मजूपाओं को सम्बोधन करके कहा कि हिरण्यगृप्त की इस प्रतिज्ञा को हमारे तीनों देवता सूनलें। तब उस महाजन को भी कालौंच से पोता गया। तव तक सवेरा होने लगा और नौकरों ने उसे घर से बाहर नंग-धड़ंग निकाल दिया । उपकोशा प्रातःकाल राजा के यहाँ गयी ग्रौर महाजन पर ग्रपना ग्रभि-योग उपस्थित किया। राजा ने महाजन को बुलाया। उसने कहा कि मैंने कोई भी धन नहीं पाया । उपकोशा ने मंजूषा के देवतास्रों की साक्षी दिला दी । महाजन मंजूषा की वारगी से भयभीत हुआ। उसने सम्पत्ति लौटा देने का वचन दिया। मंजूषा सभा में ही खोली गयीं, तीनों रसिकों का उपहास हुआ। उन्हें देश-निष्कासन का दण्ड मिला। यह कहानी श्रत्यन्त लोकप्रिय कहानी है । यूरोप ग्रौर फारस में बहुत काल से लोककथा के रूप में प्रचलित है। वज में यही कहानी रूपान्तरित होकर ग्रामीए। वातावरए। के श्रनकूल बन गयी है, श्रीर इसका नाम हो गया है 'ठाकुर रामप्रसाद' ।

दूसरी महत्व की बात है वररुचि के गुरुभाई इन्द्रदत्त का योगविद्या के द्वारा श्रपने शरीर को छोड़कर राजा नन्द के मृत शरीर में प्रवेश कर जाना । ग्रात्मा का एक शरीर को छोड़ कर दूसरे में जाना भारतीय लोक-कहानियों में बहुधा ग्राता है । वीर विक्रमाजीत की कहानी में तो इसका विशेष उल्लेख है ।

दूसरे भाग में कौशाम्बी के राजा उययन के पराक्रमों तथा उज्जयिनी की राजकुमारी वासवदत्ता से उसके विवाह का वर्णन है। तीसरे भाग में मगध की राजकुमारी से उसके विवाह का वृत्त है, चौथे भाग में वासवदत्ता से नरवाहन-दत्त नामक पुत्र के उत्पन्न होने की कहानी है। नरवाहनदत्त के साथ ही उदयन (वत्स) के मन्त्रियों के भी पुत्र उत्पन्न हुए। ये नरवाहनदत्त के सखा और मंशी बने। पाँचवें भाग में एक ऐसे मनुष्य का वृत्त है, जिसने ग्रपने पराक्रम से विद्याधर योनि में जन्म लिया। यिद्याधरों के राजा का भी वर्णन किया गया

१--स्काट ने 'ऐडोशनल अरेबियन नाइट्स' में यह कहानी 'लेडी आव कैरा एण्ड हर फोर गैलेण्टस' के नाम से दी है और 'टेल्स एण्ड ऐनैकडोट्स' में मरचण्टस बाइफ एण्ड हर सूटर्स के नाम से । 'अरौरा के नाम से यह फारसी कहानियों में मिलती है । यूरोप में कहीं इसका नाम कंस्टण्ट दु हैमिल अथवा 'ला डेम कुइ अट्रप अन प्रिवीट् एट अन पारेस्टियर' है ।

है, क्योंकि भविष्यवक्ताग्रों ने यह सूचना दी है कि नरवाहनदत्त भी विद्याधरों का राजा बनेगा।

इन ग्रध्यायों में देवस्मिता की कहानी ध्यान देने योग्य है। गृहसेन ग्रौर देवस्मिता एक दूसरे को ग्रत्यन्त प्रेम करते हैं. गृहसेन को काम से बाहर जाना पडता है। स्वप्न में शिवजी इन्हें एक-एक लाल कमल का फल देते हैं। इस फूल से उनकी पवित्रता की परख हो सकती है। जब उनके चरित्र में मलिनता श्रायेगी फूल कूम्हिला जायेगा । १ गृहसेन से उसकी पत्नी के सत की प्रशंसा सनकर चार मनुष्य उसकी परीक्षा लेने चल पड़े। उन्होंने एक वृद्धा भिक्षारी को इस कार्य े सम्पादन के लिए नियुक्त किया। इस बृद्धा ने देवस्मिता से हेल-मेल वढाया। यह एक कृतिया को साथ ले जाती थी। उसकी आँखों में मिर्च भर देती थी जिससे आँस निकलते रहते । देवस्मिता ने रोने का कारए पूछा ! उसने बताया, कि पहले जन्म में यह कृतिया और मैं एक ब्राह्मण की पितनयाँ थी। ब्राह्मण बहधा बाहर जाया करता था, तब मैं तो मन की मौज के श्रनुसार एक मनुष्य के साथ रमा करती थी. यह पातिवृत श्रौर संयम से रहती थी, फलस्वरूप मैं तो स्त्री बनी ग्रौर यह कृतिया। पूर्व-जन्म की याद कर रोती है। देवस्मिता चक्र को ताड गयी। उसने बढिया से कहा कि वह उसके लिए कोई प्रेमी बताये। बृढिया एक एक कर चारों को उसके यहाँ पहुँचा आयी। देवस्मिता ने उन्हें धतूरा पिलाकर बेसूध किया श्रौर हर एक के माथे पर कूत्ते के पंजे से दाग कर दिया। उस वृद्धा भिक्षुणी के उसने नाक-कान काट लिये। चारों व्यापारियों के चले जाने पर देवस्मिता ने उनका पीछा किया, राजा की सभा में जाकर उसने उन चारों को ग्रपना भृत्य सिद्ध किया। इस कहानी में कृतिया का जिस रूप में उल्लेख हुन्ना है, कुछ वैसा ही अनेकों पाश्चात्य कहा-नियों में हुन्ना है। यह कहानी भी अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई है।

शक्तिदेव की कहानी भी श्रद्भुत है। वर्द्ध मान की राजकुमारी उसी पुरुष से विवाह करना चाहती है जिसने 'स्वर्ण नगर' देखा हो। शक्तिदेव उस नगर को देखने के लिए चल पड़ता है। एक साधु के पास पहुँचता है, वह उसे श्रपने बड़े भाई के पास भेज देता है। वहाँ से उसे किसी द्वीप पर जाने को कहा जाता है। समुद्र-यात्राश्चों में उसका जहाज डूबता है, वह एक स्थान पर भँवर

जिस प्रकार यहाँ कमल का उपयोग हुन्ना है, उसी प्रकार 'सत' की परख के लिए ग्रौर भी उपाय ग्रन्य कहानियों में उपयोग में ग्राते मिलते हैं।

२ — देखिये एच० एच० विल्सन के संस्कृत साहित्य के विषय के लेखों का दूसरा भाग तथा टानी संपादित कथासरित्सागर ग्रध्याय १३ के ग्रन्त की टिप्पर्गी।

में फरेंस जाता है, उसमें से एक वट वृक्ष की लटकती शाखा को उछलकर पकड़ लेने पर ही बच पाता है। वटवृक्ष पर से उसे गरुड़ ले उड़ता है ग्रौर स्वर्ण-नगर में पहुँचा देता है। वह विद्याधिरयों का देश है। वहाँ उसका स्वागत होता है। सबसे बड़ी विद्याधरी उसे श्रपना भावी पति बताती है, किन्तु विवाह के लिए माता-पिता की आज्ञा आवश्यक है। वे विद्याधरियाँ वह आज्ञा लेने चली जाती हैं। शक्तिदेव ग्रकेला रह गया है। उसे यह समभा दिया गया है कि वह मध्यवर्ती भवन में न जाय । उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है । श्रादेश की अवहेलना करके वह उसमें जाता है। वहाँ उसे तीन सन्दरियों के शव मिलते हैं। एक उनमें से उसी वर्द्धमान सुन्दरी का शव है। वह बड़ श्राश्चर्य में पड़ता है। ग्रागे बढ़कर उसे एक कसाकसाया घोड़ा मिलता है। वह घोड़ा उसे ठोकर से पास के तालाब में गिरा देता है। शक्तिदेव तालाब से बाहर निकलता है तो देखता है कि वह ग्रपने उसी वर्द्धमान नगर में है। वर्द्धमान की राज-कुमारी को वह इस नगर का विवरए। बताता है। वह राजकुमारी वास्तव में विद्याधरी थी, उसी का शरीर वहाँ शव के रूप में वह देख श्राया था। उसके शाप की अवधि समाप्त हो गयी। वह उड़ गयी। शक्तिदेव उसे पाने के लिए पुनः स्वर्णनगर की खोज में चला । उसे मार्ग में दो श्रौर विद्याधरियों से विवाह करना पड़ा। वह स्वर्णनगर में पहुँचा तो उसे वही वर्द्ध मान सुन्दरी मिली। उससे तथा विद्याघरियों की रानी से उसका विवाह हुम्रा। उसने शक्तिदेव को विद्याघरों का राजा बना दिया।

यह कहानी भी पूर्व श्रौर पश्चिम में श्रत्यन्त लोक-प्रिय हुई है। कुछ ऐसी ही कहानी जैन-कथाश्रों में भी प्रचिलत हैं, जिनका अंग्रेजी में संग्रह श्रौर श्रनुवाद जे जे मेयर महोदय ने 'हिन्दू-टेल्स' नाम से किया है। वस्तुतः विद्याधरों का श्रिभप्राय प्रधानतः जैन श्रिभप्राय प्रतीत होता है। पुनर्जन्म का स्मरण भी मूलतः जैन श्रिभप्राय है। क्रज म इसी कहानी के श्रनुरूप कई कहानियाँ हैं। किसी किसी कहानी में इस कहानी का कुछ अंश ही मिलता है। राजा चन्द की कहानी में वृक्ष के ऊपर बैठने से, वृक्ष द्वारा ही एक दूरस्थ नगरमें पहुँच जाने की बात मिलती है। विजान शहर'की कहानी में 'राजकुमार' गरुड्पक्षी के द्वारा ही 'श्रखैवर' के पास पहुँचाया जाता है। होमर के 'श्रोडसी' महाकाव्य में भी 'यूलिसीज' समुद्र की भँवर में फँसने पर इसी प्रकार वृक्ष पर चढ़कर बचा है। 'तम्बोली की लड़की' की व्रज-प्रचलित कहानी में तम्बोली की लड़की उसी से विवाह करना चाहती है जो 'बिजान नगर' का हाल बतायेगा। यह घटना 'शक्ति-देव' की घटना से मिलती है। जिस प्रकार 'स्वर्ण नगर' का हाल सुनकर कनकरेखा ग्रपने मूल रूप को

प्राप्त कर लेती है, श्रीर यहाँ उसका गरीर पड़ा रह जाता है, इसी प्रकार बज की कहानी में जैसे जैसे तस्वोली की लड़की वृत्त सुनती जाती है, पत्थर की होती जाती है। इन दोनों कहानियों में श्रीर भी बहुत से सास्य है। तंबोली की लड़की भी श्रप्सरा थी, जिसका वास्तविक गरीर 'वेजान नगर' में रहता था। राजकुमार अन्त में उसे प्राप्त ही कर लेता है। भील में गिरने पर दूसरे लोक में पहुँच जाने की बात भी कई कहानियों में है। हितोपदेश के कंदर्पकेंतु में भी ऐसी ही घटना है। \*

छठे खंड में कलिंगसेना की पूत्री का नरवाहनदत्त से विवाह होने का वृत्त ही प्रधान है। कलिंगसेना वत्स से विवाह करना चाहती है। पर वत्स श्रौर विवाह करना नहीं चाहता, दो पहले ही कर चुका है । विवाह किया जाय या नहीं इस सम्बन्ध में कलिंगसेना श्रौर उसकी सखी विद्याधरी में जो विचार होता है उसमें कितनी ही कहानियाँ दृष्टान्त स्वरूप दी गयी हैं। अन्त में एक विद्याघर वत्स का रूप धारए। कर ग्रा जाता है, किलंगसेना का उससे विवाह हो जाता है। उनके जो पुत्री होती है उसका विवाह नरवाहनदत्त से होता है। इस खण्ड की कहानियों में से एक तो मुर्ख ब्राह्मगा की स्त्री की है जिसने पिशाच से श्रपने पति को बचाया था। श्रटठाइसवें श्रघ्याय में राजा गुहसेन के राज-कुमार और व्यापारी ब्रह्मदत्त के पत्र की मित्रता की कहानी का मूल अंश ब्रज की 'यार होइ तौ ऐसो होइ' से ही नहीं मिलता, ग्रन्य कहानियों से भी मिलता है । केवल कुछ स्रन्तर है । ब्रज में 'भैया दौज' की कहानी में भी ऐसे संकटों का उल्लेख है। दरवाजे के गिरने की घटना दोनों में समान है। कथा-सरित्सागर की कहानी में हार ग्रौर ग्राम का उल्लेख है। ब्रज की कहानियों में वृक्ष की शाखा के गिरने का उल्लेख है। सागर की इस कहानी में मंत्री-पुत्र ने श्राने वाले संकटों को विद्याधरियों से सुना है। उन्होंने ही क्रुद्ध होकर श्रमिशाप के रूप में ये संकट डाले हैं। 'यारु होइ तौ ऐसौ होइ' में ये पक्षियों से सुने गये हैं। मित्र को राजकूमार की रक्षा के लिए ग्रन्तिम बार राजकुमार के ग्रन्तरंग भवन में भी जाना पड़ता है। सागर की कहानी में तो राजकुमार को प्रत्येक छींक पर 'ईव्वर की कृपा याचना' कारने के लिए मित्र की खाट के नीचे छिपना पडा है। उसे वहाँ से निकलते ही वह राजकुमार देख सका, 'यारु होइ तौ ऐसौ होइ' में भ्राने वाले साँप से बचाने के लिए वह मित्र वहाँ गया हैं। साँप का विष रानी के ऊपर पड़ा है, उसे पोंछने के उपक्रम में राजक्मार ने मंत्री-पुत्र को संदेह में पकड़ा है। तात्पर्य यह है कि यह कहानी बहुत

<sup>\*—</sup> राल्सन की 'रिश्यन' फोक टेल्स में इस घटना के यूरोपीय संस्करगों का उल्लेख है। बङ्गाल में यह बेजान-नगर के नाम से ही मिलती है।

महत्वपूर्ण है। व्रज की प्रचलित लोक-कहानी सागर की कहानी से पुरानी परम्परा में विदित होती है।

'हरिशर्मा' की कहानी, जो कथासरित्सागर में बीसवें अध्याय के अन्त में आयी है ब्रज की लोक कहानियों में सगुनी कोरिया की कहानी बन गयी है। ब्रज की लोक-कहानी में 'नींदरिया' ने जो काम किया है, वही यहाँ 'जिह्ना' ने किया है। सागर की कहानी के स्थूलदत्त के जामातृ का घोड़ा ब्रज की प्रचलित कहानी में कुम्हारी का गधा बन गया है।

सातवें खंड में नरवाहनदत्त श्रौर एक विद्याधरी के विवाह की कहानी प्रधान है। यह विवाह हिमालय के शिखर पर होता है। विवाह हो जाने पर जब दम्पत्ति लौट कर घर आते हैं, तब कौशाम्बी में तो विद्याधरी रत्न-प्रभा ने अपने भवनों के द्वार अपने राजा के सभी मिलने वालों के लिए खोल दिये। उसने कहा स्त्री का मतीत्व उसके मन से होता है। इसके पक्ष में उमने एक दृष्टान्त दिया, तब कहानियों का क्रम आरम्भ हो गया। राजा के मित्रों ने भी स्त्री-स्वभाव को प्रकट करने के लिए कहानियाँ कहीं। इन कहानियों में स्त्री-चरित्र पर विविध प्रकाश डाला गया है। इसी खंड में वर्द्ध मान के राजक्मार शृङ्गभुज की कहानी है । शृङ्गभूज ने एक सारस के तीर मारा वह भागा। शृङ्गभुज उसके पीछे भागा, वह सारस भयानक राक्षस था । शृङ्गभुज रक्त-विन्दुओं के सहारे टोह लगाता इस राक्षस के यहाँ जा पहुँचा । उसकी पुत्री से इसका प्रेम हो गया । उसकी सहायता से अनेकों कष्ट भेलकर और अनेकों परीक्षाएं पार करके शृङ्कभूज, रूपशिखा को लेकर लौटा । इस कहानी के विविध तन्तुओं से बनी पश्चिम तथा पूर्व में एकानेक कहानियाँ मिलती हैं। वज-क्षेत्र में कहानी के नायक को पृड़िया मिलती है। एक पृड़िया छोड देने से तूफान उठता है-एक से ग्राग, एक से पानी । इन्हीं साधनों से नायक दानों श्रौर डाहिनों से अपनी रक्षा कर पाता है।

श्राठवें खण्ड में वज्रप्रभ नामक विद्याधरों का राजा नरवाहनदत्त को श्रिभ-वादन करने श्राता है। नरवाहनदत्त विद्याधरों के दोनों प्रदेशों का सम्राट होगा, इसीलिए यह राजा श्रपने भावी सम्राट से भेंट करने श्राया। यह एक

१— प्रिम की संग्रहीत कहानियों में डा० ग्राल्टिवस्सेंड की कहानी इस कहानी से मिलती जुलती है। इस कहानी का मंगोलियन, रूपान्तर 'सिद्धिकुर' में सुरक्षित है। बेनकी के मतानुसार इस कहानी का वास्तविक रूप लिथुनियन अवदान में है। इस लिथुग्रनियन कहानी में हरिशर्मा का स्थान एक दिर अभेंपड़ी में रहनेवाले ने ले लिया है। यह कहानी हेनरीकस बेकलियस (१५०६) के 'फेसिटी' में भी है। यहाँ बाह्मण का काम कोयले-जलाने वाले को मिला है। देखो टानी का कथासरित्सागर पृ० २७४-२७५।

क्षेत्र के सम्राट सूर्यप्रभ की कहानी सुनाता है कि किस प्रकार मानव-योनि में जन्म लेकर भी वह विद्याधरों के एक क्षेत्र का सम्राट हो सका । इसमें प्राकाश ग्रौर पाताल के विविध लोकों में कहानीकार कथा-सूत्र को ले गया है । ग्रसुर मय का इन कहानियों में विशेष भाग है ।

नवे खण्ड में कुछ कहानियाँ तो नरवाहनदत्त और अलंकारावती के कुछ काल के वियोग में धैर्य प्रदान कराने के लिए हैं। इनका अभिप्राय यह है कि वियुक्त हो जाने पर प्रियजनों का पुनः मिलना असम्भव नहीं। कुछ कहानियाँ अन्य प्रासिङ्गक विषयों की पुष्टि के लिए हैं। वीरवर की कहानी स्वामिभक्त सेवक का आदर्श प्रस्तुत करती है। यह कहानी भी बहुत लोकप्रिय है। हितो-पदेश में भी आयी है। वीरवर ने राजा विक्रमतुङ्ग के जीवन के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्र को दुर्गा पर चढ़ा दिया, उसकी पुत्री ने भाई के वियोग में प्राण् दिये, स्त्री दोनों बच्चों के साथ जल गयी। बीरवर भी अपना बलिदान देने को प्रस्तुत हुआ, तभी दुर्गा ने राजा को शतायु होने का वरदान देकर तथा उसके पुत्री-पुत्र और स्त्री को जीवनदान देकर बीरवर को संतुष्ट किया। लखटिकया की कहानियों का आरम्भ इसी कहानी की भाँति होता है। गुजरात और बज में प्रसिद्ध जगदेव की कहानी में भी यही अभिप्राय मिलता है। इसी खण्ड में राम-सीता, लव-कुश की कहानी आयी है, और अन्त नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कहानी से हुआ है।

दसवें खण्ड में अन्य कहानियों के साथ हमें वे कहानियाँ मिलती हैं जो पंचतंत्र की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इन कहानियों का इतिहास बड़ा रोचक है। ये भारत से संसार के विविध भागों में गयी हैं। यूरोप में 'पिल्प्ले' की कहानियों के नाम से चलती हैं। 'कलील वा दमना' भी इन्हीं कहानियों का संग्रह है। वेनफी ने तुलना करके यह सिद्ध किया है कि कथासरित-सागर में कहानियों का पंचतंत्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलता है। इस खण्ड की अधिकांश कहानियाँ ऐसी ही हैं, ये विविध देशों में अनेक रूपों में फैल गयी हैं। ये कलील वा दमना, पंचतंत्र, हितोपदेश, अनवार सौहिली, तूतानामा, बहारदानिश में संग्रहित हैं। इसी खण्ड में बन्दर और शिशुमार (मकर) की कहानी है। ब्रज की लोककहानी में भी इसका रूपान्तर मिलता है। इसी खण्ड में प्रसिद्ध ठग घटकपैर की कहानी है, जिसके तन्तुओं से बनी ठग-शिरो-मिएायों की कई कहानियाँ ब्रज में मिलती हैं।

ग्यारहवें खण्ड में बेला की कहानी है। बेला का विवाह एक व्यापारी के पुत्र से हुन्ना है। उन दोनों को श्रनेकों ग्रापत्तियाँ भेलनी पड़ती हैं। प्रेमगाथा

की एक श्रारम्भिक रूपरेखा इसमें है। समुद्र में जहाज हुबने से ये बिक्कुड़ते हैं ग्रीर पूनः मिलते हैं।

वारहवें खण्ड में ऐसी कई कहानियाँ श्रायी हैं जिनमें मनुष्यों को जादूगरिनियों ने पशु बना लिया है। इस खण्ड का प्रधान कथा-सूत्र श्रयोध्या के कुमार
मृगांकदत्त का उजियिनी की राजकुमारी से विवाह है। विवाह होने से पूर्व ही
मृगांकदत्त का पिता उससे छूट कर उजियनी को चल पड़ता है। मार्ग में एक
तपस्वी एक नाग से वह तलवार मंत्र-बल से प्राप्त कर लेना चाहता है जिसे
पान से परामानवीय शक्तियाँ मिल जाती हैं। वह उन युवकों की सहायता
चाहता है। तपस्वी सिद्धि के समय भ्रमित हो जाता है, नाग उसको नष्ट कर
देता है श्रौर इन युवकों को शाप देता है कि ये विद्धुड़ जायेंगे। ये बिद्धुड़ कर
फिर मिलने हैं श्रौर तब श्रपनी-श्रपनी कहानियाँ कहते हैं। यही संविधान
दण्डी के दशकुमार चरित्र में है। इसी खण्ड में वे प्रसिद्ध कहानियाँ भी श्राती
हैं जो 'वैताल पच्चीसी' का विषय हैं, जो हिन्दी में भी रूपान्तरित हुई हैं।

तरहवें खण्ड में दो ब्राह्मण् युवकों के पराक्रम का वर्णन है । इन्होंने गुप्त क्ष्य में एक राजकुमारी ग्रीर उसकी सखी से विवाह किया है । चौदहवें खण्ड में नरवाहनदत्त एक ग्रीर विद्याधरी से विवाह करता है । पन्द्रहवें में वह विद्याधरों का सम्राट बनता है । सोलहवें खण्ड में बत्स के स्वर्गारोहण् का वृत्त है । बत्स ग्रपने साले गोपालक को राज्य दे जाता है । गोपालक ग्रपने छोटे भाई पालक को राज्य दे जाता है । पालक एक चाँडाली के प्रेमपाश में फँस जाता है । उससे विवाह तभी हो सकता है जब उस चांडाल के घर ब्राह्मण् भोजन करें । शिव के कहने से ब्राह्मण् उप चांडाल के घर भोजन करते हैं । अवह चांडाल विद्याधर था, ग्रीर ब्राह्मण्यों के भोजन करने पर ही वह शाप से मुक्त हो सकता था । सत्रहवें ग्रीर ग्रठारहवें खण्ड में वे कहानियाँ हैं जो नरवाहनदत्त ग्रपने मामा गोपालक को काश्यप-ग्राश्रम में सुनाता है । सत्रहवें का मुख्य विषय मुक्ताफलकेतु नामक विद्याधर ग्रीर पद्मावती नाम की गन्धर्व कुमारी की प्रेम-कथा है । ग्रठारहवें में उज्जियनी के राजा महेन्द्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य या विक्रमशील सम्बन्धी कहानियाँ विशेष हैं । १

कथामरित्मागर की इस मंक्षिति से इस सागर के रत्नों का यथार्थ मूल्य

देखिये साम्य हेतु रैदास भक्त का जीवन परिचय ।

१—कथासिरत्सागर की यह संक्षिप्ति ऐच० ऐच० विल्सन के 'हिन्दू फिक्शन' नाम के निबन्ध के ग्राधार पर दी गयी है। प्रस्तुत लेखक ने स्वयं टॉनी के कथासिरत्सार के ग्राधार पर उसमें ग्रावश्यक संशोधन कर दिया है।

नहीं ग्रांका जा सकता। यह लोक-कहानियों का संग्रह है इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भारतीय कहानी के सभी तन्तु-सूत्र हमें मिल जाते हैं। बहुत सी प्रचलित कहानियों की कथासरित्सागर से तुलना करने पर कभी कभी तो ऐसा विदित होता है कि वह लोककहानी जो ग्रव हमारे संग्रह में ग्रायी है, वह कथा-सरित्सागर के समय में भी प्रचलित होगी, ग्रौर कथासरित्सागर-कार ने उसे ग्रपने कथा-प्रबन्ध में स्थान देने के लिए कुछ हेरफेर किया है, ग्रौर यह भी प्रकट होता है कि हेरफेर भी कोई विशेष ग्रच्छा नहीं हूगा। 'यारु होइ तौ ऐसी होइ' कहानी का जो उल्लेख हमने किया है वह एक उदाहरण है। 'यारु होइ तौ ऐसी होइ' का कथानक बहुत पुराना है, ग्रन्थत्र वही कथानक स्वतंत्र रूप से मिलता है, सागर वाला नहीं मिलता।

कथासिरत्सागर की भाँति के अनेकों ग्रन्थ भारतीय साहित्य में मिलते हैं और इनमें से अधिकांश में धार्मिक उद्देश्य निहित है। कथासिरत्सागर भी साम्प्रदायिक भावना से मुक्त नहीं है। शैव और शाक्त भावनाओं का इसमें प्राधान्य है। शिव और देवी की पूजा और विल, इनके दिये वरदान तथा विद्याधरत्व प्राप्त करना ये सभी माम्प्रदायिक दृष्टि की पुष्टि करते हैं। ऐसी ही विलक्षण दिव्यतापूर्ण कहानियाँ जैनियों के साहित्य में मिलती हैं। कथासिरत्सागर के विद्याधर-विद्याधरियाँ आदि शिव-परिकर के हैं, जिन परिकर के नहीं।

## जातक

बौद्ध-साहित्य में 'जातक' कहानियों का संग्रह मिलता है । जातक कहानियाँ भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएँ हैं। इन कहानियों में राजा-महाराजा, सेठ-साहकार, श्रमिक, पशु-पक्षी ग्रा जाते हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही ये कहानियाँ विविध ग्रवसरों पर ग्रपने ग्रमुयायियों को सुनायी हैं। बहुधा ये कहानियाँ भी किसी पृच्छा के समाधान के रूप में दृष्टान्त की भाँति हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध ने निजत्व के भाव से ग्रभिमण्डित कर ग्रमुयायियों को सुनाया है। इन सभी कहानियों में नीति का उपदेश प्रधान है। इनके ग्रध्ययन से विदित होता है कि ग्रधिकाँश कहानियाँ ऐसी हैं जो भगवान बुद्ध के समय में सर्वसाधारए। में प्रचलित थीं। अ उन्हें ही सुनाते हुए उपदेश की उनके द्वारा

<sup>\*</sup> एनसाइक्लोपीडिया स्राव रिलीजन एण्ड ऐथिक्स—७ वाँ खण्ड, पृ० ४६१ में स्पष्ट लिखा गया है कि बौद्धों ने 'कभी-कभी तो शुद्ध स्रवदान बनाये भी हैं, किन्तु बहुधा उन्होंने कोई तन्त्राख्यान, परियों की कहानियाँ प्रथवा

पुष्टि करायी है ग्रीर ग्रन्त में जिस पात्र को कहानी में उपदेश का यथार्थ माध्यम बनाया गया है, उसी को भगवान बुद्ध ने पूर्वजन्म में ग्रपना ही पूर्वावतार बना दिया है। इन जातकों में, कुछ विद्वानों की सम्मिति है कि, रामायए। से भी प्राचीन कहानियाँ मिलती हैं। उदाहरएए। इंदशरथ-जातक की कहानी रामायए। से पूर्व की वस्तु है। इन कहानियों का वातावरए। साधारए।, स्वाभाविक ग्रीर मानवीय है पर उनमें प्रायः ग्राकाशीय, वायवी, श्रलौकिक ग्रीर दिव्य भाव नहीं मिलता। पंचतन्त्राख्यान की जैसी शैली है पर न उसकी सी जटिलता है, न उलभन है। यथासम्भव सुवोब ग्रीर सरल किन्तु प्रभावोत्पादक ढंग में कहानी कह दी गयी

रोचक चुटकुले ही लिये हैं, उन्होंने इन्हें धार्मिक प्रचार की हिष्ट से संशोधन-पूर्वक अपने अनुकूल बना डाला है। पुनर्जन्म और कर्म के सम्बन्ध में बोधिसत्व का सिद्धान्त एक उत्तम साधन के रूपमें इनके हाथ में था, जिससे ये किसी भी लोककहानी अथवा साहित्यिक कहानी को बौद्ध अवदान में रूपान्तरित कर सकते थे।"

वृहत् कथाकोश की भूमिका पृष्ठ १६ पर डा॰ ग्रादिनाथ नेमीनाथ उपाध्ये भी यही मत प्रकट करते हैं: "सम ग्राव वी स्टोरीज दैट केम दू वी पुट इन्दू दी जातक फार्म ग्रार ग्रालरेडी फाउण्ड इन वी सुत्ताज ऐज सिम्पिल टेल्स, इफ दे ग्रार स्ट्रिंग्ड ग्राव वी पर्सनालिटी ग्राव बोधिसत्व एण्ड स्पेशल बुद्धिस्ट ग्राउट लुक एण्ड टर्मिनालोजी, वी फाइण्ड दैट दियर कन्टेण्टस इन्क्लूड फेबिल्स, फ्रेयरी टेल्स, ऐनैकडोटस, रोमाण्टिक एण्ड ऐडवंचरस टेल्स, मौरल स्टोरीज एण्ड सेइंग्स एण्ड लीजेंड्स। वीज हैव वीन ड्रान फ्राम वी कामन स्टाक ग्राब इन्डियन फोकलोर विच, दू, हैव बीन यूटिलाइज्ड बाई डिफरेण्ट रिलीजस स्कूल्स इन दियर ग्रोन वे।"

\* दशरथ-जातक के सम्बन्ध में तो श्री कामिल-बुल्के ने इस मत का एक प्रकार से निराकरण का दिया है। किन्तु गम्भीरता पूर्वक विचार करने से जातक फहानियाँ बहुत प्राचीन प्रतीत होती है। डा॰ हिंज मोडे (Dr. Hing Mode) ने मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो ग्रादि में प्राप्त मुद्राग्रों (सीलों) पर ग्रंकित ग्रभिप्रायों (मोटिफो) को जोड़कर एक कहानी खड़ी की है, ग्रौर उसे जातकों में दिखाया है। 'व्याघ्र जातक' के तन्तुग्रों का उल्लेख कर उन्होंने बताया है कि ''हमें तुरन्त यह विदित हो जाता है कि एक नहीं कई प्राचीन भारतीय मुद्राग्रों के चित्रांकनों का स्पष्टीकरण इस जातक कथा से हो जाता है। (इन्डियन फोकलोर: जनवरी-मार्च १६५६ पृष्ठ १३) जातक कथाग्रों के प्राचीन सूत्र पर इससे कुछ प्रकाश पड़ता है।

है । चुटकलों, कहानियों, दृष्टान्तों का श्रवग्ग करने वाले व्यक्तियों पर ग्रच्छा प्रभाव पड़ता है।

विनयपिटक से ग्रारम्भ करें तो इस ग्रन्थ के खण्डकों में जिन नियमीं श्रीर विधियों को प्रस्तुत किया गया है, उनके साथ उनसे पहले उनका भूमिका-स्वरूप जो वर्गान दिया गया है, वह कहानी के समकक्ष है । इंट्लवग्ग में कितने ही प्रशंसनीय घटनाचक हैं। इनमें बौद्धधर्म में मत-परिवर्तन द्वारा सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विवरण हैं, कछ स्वयं भगवान बुद्ध के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। सारिपुत्त, मोग्गल्लन, महापजापति, उपालि, जीवक की कहानियाँ इसी में हैं। सूत्तपिटक के दीघनिकाय और मज्भिमनिकाय में बुद्ध-जीवन सम्बन्धी कितनी स्फुट कहानियाँ हैं। 'पयासीसूत्त' एक संवादात्मक श्राख्यान माना जा सकता है, भौर कितनी ही गाथाएँ तथा भवदान हैं, जो किसी धार्मिक सिद्धान्त ग्रथवा नीति को श्रभिव्यक्त करते हैं। छन्न ग्रौर ग्रस्सलायन म्रादि की कथात्रों में तथ्य और मत्य का भी कुछ म्राधार मिलता है। अंगुलि-माल डाकू अपनी वृत्ति छोड़कर भिक्षु बना और अर्हत पद प्राप्त कर सका, महादेव ने जैसे ही अपने बाल सफेद होते देखे संघ में सम्मिलित हो गया। रथपाल ने संसार का त्याग किया और सांसारिक सुखों और श्राकांक्षाओं को संयमित रखा-ये मुन्दर कथाएँ भी इसमें हैं। कर्म-सिद्धान्त को सिद्ध करने वाली कहानियों का संग्रह विमानवत्यु ग्रीर पेटवत्यु में मिलता है। दूसरे लोक में मुख ग्रथया दु:ख का कारगा इसी जन्म के सदसद कर्म होते हैं। थेर-गाथा ग्रौर थेरीगाथा में शान्ति की ग्राकांक्षा रखने वाले भिक्षु ग्रौर भिक्षुिंगयों की म्रात्माम्रों की म्राध्यात्मिक स्वीकारोक्तियाँ हैं।

उपरोक्त साहित्य के ग्रांतिरिक्त बौद्ध-साहित्य में ग्रवदान (ग्रपदान) भी हैं। ये पावन-चिरत्र पुरुषों ग्रौर स्त्रियों की कहानियाँ हैं, इनमें भी कर्म ग्रौर पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पुष्ट किया गया है। ग्रवदान में भी जातक की भाँति भूत ग्रौर वर्त्तमान दोनों ही जन्म की कथाएँ रहती हैं, पर ग्रवदान जातक से इस बात में भिन्न हैं कि जातक में तो केवल बुद्ध के जीवन की ही कहानियाँ रहती हैं, पर ग्रवदानों में बहुधा किसी ग्रह्त की कथा रहती है। सन्तों ग्रौर मिशुग्रों की कहानियाँ भी इसमें मिल जाती हैं। ये उत्तम पुरुष में कही गयी हैं। इनमें से बहुत सी कहानियों का ग्राधार ऐतिहासिक है। इनमें सारिपुत्त, ग्रानन्द, राहुल, खेमा, गोतमी की ग्रात्मकथाएँ हैं। ये बौद्धसंघ के स्तम्भ माने जाते हैं। यही नहीं, बुद्धघोष तथा धर्मपाल जैसे भाष्यकारों ने भाष्यों में एकानेक कहानियों का उल्लेख उदाहरए। श्रौर दृष्टान्त के रूप में किया है।

जैन-साहित्य में तो बौद्ध-साहित्य से भी अधिक कहानियों का भण्ड़ार

मिलता है। ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धान्त ग्रन्थों में श्रायी हैं, ये बहुधा तीर्यं द्वरों तथा उनके श्रमण अनुयायियों तथा शलाका पुरुषों की जीवन-भांकियों के रूप में जहाँ तहाँ मिल जाती हैं। कहीं-कहीं इन ग्रन्थों में किसी कथा का संकेत मात्र मिलता है । श्राचाराँग श्रौर कल्पसूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नेमीनाथ श्रौर पार्श्वनाथ के संबंध में भी इनमें कुछ वृत्त मिल जाते हैं। 'नाया घम्म कहाश्री' में श्रनेकों हृष्टान्नस्वरूप रूपक-कहानियाँ (पैरेविल ) भी हैं। एक उदाहरएा द्वारा इन रूपक कहानियों की रूप-रेखा समभी जा सकती है : एक सरोवर है, यह कमलों से परिपूर्ण है । इसके मध्य में एक विशाल कमल है। चार दिशाश्रों से चार मन्ष्य भ्राते हैं, वे उस विशाल कमल को चुन लेना चाहते हैं। भ्रपने प्रयत्न में वे सफल नहीं होते । एक भिक्ष सरोवर तट पर कुछ शब्दोचार करके ही उस विशाल कमल को प्राप्त कर लेता है। यह 'भूयगदम' की रूपक-कहानी है। इसका अर्थ है कि जैन साधु ही राजा का सान्निच्य सरलता से पा सकता है, ग्रन्य नहीं । विशाल कमल राजा का प्रतीक है। उत्तराध्ययन में भी ऐसी ही कहानियाँ मिल जाती हैं। इन ग्रन्थों में कृष्ण, ब्रह्मदत्त, श्रीणिक ग्रादि विख्यात कथाचक्रों के नायक महा-पुरुषों से सम्बन्धित स्रवदान भी हैं। सूयागदम में शिशुपाल, द्वीपायन, पाराशर श्रादि का भी उल्लेख है, 'उवासगदसाग्रो' में दस श्रावकों की कथाएँ हैं। ग्रन्त-र्गत दशास्रो में उन स्त्री-पुरुषों के विवरए। हैं जिन्होंने तीर्थ करों के स्रनुयायी बन कर संसार त्यागा श्रौर मुक्ति प्राप्त की । श्रग्गुत्तएव-वाइय दशाश्रो में तपस्या श्रौर उपवासों से स्वर्ग-प्राप्ति की कहानियाँ हैं। 'निरयावलियाश्रो' में श्रोिएाय (श्रे एिक) के पुत्र 'कुएरिय' (कुएरिक) की कहानी विस्तार-पूर्वक दी गयी है, कथिवा श्रौर पुफ्किया में क्रमशः महावीर श्रौर पार्व्व द्वारा धर्म में दीक्षित जिन व्यक्तियों ने विविध वर्गों को प्राप्त किया उनका वृत्त है। विवमगसुयम में पाप श्रीर पुण्य के फलों को दिखाने की चेष्टा की गयी है, इसके पहले भाग में पाप तथा कुकृत्यों के फल का निदर्शन करने वाली दस कहानियाँ हैं, दूसरे भाग में एक ही कहानी विस्तारपूर्वक दी गयी है, जिसमें पुण्य का फल दिखाया गया है। पैरागों में भी साधू पुरुषों श्रीर श्रमगों की कहानियाँ हैं। इनकी कहानियों का मूल उद्देश्य यह है कि इन महापूरुषों के शरीर को किसी ने जलाया, किसी ने दकडे-दकडे किया फिर भी ये हढ रहे. कीडे-मकोडों ने शरीर छलनी कर दिया, फिर भी इन्होंने उस कष्ट को ग्रनुभव नहीं किया।

धर्म के दस सिद्धान्त-ग्रन्थों पर 'निज्जुत्तियाँ' हैं, कुछ स्वतंत्र भी हैं, जैसे पिंड, ग्रोध ग्रौर ग्राराधना निज्जुत्तियाँ (निर्युक्तियां)। ये निर्युक्तियाँ सिद्धान्त-ग्रन्थों पर लिखे भाष्य माने जा सकते हैं। सिद्धान्त-ग्रन्थों में जिन कथानकों का

नामोल्लेख हुन्ना है, उनका विस्तारपूर्वक विवरण इन निर्युक्तियों में मिल जाता है। साथ ही इनमें ग्रन्य कथानक भी ग्राये हैं। ग्रौर कुछ कथानकों का नामो-ल्लेख मात्र है। फलतः इनकी व्याख्या के लिए बाद में चूरिण्याँ, भाष्य ग्रौर टीकाएँ लिखी गयीं। इनमें उन कथानकों को ग्रावश्यक विस्तार से देकर उसके मर्म को स्पष्ट किया गया है।

इस प्राचीन साहित्य से बीज लेकर बाद में जिनसेन, गुराभद्र, हेमचन्द्र ग्रादि ने संस्कृत में, शीलाचार्य, भद्र श्वर ग्रादि ने प्राकृत में, पुष्पदन्त ने ग्रप-भ्रंश में चामुंडराय ने कन्नड़ में बड़ी-बड़ी कहानियाँ खड़ी करदी हैं। इन के ये ग्रन्थ 'पुरारा' कहे जा. सकते हें।

यहीं पडम-चरिश्व भा 'पद्मचरित्र' श्रौर वमुदेविहिंडि का भी उल्लेख कर देना श्रावश्यक है। पहले का सम्बन्ध रामचरित्र से है, दूसरे का कृष्ण से। रामचरित्र के जैन-साहित्य में दो रूप मिलते हैं। वे दो प्रकार की प्रचलित लोक-कहानियों के श्राधार पर बने हैं। वसुदेविहिंडि तो 'वृहत्कथा' के समकक्ष हैं। कृष्ण-चरित्र के सूत्र के श्राधार पर श्रमेकों कहानियाँ पिरोयी हुई हैं। इन कहानियों में विद्याधरों श्रौर उनके चमत्कारों का समावेश हो जाने से ये श्रत्यंत रोचक हो गयी हैं। जिनसेन का हरिवंशपुराग्ग संस्कृत में तथा धवल का श्रपश्रंश में वासुदेविहिंडि के समकक्ष हैं। एक प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जिनमें जीवनधर, यशोधर, करकंडु, नागकुमार श्रौर श्रीपाल के चरित्रों का वर्णन है। साथ ही ऐसी कहानियाँ भी हैं जिन में गृहस्थों श्रौर साधारण पुरुषों की कहानियाँ दी गयी हैं—ये कथा, श्राख्यान श्रौर चरित्र संस्कृत, प्राकृत श्रौर श्रपश्रंश में ही नहीं, हिन्दी में भी उपलब्ध हैं।

एक वर्ग ऐसे ग्रन्थों का है जिन में धार्मिक कहानियाँ रोमांटिक रूप में प्रस्तुत की गयी हैं, तरंगवती, समराइच्चकहा, उपमितिभव प्रपंच कथा ऐसे ही ग्रन्थ हैं। इसी वर्ग में वे किल्पत कहानियाँ भी हैं जिनके द्वारा ग्रन्य धर्मों के सिद्धान्तों ग्रीर गाथाग्रों पर ग्राक्रमण किया गया है। हरिभद्र का 'धूर्ताख्यान' हरिषेण का 'धर्म-परीक्षा' ऐसे ही हैं। धूर्ताख्यान में तो लोक-कथाग्रों को माध्यम बना कर ही उपहास उड़ाया गया है।

परिशिष्ट-पर्वन, प्रभावकचरित, प्रबन्ध चिन्तामिंग ग्रादि ग्रन्थों में ग्रद्ध-ऐतिहासिक धर्मनुरायियों की कहानियाँ दी गयी हैं। राजा, महाराजा, प्रसिद्ध

१-लेखक विमल

२---लेखक रविसेन

३---लेखक संघदास

सन्त, लेखक, सेठ-साहकार भ्रादि इन कहानियों के प्रधान विषय बने हैं।

कथाकोशों का एक विशाल समूह जैन लेखकों ने रच डाला है । इन कोषों का अभिप्राय विविध अवसरों के योग्य सुन्दर-सुन्दर उपयुक्त कथाओं का संग्रह कर देना है। जिससे धर्म-प्रचारक को सिद्धान्त-पुष्टि और प्रभावोत्पादन के लिए अच्छी सामग्री मिल जाय। ऐसे ही संग्रह व्रत-कथाओं के भी हैं, ऐसे सोलह कोषों का परिचय डा० ग्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम० ए०, डी. लिट् ने 'वृहत कथा-कोश' की भूमिका में दिया है।

जैन-साहित्य में विद्यमान इन विविध कथाओं में लोकवार्ता-तत्व किस मात्रा में विद्यमान है, इसे जानने के लिए 'पद्मावती चरित्र' को ले सकते हैं। यह राजवल्लभ की कृति है। राजवल्लभ ने इसे निश्चय लोक-क्षेत्र से लिया है। यह पूर्णतः एक लोक कथा है, ग्रौर बहुत ही महत्वपूर्ण लोककथा है। लोक-कथा के विद्वानों ने इस कथा की बहुत चर्चा की है। हिन्दी की प्रसिद्ध पत्रिका 'ब्रज भारती' में मैंने सबसे पहले इस पर कुछ विचार हिंदी में प्रस्तुत किये थे। व्रज में यह कहानी प्रचलित हे, भ्रौर इसे 'यारु होइ तौ ऐसौ होइ' शीर्षक से ब्रजभारती ( २००२ । २–४ ) में पहले प्रकाशित किया था, फिर ब्रज साहित्य मण्डल के प्रकाशन 'ब्रज की लोक कहानियाँ' शीर्षक संग्रह में भी इसे सम्मिलित किया गया । 'ब्रज लोक-साहित्य के श्रव्ययन' में भी इस कहानी पर विचार किया गया है<sup>२</sup>। संस्कृत के कथा-सरित्सागर में इसका लिखित रूप हमें मिल जाता है। कथासरित्सागर के 'मदन मंचुका' शीर्षक छठे खण्ड के अट्राइसवें ग्रध्याय में राजकुमार ग्रौर सौदागर के पुत्र की कहानी इसी कहानी का एक लिपिबद्ध रूप है । हिन्दी के मध्ययुग में लोककथाग्रों की स्रोर कवियों का ध्यान गया था। अनेक लोक-कथाओं से प्रेम श्रीर अचरज के कथानक लेकर काव्य-ग्रन्थ लिखे गये। <sup>3</sup> इनमें विश्व में प्रचलित श्रौर मान्य कई महत्वपूर्ण कहानियों

<sup>?—</sup>जैन साहित्य का यह विवररा यहाँ डा० ग्र० ने० उपाध्ये की भूमिका के ग्रामार पर ही दिया गया है।

<sup>्</sup>र- वृन्देलखंड में इस कहानी का संग्रह श्री शिवसहाय चतुर्वेदी जी ने 'मित्रों की प्राप्ति' शीर्षक से 'बुन्देलखंड की ग्राम-कहानियाँ' नामक पुस्तक में किया है। इस संग्रह की प्रस्तावना में विद्वहर श्री कृष्णानंद गुप्त ने संक्षेप में कुछ विचार किया है। (पु० २८)

३—इन 'लोक कथाओं के ग्रंथों का ग्रौर उनके विषय का संक्षिप्त परिचय निम्निलिखत पुस्तकों से मिल सकता है : १—व्रज लोक साहित्य का ग्रध्ययन, चतुर्य ग्रध्याय, लोककहानियाँ। तथा इसी ग्रध्याय का ग्रागे (ग्रा) खंड। २—हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य। ३—सूफी काव्य संग्रह। ४—कवि ग्रौर काव्य ५—ग्रपन्नं द्वा साहित्य। ६—"हिन्दी के विकास में ग्रपन्नं द्वा का योग' इस पुस्तक में भी कुछ उल्लेख है।

के रूप तो मिल गथे, पर यह इतनी महत्वपूर्ण कहानी किसी किब ने ग्रन्थं-रचना के लिए नहीं चुनी, इस पर किचित ग्राश्चर्य था । ग्रनुसंघान-मार्तण्ड श्री नाहटा जी ने इधर 'पद्मावती चिरत' का परिचय देकर जैसे यह घोषएा करदी कि ग्राश्चर्य की बात नहीं, संस्कृत में यह लोककथा भी है, जैन-साहित्य में विशेषतः । ग्रतः ग्राज इस लोक-कथा पर कुछ विस्तार से विचार करना ग्रावश्यक प्रतीत होता है ।

पहले तो हम इस कथा के साहित्यिक रूपों की ही तुलना करेंगे— कथासरित्सागरः \* पद्मावती चरित

- पुष्करावती के राजा गुहसेन के पुत्र ग्रौर सौदागर ब्रह्मदत्त के पुत्र मित्र हो गये।
- दोनों विवाह के निमित्त यात्रा करते हुए मार्ग में एक नदी किनारे ठहरे।
- किलंग के राजा वीरसेन के पुत्र चित्रसेन की मंत्री बुद्धिसार के पुत्र रत्नसार से मित्रता
- २. श्र-चित्रसेन की सुन्दरता कारण जनता परेशान, ग्रतः चित्र-सेन को राज्यनिष्कासन, मंत्री-पुत्र भी साथ। ग्रा-रात को किन्नरियों की ध्वनि से ग्राकिषत होकर ऋषभ-देव के मंदिर में जाकर एक प्रतली को देखकर राजकुमार विमोहित। मूर्ति के रूपवाली राजक्मारी से विवाह करने की हठ। इ-एक ज्ञानी मुनि आये-उन्होंने बताया कि यह मूर्ति पद्मपूर के राजा पद्मरथ की पुत्री पद्मा-वती की है। ई-वह पुरुष द्वेषिगी है। पुरुष द्वेषिगी होने के कारण के लिए एक पूर्वजन्म में हंस-हंसिनी की कथा। वह हंसिनी थी, यह राज-कुमार था हंस।

पुरुष-द्वेष दूर करने का उपाय।

२ देखिए--ना० प्र० प० ग्रं० १ वर्ष ५६ सं० २०११

पूर्वजन्म की घटना का चित्र विखाया जाय, उससे हंस के सम्बन्ध में उसका भ्रम दूर होगा भ्रौर वह पुरुष-द्वेष त्याग देगी। उ—बताये उपायों से पद्मावती की प्राप्ति। ऊ—विदा कराके तीनों का एक वृक्ष के नीचे पड़ाव।

- वहाँ एक कहानी कहते-कहते कहानी श्रवूरी छोड़कर राज-कुमार सो गया
- ४. सौदागर-पुत्र जागता रहा
- प्र. उसने दो क्रुद्ध श्रावाजें सुनीं कि कहानी श्रधूरी छोड़ने के दण्ड स्वरूप इसे—
- क—हार दिखायी पड़ेगा जिसे यह पहन लेगा तो गला घुट जायगा श्रीरंभर जायगा, श्रौर इससे बच जायगा तो—
- स—एक श्राम का पेड़ मिलेगा, उसके श्राम खायेगा श्रौर मर जायगा। श्रौर इससे भी बचा तो—
- ग—विवाह के समय घर घुसते समय
  द्वार गिर पड़ेगा श्रौर मर
  जायगा। इससे बचा तो—
- घ—रात्रि में शयन-कक्ष में ग्राने पर सौ बार छींकेगा, ग्रौर यदि वहाँ उपस्थित कोई ब्यक्ति इसके लिए इतनी ही बार 'ईश्वर रक्षा करें' नहीं कहेगा तो यह मर जायगा।

- राजकुमार श्रौर पद्मावती सो गये।
- ४. मंत्री-पुत्र जागता रहा
  ५. वृक्ष पर यक्ष-यिक्षिणी की बातें मंत्री-पुत्र ने सुनीं कि इसकी विमाता स्रागयी है वह इसे मारने के तीन उपाय करेगी।
- १—नगर-प्रवेश से पूर्व एक दुष्ट घोड़ा भेजेगी
- २—यंत्र से नगर-प्रवेश पर द्वार गिरा कर मृत्यु
- ३—विष-मिश्रित भोजन(लड्डू)देकर मृत्यु तथा इन सबसे बच निकला तो—
- ४--रात में सर्प डस लेगा।

- ङ—जो व्यक्ति हमारी बातें सुनकर उसे रक्षार्थ ये भेद बता देगा, वह भी मर जायगा।
- ६. सौदागर-पुत्र ने चारों संकटों से रक्षा की । श्रन्तिम बार रक्षा करने लिए वह पलंग के नीचे लेट रहा । सौ बार
- ७. 'ईश्वर रक्षा करें'कह चुकने पर जब वह चुपचाप वहाँ से खिस-कने लगा, तभी राजकुमार ने उसे देख लिया।
- जसे राजकुमार ने बन्दी बना लिया श्रीर प्रागादण्ड के लिए श्राज्ञा दी
- ह. तब मित्र ने समस्त रहस्य सम-भाया श्रौर सभी प्रसन्न होकर रहने लगे।

- ५—जो व्यक्ति सुन लेगा ग्रौर बातें प्रकट कर देगा, वह पत्थर हो जायगा।
- ६. मंत्री-पुत्र ने चारों संकटों से रक्षा की। क—द्वार से एकदम पीछे हटा के ख—वैसे ही दूसरे लड्डू परोसकर ग— रात्रि में पलंग के पास पहरा देकर, सर्प को मारकर
- अ. सर्प के विष मिश्रित रक्त की वृँद पद्मावती की जाँघ पर जा पड़ी। उसे हानिकर समभ वस्त्र के अंचल से पोंछने के समय चित्रसेन ने देख लिया।
  - चित्रसेन ने ग्राग्रह किया कि वह बताये कि उसकी स्त्री के ऊपर इस प्रकार हाथ क्यों रखा ?
- विवश हो मंत्री ने रहस्य बताया श्रौर पत्थर का हो गया।
- १०० चित्रसेन यक्षवाले वृक्ष के नीचे जाकर सोया ग्रौर यक्ष-यक्षिणी की बातों से जाना कि विशुद्ध चरित्रवाली सती स्त्री ग्रपने नवजात पुत्र को गोद में ले उस पाषाण-मूर्ति का स्पर्श करे तो वह स्वस्थ हो जायगा।
- ११. रानी पद्मावती के पुत्र हुम्रा। उसने स्पर्श करके मंत्री-पुत्र को पुनरुजीवित किया।

बेन्फी ने इस कहानी को हितोपदेश के स्वामिभक्त सेवक बीरवर के तुल्य माना है। यह बीरवर की कहानी वैतालपंचिंशित में भी मिलती है। बीरवर की पंचिंबिशित वाली कहानी में बीरवर एक स्त्री का रुदन सुनता है। यह स्त्री राजा की भाग्यलक्ष्मी है, जो राजा का परित्याग करने को प्रस्तुत है। उसे संतुष्ट कर राजा में ही अनुरक्त रखने के लिए, वह अपने पुत्र और अपना बिलदान कर देता है। इसे राजा छिपकर देखता है। वह स्वयं भी अपनी बिल चढ़ा देने को सन्नद्ध होता है तभी दुर्गा प्रकट होकर उसे रोक देती है और बीरवर तथा उसके बच्चे को जीवित कर देती है। दे (देखिये 'दि ख्रोसिन आव स्टोरीज' संपादक टानी तथा पैंजर वाला संस्करण्)।

श्रभी तक तो श्रनुसंधित्सुश्रों को इस कहानी के इतने ही लिखित रूप मिले हैं। मेरा श्रनुमान है कि हिन्दी में भी इस कहानी को लेकर प्रेमगाथा काव्य-रूप में लिखित साहित्य उपलब्ध होगा। क्योंकि इसके मौखिक रूप भारत-भर में प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।

इस कहानी का मौिखक रूप ग्रिम के द्वारा संग्रहीत जर्मन कहानियों में 'देर ट्रिपुइ जोहेन्नेस' में मिलता है। इसको ग्रंग्रेजी लें 'फेथफुल जोह्न' नाम दिया गया है। यह पेन्टा मैरोन (penta merone) में 'द क्रो' नाम से है। बर्नार्ड स्किम्दित के ग्रिस्कस्चे मार्खे में तीसरी संख्या की कहानी इसी के

१—बेन्फी का समय है १८०६ से १८८१। इसका जन्म नोएरलैन हनोवर में हुआ था। यह जर्मन था और संस्कृत का विद्वान तथा तस्विवद था। इसकी प्रमुख रचनाएँ हैं: पँचतन्त्र (ग्रमुवाद), यूनानी घातुओं का कोष, संस्कृत भाषा का व्याकरण तथा सँस्कृत-अंग्रेजी कोष। बेन्फी लोकवार्ता-क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं: इसने लोक-वार्ता तत्व (फोकलोरिस्टिक्स) के भारतीय संप्रदाय (इण्डिक स्कूल) का प्रवर्त्तन किया था। इसकी मान्यता थी कि लोक कहानियों का जन्म, (कुछ फोबिलों को छोड़कर) भारत में हुआ है, और वहीं से वे अन्य देशों में गयी हैं। इसने उनके विविध सार्यों का भी निर्देशन किया, जिनसे हो कर कि ये कहानियाँ गयीं। (दे० स्टैंडर्ड डिक्सनरी आव फोकलोर-बेन्फी पर निबन्ध)

२—यह कहानी ऐतिहासिक लोककथा के रूप में गुजरात में जगदेव पंवार के विषय में प्रचलित है। सिद्धराज जयसिंह के लिए जगदेव देवी पर अपने पुत्र-कलत्र की बिल चढ़ा देता है, और अपनी भी। ब्रज में प्रचलित लखटिकया को कहानी के किसी-किसी रूपान्तर में भी यह अभिप्राय मिलता है। विक्रमाजीत की कहानी में भी यह अभिप्राय स्नाता है।

श्रमुरूप है। इस कहानी में तीन मोइरइ (Moirei) हैं, उनसे भावी संकटों की सूचना मिलती है। राजकुमार की बहिन. राजकुमार को वचपन में जलने से, तथा गिरने से बचाती है श्रौर विवाह के दिन सर्प से रक्षा करती है। पेट्रोसो के 'पोर्जु गीज फोक टेल्स' में भी ऐसी कहानी है।

भारत में इसका संग्रह कुमारी फरेर (Miss Frere) ने ग्रपनी पुस्तक 'ग्रोल्ड डैकन डेज' में किया है। नटेश शास्त्री के संग्रह ग्रन्थ 'ड्रवीडियन नाइट्स' में भी इसका रूपान्तर है। लाल बिहारी दे के संग्रह 'फोकटेल्स श्राव बङ्गाल' में इसका शीर्षक 'फकीरचंद' है। उड़ीसा में भी यह प्रमुख कहानियों में है, इसमें सन्देह नहीं। कुंजबिहारीदास जी ने ''स्टडी ग्राव ग्रोरिस्सन फोकलोर' में इसका संक्षिप्त वृत्त दिया है।  $^{2}$ 

इस संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि यह लोककहानी श्रात्यंत महत्वपूर्ण है। इसके सम्बन्ध में लोकवार्ता तत्व के विद्वानों का कहना है कि इसमें मिलने वाला स्वामिभक्त सेवक विषयक श्रमिप्राय लगभग दो हजार वर्ष पूर्व भारत से यूरोप में गया होगा। उजिसका स्पष्ट श्रर्थ है कि इस कहानी के इस मूल श्रमिप्राय का जन्म भारत में हुश्रा होगा।

सर जी० काक्स महोदय ने 'माइथालाजी आव दि आर्यन नेशन्स' में इस कहानी पर विस्तारपूर्वक विचार किया है और वे इस निष्कषं पर पहुँचे है कि इस कहानी का मूल ढाँचा इतिहास पूर्व युग में उस समय निर्मित हुआ। होगा जब आर्यंलोग अपने मूल स्थान में रहते होंगे और यूरुप तथा भारत में फैले नहीं होंगे। इस दृष्टि से इस लोककहानी का जन्मकाल दूर अतीत में जाता है जब कि आधुनिक आर्य जातियों की सभ्यता का नाम भी नहीं था।

मैंने इस कहानी के ब्रज के रूपान्तर पर विचार करते समय लिखा था कि पहली दृष्टि में यह कहानी हमें तीन छोटी मौलिक कहानियों का मिश्रए प्रतीत होती है। एक तो साँप को मारने श्रौर रानी को पाने की, दूसरी दूती श्रौर मिनहार की, तीसरी तोते की भविष्यवासी श्रौर बढ़ई के कुमार के पत्थर होने की।

किंतु भारत के ग्रन्य जनपदों में तथा जर्मनी ग्रादि में इस कहानी के इस

१—दे० स्टैण्डर्ड डिक्सनरी म्राव फोकलोर—निबंधः फेथफुल जोह्न पृ०३६६

२-दे० स्टडी ग्राब ग्रारिस्सन फोकलोर - पृष्ठ ११।

३—इसी प्रकार की कहानी बज में तथा भारत में ग्रन्यत्र लोक प्रच-लित है, ग्रौर बहुधा 'भैया दूज' के दिन कही जाती है।

पूर्णरूप को देखकर मैंने यह विचार त्याग दिया था। इस कहानी के समस्त उपलब्ध रूपों पर विचार करके स्टिथ टामसन ने इसका जो ख्रादर्श रूप खड़ा किया है वह उन्होंने अपनी पुस्तक 'द फोकटेल्स' में दिया है। उन्होंने सबसे खारम्भ में ही लिखा है।

''समस्त लोक-कहानियों में सबसे प्रधिक रोचक एक है स्वामिभक्त जोह्न ( ५१६ वीं कोटि ) जिसका सम्बन्ध एक नौकर की स्वामिभक्ति से है, यद्यपि इस कहानी के कुछ संस्करणों में कभी कभी नौकर के स्थान पर भाई, धर्म-भाई ग्रथवा हितु मित्र का उल्लेख मिलता है।'

भ्रब इस कहानी का भ्रादर्श रूप यह होता है:--

१-एक राजकुमार ग्रीर एक नौकर साथ साथ पलते हैं।

२—ग्रपने पिता की ग्रनुपस्थिति में कहानी नायक राजकुमार स्वामिभक्त नौकर के मना करने पर भी एक वर्जित कक्ष में प्रवेश करता है।

३—उस कक्ष में वह एक सुन्दरी का चित्र देखता है श्रीर उस पर विमो-हित होकर उसे प्राप्त करने का संकल्प करता है ।

४—अपने सहायकः (नौकर, भाई, मित्र भ्रादि) की सहायता से वह उसे प्राप्त कर लेता है—या तो

१—सौदागरी जहाज में धोखे से लेजाकर या २—स्त्री का वेष धारगाकर उसके पास पहुँचकर या ३-किसी भूमिगर्भ के मार्ग से उसके पास पहुँचकर या ४ —नौकर (सहायक) के दूतत्व से

५—घर लौटने के मार्ग में दम्पित तीन प्राग्य-संकटों से बचकर निकलते हैं। ये संकट या तो १—वधु के पिता द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं

या २—नायक के पिता द्वारा

या ३---नायक की सौतेली माता द्वारा

६-तीन संकटों की कल्पना में बहुत भेद है-वैसे-

१-विषैला भोजन

२-विषैला वस्त्र

३--डाकुंग्रों से मुठभेड़

४--- डूबता मनुष्य

५---नदी पार करना

६—किसी द्वार के नीचे से जाने पर द्वार का गरना ७---अंतिम संकट है दम्पति के शयनकक्ष में साँप का प्रवेश।

७—सहायक को इन संकटों की सूचना साधारएातः पक्षियों के वार्तालाप द्वारा मिलती है। वह इनसे प्रपने नायक को बचाता है।

५—श्रन्तिम साँप वाले संकट से रक्षा करते समय उसे नायक की सोती पत्नी का अंगस्पर्श करना पड़ता है। ग्रीर पकड़ा जाता है।

६—वह श्रपनी सफाई देने में रहस्य का उद्घाटन करता है श्रीर पत्थर होजाता है।

१०—राजकुमार के अपने बच्चों के रक्त-स्पर्श से ही वह स्वामिभक्त पुनः अपना मानव शरीर प्राप्त करता है। (उड़ीसा की कहानी में नायक शिलारूप सहायक को बारह वर्ष तक सिर पर रखकर रुदन करता हुआ घूमता है। तब एक विशिष्ट पक्षी स्वर्ग से अमृत लाकर पाषागा-मित्र को जीवित कर देता है।)

११—वे मृत पुत्र भी फिर स्वामिभक्त के प्रयत्न से जीवित हो उठते हैं। इस ग्रादर्शरूप में तुलना करने पर एक बात तो यह विदित्त होती है कि प्रेयसी को प्राप्त करने ग्रीर प्रेयसी के निवास की कल्पनाएं विविध हैं ग्रीर भिन्न भिन्न हैं।

१— त्रज स्रोर बंगाली कहानी में वह स्त्री साँप की बन्दिनी है। सर्पकन्या भी हो सकती है। वह स्त्री राक्षस के बन्धन में भी हो सकती है।

वस्तुतः प्रेयसी को प्राप्त करने की कहानी एक स्वतन्त्र कहानी है ग्रौर उसका विकास भ्रपनी तरह स्वतंत्र रूप से हुग्रा है, ऐसा विदित होता हैण। इस कहानी में निम्नलिखित ग्रभिप्राय श्राते हैं।

ण—इस अनुमान के लिए निम्नलिखित कारए दिये जा सकते हैं :—
१. यह श्रंश कथासरित्सागर की कहानी में नहीं। इसकी लोकपरंपरा भी रही
है जो बुन्देलखण्ड से प्राप्त हुई है। 'मित्रों की प्रीति' नाम की कहानी में इस
कथांश का उल्लेख नहीं। बुन्देलखण्ड की कहानी 'कथासरित्सागर' की परंपरा में है। दे० बुन्देलखण्ड की ग्रामकहानियाँ। २—इस कथांश के बृत्त का
ग्रागे के संकटों वाले वृत्त से कोई अनिवार्य संबंध नहीं। ३—श्री स्टिथ टामसन द्वारा प्रस्तुत ग्रादर्श रूप में इस वृत्त का उल्लेख केवल यही सिद्ध करता
है कि वह रूप विशेष व्याप्त है। इसका ग्रथं केवल यह है कि इसका प्रसार
तभी हुआ होगा जब यह वृत्तांश उसमें मिल गया होगा। उसके मूल का संकेत
उसमें नहीं।

ग्र भ—िकसी मनुष्येतर प्रांगी के ग्रधीन एक सुन्दरी : राक्षस, साँप ग्रादि ग्रा<sup>२</sup>—उसका निवास-स्थान जल से ग्रावृत्त : यथा—द्वीप, समुद्र-गर्भ, या तालाव या कूप गर्भ।

इ—उस सुन्दरी के किसी चित्र से नायक श्राकर्षितः यथा—एक जूती, एक लट, चित्र, मूर्ति, चौपड़ की गोट ग्रादि।

ई<sup>3</sup>—नायक जल-मार्ग में होकर सुन्दरी के पास पहुँचने का साधन किसी महायक से पाकर स्रकेला सुन्दरी के पास पहुँचता है: यथा—मिर्ण (जिससे समुद्र का जल फडकर मार्ग देता है) या जहाज

उ—नायक सुन्दरी को या तो शय्या पर सोते हुए अथवा मृत पाता है भौर विधि से उसे जगाता है अथवा जीवित करता है।

ऊ—सुन्दरी उसे घ्रपने पोषक प्राग्गी के मारने की विधि बताती है, जिससे वह उसे मारकर प्राप्त करता है। <sup>४</sup>कहीं कहीं नायक उसे पहले ही मारकर

४—ये कयांश भी ३-४ हजार वर्ष ईस्वी पूर्व मिस्र में प्रचलित थे। बाटा तथा ग्रनपू दो भाइयों की कहानी में ये मिल जाते हैं। इसमें बाटा की स्त्री को एक दूती ही फुसलाकर ले गयी है। बाटा की स्त्री के भेद बताने पर बाटा की मृत्यु हुई है। बाटा के प्राण-एक पेड़ के पुष्प में रखे हुए थे। उस पेड़ को काट डाला गया और बाटा की मृत्यु होगयी। (देखिये: ईजिन्शियन मिथ ऐण्ड लीजेंड —लेखक डोनाल्ड -ए-मेकेन्ज्री-१० ५२-५३

<sup>?—</sup>यह स्रभिप्राय (ई० पूर्व) २०००-१७०० पूर्व की मिश्र की कहानी में मिलता है। उस कहानी में यह मनुष्येतर प्रश्ली विषये या नाग है। वह प्राणी नागवेष में रहने वाली दिव्यात्मास्रों (स्प्रिट्स) का राजा है। उसके पास कभी एक मत्यं सुन्दरी भी थी।

२—उक्त नागराज दूर समुद्र में एक द्वीप में रहता था । उसी द्वीप में उसके साथ वह मर्त्य सुन्दरी थी ।

३—नायक मनुष्य है जो जहाज दूट जाने पर बच कर बहता उस नाग के द्वीप पर जा पहुँचता है। इस मिश्र की २००० ई० पू० की कहानी के संबंध में स्टिय टाससन ने यह मन्तव्य दिया है—'यह कहानी ऐसी उलकी हुई है कि यह प्रतीत होता है कि जिस मनुष्य ने यह कहानी ग्राज रूपान्तरित की है वह प्राचीन कहानी की ग्रिभिषाय व्यवस्था को ठीक ठीक समम नहीं सका था। उस विशालकाय नाग के समक्ष, इस रूपान्तरकार ने, नायक को श्रत्यन्त भयत्रस्त बताया है जिसने नायक पर बहुत दया दिखायी तथा उस (मर्त्य) मुन्दरी का समावेश क्यों हु ग्रा है, इसकी कोई न तो व्याख्या दी है, न इस सूत्र का समुचित विकास ही हुग्रा है।" देखिए 'द० फोकटेल्स पृ० २७३।

उसके पास पहुँचता है। इस कहानी में एक ग्रौर उपकहानी जुड़ जाती है, जिसमें वह सुन्दरी (क) किसी दूती के बहकावे में ग्राकर, (ख) ग्रपने निवास से बाहर जाने का साधन ग्रपने पित से प्राप्त कर (ग) दूती के साथ बाहर जाकर पर-पुरुष के हाथ में पड़ जाती है (घ) छः महीने की ग्रविध माँगती है (ङ) कोई व्यवस्था इस ग्राशा से करती है कि उसका पित खिचकर ग्रा सके, जैसे प्रतिदिन नई चूड़ी पहनना, सदावर्त खोलना, पित विषयक कहानी सुनने वाले को पुरस्कार देना ग्रादि(च) नायक का सहायक पहुँचकर उस व्यवस्था से लाभ उठाकर उसका उद्धार करता है ग्रौर नायक से मिलाता है।

इन सभी श्रभिप्रायों का समावेश मूल कहानी में प्रक्षेप माना जासकता है। २—दूसरी बात यह विदित होती है कि 'तीन संकट' तो सब में हैं, उन संकटों का रूप प्रायः प्रत्येक कहानी में भिन्न है:

तीन संकटों के श्रभिप्राय का प्राचीनतम उल्लेख भी हमें मिश्र की ई० १६०० से २००० ई० पू० तक के काल में प्राप्त एक कहानी में मिलता है जिसे 'द ऐ चाटेड प्रिंस का नाम दिया गया है। इस कहानी में राजकुमार के जन्म पर यह भविष्यवाएगी की गयी है कि इसकी मृत्यु साँप, कच्छप श्रथवा कुत्ते के द्वारा होगी। साँप से रक्षा करने के लिए राजकुमार को एक शीशे के महल में रख दिया जाता है। बड़ा होने पर राजकुमार बाहर निकलता है। श्रौर एक शर्व को पूरा कर एक राजकुमारी से विवाह करता है। यह राजकुमारी सर्प से राजकुमार की रक्षा करती है। कच्छप से राजकुमार स्वयं बच निकलता है ने तुत्ते वाली बात को बिना कहे ही यह कहानी समाप्त हो जाती है । संकटों में तीन की गिनती ध्यान में रखने की बात है।

२—तीसरी बात यह भी विदित होती है कि प्रत्येक कहानी में दंपित के शयनकक्ष में सहायक के पहुँचने की बात आती है। मृत्यु का अन्तिम विधान शयन-कक्ष में किया गया है। यहाँ साँप का उल्लेख 'कथासरित्सागर' को छोड़, कहानी के अन्य सभी संस्करगों में श्राया है।

१—देखिये स्टिथ थामसन की 'द फोकटेल्स' पृ० २७४ तथा ईजिण्झियन मिथ एंड लीजेंड पृ० २६४

२--मिल्न की उस कहानी में जिसे 'द ऐंचांटेड प्रिस' नाम दिया गया है या जिसे 'द दूम्ड प्रिस' नाम दिया गया है, यह ग्रिभिप्राय शयन-कक्ष में ही घटित हुग्रा है। इस कहानी में राजकुमार की पत्नी सर्प को कमरे में ग्राते देखती है। उसे दूध ग्रीर शहद से छकाती है, फिर मार डालती है। दे॰ वही पृ० २६६

४-चौथी बात यह कि प्रत्येक में संकट प्रायः भविष्यवाणी के द्वारा बताय गये हैं। भविष्यवाणी को कहनेवाले, भविष्यवक्ता मनुष्य, शिला, भ्राकाशवाणी यक्ष, पक्षी, कोई भी हो सकते हैं।

५-पाँचवी बात यह भी विदित होती है कि कहानी का वह अंतिम भाग जिसमें सहायक समस्त रहस्य का उद्घाटन करके पत्थर हो जाता है, बाद में जोड़ा गया होगा। क्योंकि पत्थर होना श्रौर रक्त-स्पर्श या रज से पुनः जीवन प्राप्त होना एक ग्रलग ही ग्रिभिप्राय है जिसका ग्रलग इतिहास श्रौर विकास है।

ग्रनः मूल कहानी में तीन ग्रभिप्राय ही मुख्य विदित होते हैं-

?—राजकुमार द्वारा वर्जित राजकुमारी की खोज श्रौर प्राप्ति—<sup>२</sup>

तीन संकटों की भविष्यवासी भीर सहायक द्वारा उनसे रक्षा—तथा

३— श्रन्तिम सङ्कट शयन-कक्ष में; जहाँ सहायक का निपटारा या रहस्य का उद्घाटन । (बुन्देलखण्ड की कहानी में शयन-कक्ष में दो सङ्कट प्रस्तुत किये गये हैं। एक तो सामान्य ही है, दूसरा रानी की नाक से रात को सर्प निकलेगा, यह सङ्कट विशेष है। निश्चय ही यह एक दूसरी कहानी का अंश है, जो यहां जोड़ दिया गया है)। इन श्रभिप्रायों का मूल मर्म भी केवल एक है वर्जित प्रेम के उपभोग में घातक बाघाश्रों का उदय श्रीर निराकरण।

जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं इस लोक-कहानी पर 'माइथालोजिकल संप्रदाय' के विद्वान काक्स द्वारा विचार किया गया—वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस कहानी का निर्मारा उस प्रागैनिहासिक युग में हुआ होगा, जब समस्त आर्य जातियों के पूर्वज अपने किसी मूलस्थान में साथ-साथ रहते होंगे।

१—कथासरित्सागर में पत्थर होने की घटना का उल्लेख नहीं, जिससे यह तो सिद्ध है कि एक ऐसी परम्परा भी थी जिसमें पत्थर होने का अभि-प्राय समाविष्ट नहीं था। कथासारित्सागर में रहस्योद्घाटन के साथ एक ज्ञाप तो लगा हुआ है पर वह समय सापेक्ष्य है, यदि बचाने के उद्देश्य से कोई रहस्य प्रकट करेगा तो नष्ट हो जायया। रक्षा हो जाने के बाद इस शाप का प्रभाव नहीं रहता। फलत: कहानी का संपूर्ण अभिप्राय इस युक्ति से प्रकट हो जाता है। कहानी यहीं समाप्त हो जानी चाहिये।

२—प्राप्ति के लिए जाने भर का ग्रभिप्राय ही मूल प्रतीत होता है। कितनी हो कहानियों में विवाह के लिए जाते समय की घटनाओं का उल्लेख है। जैसे कथासारित्सागर श्रीर बुन्देलखण्ड की कहानी में। ढोला श्रीर मारू की लोककहानी में भी गौने के लिए जाते समय की बाधाओं का उल्लेख है। बज की 'भैयादूज' विषयक कहानी में ये सङ्कृट विवाह के लिए जाते समय ही ग्रादि

ऊपर यह भी हम देख चुके हैं कि इस कहानी का संकट-विषयक मूल ग्रिभिप्राय ईस्वी पूर्व २००० वर्ष में मिस्र में प्रचलित था।

किन्तु वाद के विद्वानों में से राश्व (Bosch) तथा कार्ल क्रोह्न ने इस् कहानी पर बहुत विस्तार से विचार किया है। उन्होंने सिद्ध किया है कि ये कहानी-तत्व भारत से ग्राये। ग्रौर पुर्तगाल तक फैले। ये दोनों विद्वान बेन्फी के यात्रा-विश्वासी संप्रदाय के हैं, जो यह मानते हैं कि कहानियाँ भारत से चल कर यूरोप में तथा ग्रन्यत्र फैलीं।

विश्व की लोकवार्ताभ्रों पर घ्यान देने से कुछ ऐसा ग्राभास मिलता है कि स्टिंग टामसन द्वारा प्रस्तुत किया गया ग्रादर्शक्य स्वीकार किया जाय तो यह समस्त वृत्त कुमारियों के पुष्पवती होने से कौनार्यभंग तक का प्रतीकात्मक उल्लेख है। पापारण होना पौरुष की जड़ता है। जो पुत्रोत्पत्ति के उपरान्त जीवित हो उठता है। (ग्रागे 'रक्त-लेपन' पर भी टिप्पणी देखिये)

यथार्थतः इसकी मूल उद्भावना कहाँ हुई यह विषय तो श्रभी श्रीर श्रनु-संधान चाहता है। किन्तु यहाँ इस सम्पूर्ण कहानी के विविध श्रभिप्रायों पर कुछ विचार कर लेना समीचीन प्रतीत होता है—

१—नायक ग्रीर सहायक—दो भाइयों वाला रूप—दो भाइयों वाले रूप का विशेष ग्रध्ययन रांके (Ranke) महोदय ने किया है। दो भाइयों की इस कहानी में एक ड्रोगन को मार कर सुन्दरी को पाने की बात ग्रिवकांशतः ग्राती है। ऐसी समस्त कहानियाँ जिन में दो भाई हों ग्रीर सुन्दरी को प्राप्त करने के लिए किसी किठनाई को दूर करना पड़े, इसी कोटि में रखी जायंगी। राम-लक्ष्मण के साथ धनुष तोड़ कर सीता को प्राप्त करने का रामक्या का अंश, इन्हीं दो भाइयों की कहानी का रूपान्तर है। सात मुख वाला सपक्ष ग्रजगर 'धनुः' वन गया है। नल की कहानी में मोतिनी को प्राप्त करने के लिए धूमासुर या भौमासुर दाने का संहार नल को करना पड़ा है। ग्रजगर का स्थान दाने ने ले लिया है। पदमावती चिरत में यह बाधा तो भयानक है पर उसका स्वरूप बहुत कोमल हो गया है। वह सुन्दरी पुरुष-द्वेषिणी है, क्योंकि वह समभती थी कि वह उसे ग्रसहाय ग्रवस्था में छोड़ गया था। चित्र से पूर्व-जन्म की घटना का स्मरण दिलाकर यह घृणा दूर करायी गयी, तब राजकुमार उसे पा सका। दो भाइयों वाली इस कहानी का बहुत ग्रधिक प्रचार

मिलता है । इस दो भाइयों वाले अभिप्राय में भारतीय अश्विनों की वैदिक कहानी को भी रखा जा सकता है। अश्विन दो भाई हैं। ये अनेक साहस के कृत्य करते हैं।। इन्द्र और विष्णु का वैदिक दृत्त अहिबृत्र को मारने और उसके बंधन से सूर्य अथवा उषा को मुक्त करने का अभिप्राय भी, इस कहानी के मूल अभिप्राय से बहुत मिलता है। यह सहायक 'भैयादूज' की कहानी में 'बहिन' है। वहीं संकट से रक्षा करती है।

नायक वर्जन का उलंघन करके प्रेम में फँस जाता है। वर्जन का एक

२—ऐसे वर्जन का घनिष्ठ सम्बन्ध फ्रेजर महोदय की राय में विश्व-व्यापी उस मूढ़पाह से है जिसमें प्रथम पुष्पवती होते समय किशोरियों को पृथ्वी-स्पर्श ग्रथवा सूर्य-दर्शन का वर्जन किया गया है। भारत में भी ग्रसूर्य-पश्या' स्त्री को महत्व दिया गमा है। यह पृथ्वी न छूने ग्रथवा सूर्य के दर्शन न करने की प्रथा ग्रत्यन्त प्रचलित है। ग्रनेक जातियों में कुमारियों को ग्रलग कमरे में बन्द कर दिया जाता है। इस प्रथा के विश्वव्यापी रूप का रोचक दर्शन फ्रेजर ने ग्रपनी पुस्तक 'गोल्डेन बाउ' में कराया है-वहीं प्रन्त में उन्होंने लिखा है:

A superstition so widely diffused as this might be expected to leave traces in legends and folktales and it has done so. The old Greek story of Danae who was confined by her father in a subterranean Chamber or a brozen tower but impergnated by Zeus who reached her in the shape of a shower of Gold perhaps belongs to this class of Tales' (Golden Bough p. 602)

रेपंड डेलाय जेमरान का मत है कि इस वर्जन का मूल वर्जित फल या वृक्ष है। इसका एक रूप थ्रादम-हब्बा के कथानक में मिलता है। इसमें भले-बुरे के ज्ञान के पैदा होने के साधन का वर्जन प्रतीत होता है। यही वर्जन रूपा-न्तरित होकर कक्ष-वर्जन, चित्र-मूर्ति वर्जन, दिशा-वर्जन बन गया है। (स्टैंडर्ड

१—इस संबन्ध में श्री क्रुष्णानन्द गुप्त ने 'बुन्देललण्ड की ग्राम कहा-नियाँ' नाम की पुस्तक की प्रस्तावना में लिखा है कि—'संत-बसंत कहानी बहुत रोचक है। ग्रौर इस बात का एक उत्तम उदाहरण है कि किस प्रकार एक ही कहानी विभिन्न रूपों में प्रचलित हो जाती है। यह कहान्नी 'दि दू ब्रद्सं' (दो भाई) शीर्षक से 'इण्डियन एन्टीक्वेरी' के सन् १८६२-६६ के ग्रंकों में दो विभिन्न रूपों में छप चुकी है। एक काश्मीरी, ग्रौर दूसरा मध्य-प्रान्तीय पाठ 'संत-बसंत' के पाठ से बहुत कुछ मिलता है।...पर उल्लेखनीय बात यह है कि यह कहानी 'सीत-बसंत' नाम से बंगान में भी प्रचलित है... ग्रौर चार विभिन्न रूपों में वहाँ छपी मिलती है। इस कहानी पर राँक (स्वnke) महोदय ने विस्तृत ग्रध्ययन किया है। इस कहानी के ११०० उदाहरण तो उस समय तक यूरोप में मिल चुके थे जब कि स्टिथ टामसन ने ग्रपनी 'दि फोकटेल' नाम की पुस्तक लिखी थी।

रूप है किसी कक्ष का वर्जन । नायक वर्जित कमरे में जाता है भौर वहाँ मुन्दरी का चित्र देखकर विमोहित हो जाता है । 'वर्जित कक्ष' का ग्रिमिश्राय कितनी ही कहानियों में मिलता है । उसमें कहीं-कहीं दिक्षिण दिशा के कक्ष का ग्रथवा दिक्षण में जाने का वर्जन होता है । जो कहानियाँ हमें हिन्दी क्षेत्र में मिली हैं उनमें स्पष्ट वर्जन नहीं, श्रप्रत्यक्ष वर्जन है । मूर्ति पर मिट्टी थोप दी गयी है । ग्रथवा पद्मावती चिरत के रूप में मंदिर की मूर्तियों के साथ वह मूर्ति है । मिस्र ने बाटा की कहानी में बाटा ने श्रपनी पत्नी को घर से बाहर जाने से वर्जित किया है ।

वर्जन के उल्लंघन से प्रेम में ग्रस्त होने की वात तो प्रस्तुत कहानियों में है ही। किन्तु वर्जन के उल्लंघन से किसी संकट में फँसने प्रथवा किसी संकट से मुक्ति पाने की कहानियाँ भी कम नहीं हैं।

३—चित्र, मूर्ति ग्रथवा वस्तुदर्शन से प्रेम—इस कहानी के समग्र रूप में इस ग्रिमिप्राय १ का कहीं-कहीं दो बार प्रयोग हुग्रा है। एक ग्रारंभिक है, जिसका सम्बन्ध चित्रदर्शन ग्रथवा मूर्तिदर्शन से है। किन्तु जैसे ब्रज की कहानी में है, सुन्दरी की जूती को देखकर एक दूसरा राजकुमार 'परपुरुष' मुग्ध हो जाता है, ग्रीर दूती भेज कर सुन्दरी को बलात् प्राप्त करना चाहता है। नल-मोतिनी की कहानी में 'सार-पाँसे' (चौपड़) की गोट भी वैसा ही काम करती है। कहीं-कहीं सुनहले बाल नदी में बहते मिलते हैं, राजकुमार उस सुनहले वालों वाली सुन्दरी को प्राप्त करना चाहता है। मिस्र की बाटा वाली कहानी में बाटा की स्त्री के सुगंधित बाल बहकर मिस्र के किनारे पहुँचते हैं। उनसे मिस्र का राजा बाटा की स्त्री को प्राप्त करने के लिए सन्नद्ध होजाता है। 'लखटिकया' की प्रसिद्ध कहानी में कभी एक पैर की जूती यही काम करती है, कभी हार या ग्रन्य ग्राभूषए। चित्रदर्शन (तथा मूर्तिदर्शन भी) तो साहित्य के क्षेत्र में भी एक उपयोगी विधान स्वीकार किया गया है:

४—प्रेयसी की प्राप्ति में किसी बाधा का विधान ग्रौर उसका निराकरण। इस ग्रभिप्राय के कई रूप इस कहानी में मिलते हैं:—

डिक्सनरी स्राव फोकलोर) फ्रेंजर ने जो संभावनो प्रस्तुत की है वह स्रधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। वर्जन के साथ उनका उल्लंघन भी वहाँ विद्यमान है। जियस भी सूर्य या उसकी किरणों का ही प्रतिरूप है।

१—वर्जन के उल्लंघन से संकट में फँसने की एक कहानी वह है जिसमें एक सुनार को कुंए से निकालने का वर्जन कई प्राणी करते हैं। ये प्राणी उसी कुएं में गिरे हैं ब्रौर निकाले जाने पर सुनार को निकालने का वर्जन करते जाते हैं—

दे० बज की लोक कहानियाँ पृ० १५, कहानी 'नारद को घमंड दूरि करयौ'

(क)—कहीं तो सुन्दरी तालाव या कुए में या नाग के बंधन में हैं। सर्प के अधीन सुन्दरी, उससे जलाशय का सम्बन्ध, और वहाँ नायक का पहुँचकर उस सुन्दरी से विवाह। इन श्रिभप्रायों का ही एक रूप शेषशायी भगवान विष्णु के चित्र में मिलता है। शेष का सम्बन्ध भी क्षीर समुद्र से है। लक्ष्मी सागर से निकली हैं। सागर भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ दिख यी पड़ते हैं। नाग और दाने की कुछ ऐसी कहानियों पर विचार के लिए देखिये 'द फोक टेल्स' पृ० ५० (लेखक स्टिथ टामसन) में निबन्ध—'द ग्रेटफुल डेड'। नाग को मारकर मिए प्राप्त की जाती है। उससे पानी में मार्ग मिलता जाता है और नायक सुन्दरी को प्राप्त कर लेता है।

मिए। पाकर पाताल में जाने श्रौर सर्पलोक में जाने की बात कितनी ही कहानियों में मिलेगी। नल-मोतिनी की कहानी में नल वासुिक के यहाँ पहुँ-चता है। कृष्ण कथा में कृष्ण श्रपनी दिन्यता के कारण नागों में पहुँच गये हैं।

- (स) कहीं सुन्दरी दूर द्वीप में (ग्र) किसी राक्षस या दाने के ग्रधीन है वहाँ नायक पहुँच जाता है ग्रीर वाद में राक्षस या दाने को मारता है (ग्रा) किसी राजा की पुत्री है जिसे बहका कर व्यापारी जहाज पर बिठाकर भगा ले जाता है।
- (ग) कहीं सुन्दरी पुरुष-द्वेषिरणी है—वह पुरुष से दूर रहना चाहती है-जैसे पद्मावती चिरत में। इस चिरत में मिलनेवाला बाधा विषयक यह अभिप्राय बुन्देलखण्ड की 'मित्र हो तो ऐसा हो' शीर्षक कहानी में भी सिन्नवे-शित है। रे दोनों में यह पुरुष-घृरणा पूर्व जन्म के पुरुष-विषयक किसी निर्मम व्यवहार के कारण है। 'चरित' में हंस हंसिनी है, तो दूसरी में चिरौटा-चिरैया हैं।

इसमें निराकरएा की विधियाँ भिन्न हैं। चरित में पूर्व-जन्म के चित्र के सहारे उसे स्मरएा दिलाकर भ्रम दूर कराया गया है। तुन्दे बण्डवाली कहानी में पुरुषद्वेष के तुल्य ही स्त्री-द्वेष रखनेवाले साधुका छद्म कराके पूर्वजन्म

१० पाञ्चात्य घर्मगाथाय्रों में ग्रएनीज ग्रपने स्वामिभक्त मित्र एकदीज के साथ दूर समुद्र में तूफान के कारए एक द्वीप पर पहुँचता है, जहाँ डोडो नाम की सुन्दरी रदयं ही राज्य कर रही हैं। ग्रएनीज ग्रौर इस सुन्दरी में प्रेम हो जाता है। श्रएनीज एक दिन जहाज द्वारा चुपके से उस द्वीप से चला जाता है। सुन्दरी यहीं वियोग में जल मरती है।

२ दे० पाषाएा नगरी—श्री शिवसहाय चतुर्वेदी ।

में चिरैया द्वारा किये गये दुर्व्यवहार को घृगा का कारण बताया गया हैं। जिससे वह सुन्दरी उसे ग्रपना पित समभकर फिर ग्राकृष्ट हो जाती है। ग्रौर इस प्रकार वाधा का निराकरण हो जाता है।

बाधाश्रों के विधान श्रौर उनके निराकरण के श्रनेक रूप हमें कहानियों में मिलते हैं। सीता की प्राप्ति के लिए धनुष तोड़ने की शर्त भी वाधा के रूप में ही है।

५—प्रेयसी सोती मिलती है। जिसे युक्ति से नायक जगाता है—सुषुप्त सौंदर्य (स्लीपिंग ब्यूटी) से सम्बन्ध रखने वाली कहानियों की गिनती कठिन है। यह निद्रा कभी कभी तो साधारण होती है। सोते से जगाने के लिए नायक या तो सिरहाने के तिकए को पैरों की छोर श्रीर पैरों के तिकए को सिरहाने की श्रोर रखता है या कभी शय्या को हल्का धक्का लगा देता है।

कभी यह निद्रा मृत्यु के समान होती है, राक्षस या नाग उसे प्रपने दिव्य साधन से मृतवत् करके चला जाता है भ्रौर ग्राकर फिर उसे जीवित कर लेता है। बहुधा ऐसा दो लकड़ियों से होता है जिन्हें सिरहाने भ्रौर पायताने वदल देने से वह या तो मर जाती है या जीवित हो उठती है। नायक या तो बुद्धि से या छिप कर इस विधि को देख कर जान लेता है ग्रौर लाभ उठाता है।

कभी सिर श्रौर धड़ श्रलग मिलते हैं जिन्हें जादू की छड़ी से छू कर जीवित कर लिया जाता है।

६—प्रेयसी को प्राप्त कर ग्रथवा पुनः प्राप्त कर नायक, सहायक और सुन्दरी चलते हैं ग्रौर एक वृक्ष के नीचे ठहरते है। जहाँ वे भविष्यवाणियाँ सुनते हैं—

प्रथम प्राप्ति के उपरान्त सुन्दरी का अपहरण होता है, श्रौर उसकी पुनः प्राप्ति का प्रयत्न होता है। यह स्वयं एक नई कहानी वन जाती है—नल श्रौर मोतिनी की कहानी में भी ऐसा ही होता है। वंगाल की कहानी 'फकीर-चन्द' में भी यह श्रभिप्राय विद्यमान है।

सुन्दरी का यह श्रपहरण बहुत व्यापक श्रभिप्राय है।

७ — भविष्यवास्मियां कहने वाले प्रायः दो प्रास्मी होते हैं-वे ग्रलौिकक

१. देखिये "स्टेंडर्ड डिक्सनरी ग्राब फोकलोर" निबन्ध—लिटिल ब्रायर रोज पृ० ६३३ । लैटिन की धर्मगाथा में क्यूपिड को साइक दिव्य निद्रा में मग्न मिलती है । क्यूपिड उसकी वह मोह-निद्रा भग्न करता है ग्रौर साइक से विवाह करता है ।

यक्ष भी हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं , कहीं कहीं एक ज्योतिषी ही यह कार्य सम्पन्न करता है, कहीं कहीं केवल श्राकाशवािंग्याँ ही हो सकती हैं। मिस्र से मिलने वाली प्राचीन कहानी में ऐसी भविष्यवािंगी का उल्लेख है।

= भिविष्यवाि एयों में तीन सामान्य संकटों का उल्लेख होता है । ये तीन संकट ग्रलग ग्रलग कहानी में ग्रलग ग्रलग रूप ग्रहिए। कर सकते हैं। इन संकटों का स्वरूप यह है –

क—जादू का हार जिससे गला घुट जायगा (कथासरित्सागर की कहानी में )

ख-जादू का भ्राम्रवृक्ष । जिसका भ्राम खाने वाला मर जायगा । (यह भ्रभि-प्राय वस्तुतः विष देने के भ्रभिप्राय के ही समान है । केवल इसका रूप दिव्य है)

ग—दरवाजा टूट कर गिर पड़ेगा। ( यह वृक्ष की शाखा गिरने के समान ही है $^3$ ।)

१—िसरी जातक में दो मुर्गे लड़ पड़ते है, श्रीर लड़ते लड़ते बातें करते हुए ऐसी बातें कहते हैं जिनसे सुनने वाला उन्हें मार कर लाभ उठाता है। कथाकोष की रानी मदनावती तोता-तोती की बातें सुनकर श्रपने शरीर की दुर्गन्य का कारण भी जान लेती है श्रीर दूर करने का उपाय भी। कथाकोष में लिलतांग की कहानी में श्रंघा राजकुमार भारण्ड पक्षियों से नेत्र-ज्योति पाने का उपाय जान लेता है। दक्षिण की कहानियों में दो साँप परस्पर बातें कर के सुनने वाले के मन में उन्हें मार कर लाभ प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर देते हैं। पंचफूल रानी गीदड़ों की बातों से श्रपने पित को जीवित करने का उपाय जान लेती है। एक कहानी में उल्लू के मुख से लक्ष्मण श्रपने भिवष्य का वृत्तान्त सुनते हैं।

२—इस मिश्र की कहानी में हथोर नाम की भाग्यलिप लिखने वाली वैमाता जैसी देवियाँ भविष्य बतातीं है।

३—दरवाजे अथवा वृक्ष के गिरने का अभिप्राय भी बहुत प्रचलित अभिप्राय है। ढोला और मारू के कथानक में भी दरवाजे के गिरने से ढोला की
मृत्यु का विधान है। जिससे करहा (ऊँट) उसे बचा ले जाता है यद्यपि उसकी
पूँछ गिर जाती है। करहे के स्थान पर घोड़े की पूँछ गिरने का उल्लेख एक
आयरिश रोचक कहानी में मिलता है। जिसमें एक किसान को शैतान डू
शाप देता है कि जब तक तुम प्रकाश को तलवार लाकर नहीं दोगे तुम अपनी
सुन्दरी प्रियतमा के साथ सुख नहीं पा सकोगे,अपनी प्रियतमा से बिना परामर्श
किये वह किसान एक विशेष थोड़ा लेकर एक तीन परकोटे के किले पर आक्रमाग करता है। जब पहले परकोटे को उसका घोड़ा अपने स्वामी के प्राग्गों
की रक्षा करने के लिए लौटता हुआ फलाङ्गता था तभी किले के शैतान के
फेंके अस्त्र से उसकी पूंछ कट कर गिर गयी। पर वह स्वामी को बचा कर
ले भागा। देखिये—सनलोर आव आल एजेज, पृ० १११-११४।

दरवाजे के स्थान पर वृक्ष के गिरने की बात भी बहुधा मिलती है। कहीं कहीं दोनों का भी समावेश हैं। कहीं-जैसे भयादूज की कहानी में-'सरकनी शिला' गिरने का भी विधान है। ध—शयन कक्ष में सौ बार छींक ( कथान्वरित्सागर में है )

ङ—एक दुष्ट घोड़ा (यह घोड़े का ग्रभिप्राय भी काफी प्रचलित है। पर इस कहानी के साथ इधर नहीं मिलता )

च—विषमिश्रित भोजन (विषैले भोजन के श्रिभिप्राय में कोई विशेषता नहीं, यह तो वहुत सामान्य है।)

छ—शयन कक्ष में सर्पदंश (यह म्रभिप्राय इस कहानी में अंत में म्रवश्य ही मिलता है। केवल कथासौरित्सागर में यह नहीं है)

ज-जलकर मरना (बहुत ही कम संस्करणों में इसका समावेश है)

भ-चट्टान पर गिरना ( इसका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है )

ब—विवाह के दिन सर्पदंश (इसमें ग्रीर ७ वें में कोई विशेष ग्रंतर नहीं)

ट—विषैले भ्रथवा भ्रग्नेय वस्त्र (यह श्रभिप्राय भी बहुत प्राचीन है, श्रौर पौराणिक भी है। हरक्यूलीज की मृत्यू ऐसे ही विषैले वस्त्र से हुई थी। २)

ठ-डाकु श्रों से मुठभेड़-( एक सामान्य श्रभिप्राय है )

ड—नदी में डूबना— ( सूखी नदी में होकर जाते ही बीच में वाड़ श्रा जायगी ग्रौर डूव जायंगे। यह कई कहानियों में है )

१—सर्प किसी न किसी रूप में पुष्पवती होने की स्रवस्था स्रौर संस्कार से संबंध रखता है। यह दक्षिए-पूर्वों बोलिविया के चिरिगुस्रानों में मिलने वाली एक प्रथा से विदित होता है। वहाँ जब कोई कन्या सबसे पहले पुष्पवती होती है, तो तीसरे महीने घर की बड़ी बूढ़ी स्त्रियाँ डण्डे लेकर उस कोठरी में जाती हैं जिसमें वह पुष्पवती कन्या छत से लटकायी गयी रहती है। स्रौर जो चीज उन्हें वहाँ मिलती है उसी में डण्डे मार कर कहती है, 'हम उस साँप को मार रही हैं जिसने इस लड़की को घायल किया है'। (दे० गोल्डन बाउ प्०६०७)

२—हरक्यूलीज देइग्रनीरा से विवाह करके घर लौट रहा था । मार्ग में एक नदी पड़ी। सैण्ठर नेस्सस (Centaur Nessus) देइग्रनीरा की कन्चे पर विठाकर जब पार उतारने गया तब बीच नदी में उसके साथ ग्रभद्र व्यवहार किया। हरक्युलीज ने इस दुष्ट को मार डाला। मरते मरते उसने देइग्रनीरा से कहा कि मेरे शरीर का कुछ रक्त लेकर ग्रपने पास रख लो। यदि कभी हरक्यूलीज किसी स्त्री को तुमसे ग्रविक प्रेम करने लगे तो इस रक्त में रंग कर उसे वस्त्र पहना देना। यह तुम्हारे प्रेम की रक्षा करेगा। देइग्रनीरा ने उसे ग्रपने पास रख लिया। एक बार इयूरीटस से युद्ध करते हुए कई स्त्रियाँ बंदिनी हुईं। उन्हें हरक्यूलीज ने ग्रपनी स्त्री के पास भेज दिया। उनमें से इयोंले नाम की राजकुमारी विशेष सुन्दर थी। देइग्रनीरा को यह भ्रम पैदा कराया गया कि हरक्यूलीज उसे बहुत प्रेम करता है। देइग्रनीरा ने तब उस रक्त से एक वस्त्र रंग कर हरक्यूलीज के पास भेज। पहनते ही हरक्यूलीज तड़प कर मर गया। इसी प्रकार जादूगरनी मीडिया ने जादू के वस्त्र से ग्रपने प्रेमी जेसन की दुल्हन को जला दिया था।

ढ - वृक्ष की शाखा गिरना—(यह ३ के समान है)

गा—चित्र का सिंह या बाव जीवित होकर खा जायगा। (यह विशिष्ट ग्रिभिप्राय कुछ कहानियों में मिलता है)। उड़ीसा में मिलने वाली एक 'सत्य-ना-ग्रयग्' विषयक कहानी में भी चित्र के बाव के जीवित हो जाने का उल्लेख है। राजा पद्मलोचन के पुत्र की आयु सत्यनारायगा ने बारह वर्ष की ही नियत करायी। जिस दिन बारहवाँ वर्ष पूर्ण हो रहा था, उस दिन वह अपनी पत्नी के आग्रह पर एक बाव का चित्र बनाने बैठा। चित्र बन जाने पर चित्र का बाव जीवित हो उठा और राजकुमार को उसने मार डाला। (दे० स्टडी आव श्रोरिस्सन फोकलोर)

६—सहायक भविष्यवाणी सुनता है। वह संकटों से रक्षा करता है।

१० — अंतिम शयन-कक्ष वाले संकट से रक्षा करते समय पकड़ा जाता है सन्देह में मृत्यु दण्ड की ग्राज्ञा होती है। (बुन्देलखण्ड की कहानी में, मित्रों की प्रीति में एक ग्रौर संकट प्रस्तुत किया गया है। वह है रानी की नाक से सर्प निकलने का। रानी की नाक से सर्प निकलने का ग्रिभिप्राय भी बहुत प्रचलित है, पर वह इस कहानी से भिन्न वर्ग की कहानियों में मिलता है।

११—वह सहायक रहस्य-उद्घाटन कर देता हैं—जिससे वह पत्थर का हो जाता है  $^{9}$ ।

१२—नायक के प्रथम पुत्र का स्पर्श, या उसके बिलदान का रक्त उसे पुतः जीवित कर देता है  $^2$ ।

१—पत्थर होने का स्रभिप्राय स्रत्यंत प्राचीन स्रौर स्रत्यंत प्रचितत है। स्रिहित्या के पत्थर होने की कहानी तो हम सभी जानते हैं। पाषाएं नगरी की प्रसिद्ध बुन्देलखण्ड कीं कहानी सभी क्षेत्रों में मिलती है। वह भी शाप का ही परिगाम है। ऐसी कहानियाँ भी बहुत हैं जिनसे किसी कठिन कार्य को करने से संकल्प से गया हुस्रा व्यक्ति किसी शोर को सुनता है और पत्थर हो जाता है। पाश्चात्य जगत में भी इसके स्रनेक प्रयोग हुए हैं। एक स्रभिश्च त शहर से भागते हुए लोट की स्त्री नमक का स्तभ बन गयी थी,क्योंकि उसने पीछे फिर कर सोडीब और गोमोरा पर दृष्टि डाली थी। गौरगन मेक्स्यूसा का रूप इतना भयावना हो गया था कि जो उसे देखता था पत्थर हो जाता था। स्ररेबियन नाइट्स में एक पाषाण नगर का उल्लेख है। ऊपरी मिस्र में इशमोनी नाम का नगर ही पत्थर का हो गया है। (दे० स्टैंण्डर्ड डिक्सनरी स्राव फोक्लोर-निबन्य (पैट्रोफिकेशन)

४२ रक्तलेपन ग्रहिल्यावाली कथा में यह चुरुए की रज का स्पर्श है। पाषाए नगरी में कहानी को दुहराना ऐसा ही ग्रिभिप्राय है। रक्त के स्पर्श ग्रथवा लेप से प्रारा पाने के ग्रिभिप्राय में वह ग्रादिम विश्वास विद्यमान हैं जिसमें यह माना जाता है कि रक्त में प्रारा है। उसके स्पर्श से रक्त का प्रारा

१२ — मृतक पुत्र को सहायक जीवित कर देता है। १. उनके सिर धड़ से मिला कर, २. देवी की कृपा पाकर।

इस प्रकार इन ग्रभिप्रायों पर विचार करने के उपरान्त यह विदित हो जाता है कि कहानी ही पुरानी नहीं, उसमें ग्राने वाले विविध ग्रभिप्राय भी पुराने हैं ग्रौर वे ग्रत्यन्त विशद क्षेत्र से संबंधित हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध निश्चय ही पुष्पवती ग्रवस्था से है। पुष्पवती ग्रवस्था के संबन्ध में ग्रादिम मानव में ग्रत्यन्त ही ग्राशंका के भाव विद्यमान मिलते हैं। इस प्रकार जैन कथा-साहित्य में लोकयार्त्ता के तत्रव पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं।

वस्तुतः जैनियों की इस कथा-परम्परा से ही हिन्दी का सीघा सम्बन्ध उसके ग्रारम्भ-काल में था। हिन्दी में लिखित साहित्य में लोककथा ग्रौर लोक-वार्ता सम्बन्धी जो ग्रन्थ खोज में मिले हैं, ग्रब यहाँ उनका संक्षिप्त परिचय दे देना उचित प्रतीत होता है। इससे वेदों से लेकर हिन्दी के समय तक के लोक-साहित्य के रूप का पूर्ण किन्तु संक्षिप्त विकास समभा जा सकेगा।

## हिन्दी में लोकवार्त्ता-कहानी

इसके लिए हमें 'खोज' रिपोर्ट तथा इतिहासों से वह सामग्री एकत्र करनी होगी जो हिन्दी के कहानी साहित्य से संबंधित है। इस साहित्य के उस भाग पर भी यहाँ विचार नहीं करेंगे जो बहुत उच्चकोटि का है, श्रौर श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यहां हम यह देखेंगे कि क्या इस खोज से हिन्दी में कोई ऐसी सामग्री मिलती है जिसमें लोक-वार्ता की सीधी परम्परा विद्यमान हो। श्रौर जब हम हस्तलिखित ग्रन्थों की शोध के पन्ने पलटते हैं तो हमें श्राश्चर्य में पड़ जाना पड़ता है। श्रनेकों पुस्तकों हैं जो लोकवार्ता को प्रकट करती हैं। यहाँ हम संक्षेप में सभी का सामान्य लेखा-जोखा दिये देते हैं। विषय प्रतिपादन की इप्टि से हम उन पुस्तकों को साधारणतः स्तात विभागों में बाँटे लेते हैं। एक लोक-कहानी का। इस वर्ग में वे पुस्तकें श्रायेंगी जो लोक-प्रचित्त कहानियों को कहानियों के लिए ही ग्रहण करती हैं। दूसरा है धर्म-महात्म्यकथा का—इस वर्ग में ऐसी कहानियाँ श्राती हैं जो या तो (श्र) किसी व्रत से घनिष्ठ सम्बन्ध

स्थानान्तरित हो जायगा। बोनियों के स्रोट डनोमो में जब लड़की स्त्रीत्व की स्रवस्था पर पहुँचती है तो उसे कोठरी से बाहर निकाला जाता है। जिसमें वह ७ साल तक, एक प्रकार से बन्द रही। स्रीर एक बड़ा भोज होता है। एक गुलाम को मारकर उसका रक्त उस लड़की के शरीर पर लेपा जाता है। देखिये—गोल्डेन बाउ, पृष्ठ ५६७: यह पुष्पवती होने के समय का कृत्य पाषागा पर रक्त लेपन के विश्वास से कुछ संबन्ध रखता है, ऐसा विदित होता है।

कथा

रखती हैं। जब तक यह कहानी न सुन ली जाय व्रत पूर्ण नहीं होता। जैसे गएोश चौथ की कथा या (ग्रा) ऐसी कथाएं जो किसी वृत या तीर्थ के महात्म्य को प्रकट करती हैं। (इ) या ऐसी कथाएं जो साधारएातः ऊपर के प्रकार में नहीं श्राती पर जिनका धार्मिक महत्व हो, जिनसे कोई पुण्य लाभ हो। तीसरे वर्ग में वे कथाएं श्रायेंगी जो 'श्रवदान' श्रथवा (legends) कही जाती हैं। चौथे वर्ग में वीर-गाथाएं ग्रथवा बैलैंड (ballads) हैं। पांचवे में साधु-कथा हैं (hegeological) । छठे में पौराणिक कथाएँ (Myth- $\mathrm{ological}$ ) हैं । सातवाँ वर्ग उन पुस्तकों का होगा जिनमें विविध लौकिक ता है।

| सस्कारों का उल्लेख पाया जाय । एक |                                    |                      |              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| 8                                | २                                  | ¥                    | 8            |
| कहानी                            | धर्म महात्म्य                      | भ श्रवदान            | वीरगाथा      |
| १, मूल ढोला                      | १, गगोशजू की कथा                   | चरित्र               | की कथा       |
| २, सिंहासन बत्तीसी               | २, गरोश जी की कथ                   | ा २, हरदौलज <u>ी</u> | २, पृ० रा०   |
|                                  | चार युग की                         | का ख्याल             | रासो         |
| ३, बैताल पच्चीसी                 | ३, श्री सत्यनारायगा                | ३, पन्ना वीरमदे      | (पद्मावती    |
|                                  | कथा                                | की बात               | समय )        |
| ४, कनक मंजरी                     | ४, यमद्वितीया की कथ                |                      | ३, कृष्णदत्त |
| ५, राजा चित्रमुकुट<br>की कथा     | ५, एकादशी महात्म्य                 |                      | रासौ         |
| ६, माधवानले काम                  | - ६, ग्रनन्तदेव की कः              | था                   |              |
| कंदला                            |                                    |                      |              |
| ७, कथा चारदरवेश                  | ७, यशोधर चरित्र                    |                      |              |
| <b>८, चित्रावली</b>              | <ul><li>प्रत कथाकोष</li></ul>      |                      |              |
| ६, माघव विनोद                    | ६, लघु भ्रादित्यवार                |                      |              |
|                                  | की कथा                             |                      |              |
| १०, प्रेम-पयोनिधि                | १०, पूर्णमासी स्रौर जुड़<br>की कथा | ₹                    |              |
| ११, हितोपदेश                     | ११, शिव व्रत कथा                   |                      |              |
| १२, विक्रम विलास                 | १२, सूर्य महात्म्य                 |                      |              |
|                                  | १३, नर्मद सुन्दरी                  |                      |              |
|                                  | १४, पंच कल्याराक व्रत              | •                    |              |
| १५, चंदन मलयागिर                 | १५, म्रादित्यवार कथा               |                      |              |

१६, रसरत्न १६, निश भोजन त्याग व्रत कथा १७, शील कथा १७, कथा संग्रह १८, मनोहर कहानियाँ १८, वारांगकुमार चरित्र १६, शुक बहत्तरी १६, भक्त महात्म्य २०, पद्मनाभि चरित्र २०, मृगावती २१, मकरध्वज की २१, रौहिनी ब्रत कथा कथा २२, शुकरम्भा संवाद २२, श्रघविनास २३, रूपावती २३, मोहमर्द की कथा २४, लक्ष्मगा सेन २४, संयुक्त-कौमुदी भाषा पद्मावती २५, लैला-मंजनू २५, श्राकाश पंचमी की कथा २६, इन्द्रावती २६, ध्यानकुमार चरित्र २७, राजारिसालू २७, षट कर्मोपदेश र्द, चंदायन २८, धर्म परीक्षा २६, मैनासत २६, रत्न ज्ञान ३०, श्रीपाल चरित्र ३१, पुण्याश्रवकथा ३२, रुक्मांगद की कथा ३३, रविव्रत कथा ३४, विष्गुकुमार की कथा ३४, रवि कथा

> ३६, वन्दीमोचन ३७, हरनालिका कथा

५ ६ ७ द

संत कथा पुराग कथा संस्कार वर्णन विविध १ जन्मसाखी १ धर्मसंपद की कथा १ ठाकुर जी की १ ब्रजभान की कथा

: कबीर की : घोड़ी

२ नामदेव की २ जैमुन की कथा २ रामकलेवा २ विसइ कथा

३ राजा पीपा की ३ हरिश्चन्द्र की कथा ३ षट रहस्य ३ श्चन्तरिया की कथा जन्मसाखा ४ नासकेत ४ वना

४ रैदास की ५ चण्डी चरित्र

परिचई

४ सेऊ सम्मन की ६ नृसिंह चरित्र परिचई

६ रांका वांका ७ वहुला कथा

७ नवह्नद नामा ८ सुदामा जी की

प्रचई बारहखड़ी

६ श्रवसाास्यान

१० नृगोपाख्यान

११ शिवसागर

- १२ वीर विलास :द्रोगापर्वः
- १३ उषा चरित्र
- १४ प्रद्यमन चरित्र
- १५ सुन्दरी चरित्र
- १६ म्रादि पुराग की बालबोध भाषा बचनिका
- १७ महापद्म पुराएा
- १८ प्रहलाद पुराएा
- १६ राम पुराएा
- २० बहुला व्याघ्न संवाद
- २१ सुख सागर कथा
- २२ सुधन्वा कथा
- २३ सीता चरित्र
- २४ हनुमान चरित्र
- २५ पाण्डव यशेन्द्र चन्द्रिका
- २६ महादेव विवाह
- २७ उर्वशी
- २८ पुरन्दर माया
- २६ दसम पर्व
- ३० हरिचंद संत
- ३१ जानकी विजय

यह सूची पूर्ण भी नहीं श्रौर ऐतिहासिक क्रम से भी नहीं। किन्तु इससे हिन्दी-साहित्य में लोक-वार्त्ता विषयक रचनाश्रों का सामान्य परिचय श्रवश्य मिल जाता है। लोक-वार्त्ता साहित्य में किस वर्ग की विशेष लोक-प्रियता रही है, यह भी विदित हो जाता है। लोक-वार्त्ता साहित्य के वैविध्य का भी ज्ञान हो जाता है। सिहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, माधवानल-कामकंदला, कथा चारदरवेश, हितोपदेश, माधव-विनोद, शुक्रवहत्तरी, विक्रम-विलास प्रसिद्ध कहानियों से सम्बन्ध रखने वाली कृतियाँ हैं। माधव-विनोद में मालती-माधव की कहानी है। मूल ढोला तथा सेंटा का ढोला, 'ढोला मारू' की कहानी से सम्बन्धित है। मूल ढोला प्रसिद्ध ढोला की तर्ज में नहीं है। इसके लेखक नवलिंसह ने ढोला की शैंली से मिलती जुलती शैली के साहित्यिक छन्द को श्रपनाया है। उसने लिखा है:—

"" सुतुकों सुमिरि हियै घरि ध्यान । कहाँ मूल ढोला रुचिर हित ढोला रुचिरान ।।
ढोला गावं जोग छन्द रोला तजवीजौ ।
ढोला ही सी भपट लटक गावत में कीजौ ।।
चौथी तुक कौ अन्त अर्थ दुहराके गावौ ।
तापे अछ्छर चारि अर्थ के मिलवत आवौ ॥
रे पै स्वर विश्वाम ठहर कर राषत जाई ।
ढोला कैसौ षीन प्रगट जह रीति जगाई ॥
पंमाइच षंजरी ताल तबला बजवानों ।
निज रुचि कौ चातुर्ज करव औरह कौ जानौ ।

रोला की सहायता से ढोला का हश्य उपस्थित करने की लालसा किव में है। ढोले को उसने साहित्यिक रूप देने का उद्योग किया है। इससे ढोले की व्यापक प्रियता भी विदित होती है। इन ढोलों में ढोला मारू ही की कहानी है। वर्त्तमान समय में इस लोकगीत में ढोला के पिता नल की श्रौखा (कष्ट) का जो वर्णन वढ़ गया है, उनका उल्लेख इनमें नहीं। मूल ढोला से विदित होता है कि ढोला वढ़ाकर भी गाया जाता था। विक्रम-विलास, किस्सा, कथा-संग्रह, मनोहर कहानियाँ ग्रादि कहानियों के संग्रह हैं। किसी किसी में तो १०० कहानियाँ तक हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन यहाँ ग्रनावश्यक है।

शेष कुछ ग्रन्थों के परिचय ग्रत्यन्त संक्षेप में यहां देना समीचीन होगा। इन परिचयों से इन रचनाग्रों के लोकतात्विक रूप का परिज्ञान हो सकेगा। कनकमंजरी की कहानी (रचना-काल सं० १६२३ से १७७७ के बीच) की संक्षिप्त यह हैं।

रतनपुर में घनघोर शाह थे। कनकमंजरी स्त्री थी। शाह समुद्र यात्रा को गया तो एक तोता-मैना उसको बहलाते थे। उसका हार स्नान करते समय एक कौश्रा ले गया। इस हार को देखकर एक राजकुमार उस पर श्रासक्त हो गया । उसने श्रनूप दूती हूं ढ़ने को भेजी। वह भिखारिग्णी बनी, दु:खिनी

१ — लेखक — काझोराम, राजकुमार लक्ष्मीचन्द के लिए बनायी गयी।

२—हार को देखकर हार पहनने वाली पर ग्रासक्त होने की घटना कुछ ग्रद्भुत है। ग्रन्यत्र एक कहानी में चील तो हार को सर्प समभ्रकर ले गयी है। किंतु उस हार से मोहित होने की बात नहीं हुई। लखटिकया की कहानी में पैर की जूती देखकर मोहित होने की बात मिलती है। बालों को देखकर या उनकी सुगंघ से तो कई कहानियों के नायक मोहित हुए हैं। इस सम्बन्ध में मिस्र की एक पुरानी कहानी का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

से भीख न लेना उसने ठहराया। कनकमंजरी से मिली, पित-प्रवास का हाल पूछ लिया, दूसरे दिन पान-मिठाई बाँटी, कनक-मंजरी से कहा कि ये चिन्ताहर की पूजक एक तपस्विनी का प्रसाद है। ग्रौर वहाँ जो चिताहर की पूजा करता है, उसका उसके प्रिय से मिलन हो जाता है। कनकमंजरी चिंताहर की पूजा के लिए चली। मैना ने रोका, किंतु उसने एक न सुनी। दूसरे दिन एक दूती तपस्विनी बनकर उसे पूजा को ले जाने लगी। उसी समय तोते ने महावर डाल दिया ग्रौर कनकमंजरी को रजस्वला बताकर पाँच दिन ठहराया। पाँच दिन के बाद उसने कहा:—

## पीपा गये न द्वारिका, बदरी गए न कबीर। भजन भावना से मिले, तुलसी से रघुवीर॥

श्रीर घर में ही पूजा करायी। तोते ने एक हण्टान्त देकर कुसंगित श्रीर जल्दबार्जा का परिएगाम बताया। दूसरे दिन श्रनूप श्रायी तो कनकमंजरी ने कहा 'चिंताहर घट माही'। वह गयी श्रीर एक नाव बनवा लायी। सारिका ने एक हष्टान्त देकर उसे चढ़ने से रोका। राजकुमार ने सिंहलपुर को फौज ले जाने की डौंडी पिटवायी। श्रनूप ने उसे पित के पास जाने को तैयार किया। सारिका ने छींक दिया। साहूकार श्राया। हार दिखाकर राजकुमार ने कनक को कलंकित बतलाना चाहा। तोता हार को लेकर उड़ श्राया। दूनी के नाक कान काटे, प्रेमी मिल गये।

कनकमंजरी कहानी में लोकवार्त्ता के श्रत्यन्त प्रचलित कई तत्व मिलते हैं। कौए द्वारा हार उड़ा ले जाना, हार को देख कर एक राजकुमार का मोहित होना—दूती का नियुक्त किया जाना, मैंना द्वारा उसको बार-बार दूती के चक्र से बचाये जाना, तोते का हार लेकर उड़ जाना जिससे राजकुमार उसके द्वारा कनक मंजरी को लांछित न कर सके । ये सब घटनाएँ इसी रूप में श्रथवा रूपान्तरित होकर शतशः कहानियों में मिलती हैं।

राजा चित्रमुकुट की कथा तो प्रायः इसी रूप में बज में प्रचलित है, श्रीर श्रन्यत्र भी मिलती है। खोज में मिली पुस्तक की कथा का संक्षिप्त रूप यह है:—

राजा चित्रमुकुट के १०,००० रानियाँ थीं, ६०० पुत्र थे। राजा शिकार खेलते रास्ता भूले। छाँह में बैठे, इतने में एक ब्याध ने एक हंस को फंदे में फँसाया। राजा ने बलात् उसे छुड़ा दिया। वह हंस राजा के साथ ही महल में ग्राया। रानी मिलने श्रायीं। एक रानी ने पूछा—''मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ ? राजा ने कहा, 'मैं तुम्हारा गुलाम हूँ।' इस पर हंस हँस पड़ा। राजा ने हँसने का कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम ऐसी ही रानी के चेरे हो गये। इसी बात

पर मैं हुँसा। ऐसी के हाथ का तो पानी न पिये। हंस ने राजा ले चन्द्रभान की वेटी चन्द्रकिरन का वर्णन किया। राजा ६०० पुत्रों सहित योगी वन कर उसकी खोज में निकला। समुद्र किनारे पहुँचे। अकेला राजा हुँस पर चढ़ कर समुद्र पार ग्रनुपनगर में पहुँचा । हंस के द्वारा चन्द्रकिरन से भेंट की । विवाह हुआ। रानी के गर्भ रहा। हुँस पर चढ़कर आ रहे थे कि एक टापू में लड़का हो गया । राजा सूतिकागृह की सामग्री लेने गये । सोंठ, घृत, ग्रग्नि लेकर लौट रहे थे कि हंस के पंखों पर श्राग्नि श्रीर घी गिर गया, वह जल गया। उसी दिन उस नगर का राजा मर गया। मंत्रियों ने इसी राजा को गही दी। वहाँ चन्द्रकिरन टापू पर पत्तों के सहारे जीने लगी। एक व्यापारी जहाज पर ग्राया । चन्द्रकिरन को ग्रपने घर ले गया । राना व्यभिचार को राजी न हुई। उसने उसे वेश्या के हाथ वेच दिया। लडके को व्यापारी ने रख लिया। वालक वड़ा हुन्ना। वेश्या इसे धनिक जान उसे उसकी माँ के पास ले गयी। माँ का दूध उतर भ्राया। लड़के को उसने सब कथा सुना दी। लड़का व्यापारी को पकड़ राजा के पास ले गया। सब कथा सुनकर राजा ने अपने बेटे को छाती से लगाया । चन्द्रकिरन ने हंस का हाल पूछा । उसकी हड्डियाँ निकालीं, जल छिड़का श्रीर कहा यदि मैं निर्दोष हूं तो जी उठ। वह जी उठा। चन्द्रमुकुट उसी मृत राजा के पुत्र को गद्दी देकर वहाँ से चला। इस पार श्राकर राजा श्रपने ६०० वेटों से मिला।

उसमान की चित्रावली भी प्रसिद्ध है। उसे श्रीगरोशप्रसाद द्विवेदी ने 'हिंदी के किव श्रीर काव्य' भाग ३ में सम्मिलित कर लिया है। यह सूफी किवयों की 'प्रेमगाथाश्रों' की कोटि की है। यद्यपि उसमान ने यह दावा किया है कि—

कथा एक मैं हिए उपाई। कहत मीठ ग्री सुनत सुहाई।।
कहों बनायें वैस मोहि सुभा। जेहि जस सूभ सो तैसे बूभा।।
किन्तु इस चित्रावली की कहानी के प्रमुख-तत्व इधर-उधर लोकवार्ताग्रों में
बिखरे मिलते हैं। उन्हीं से लेकर यह चित्रावली उसमान ने 'उपाई' है।

सूफी प्रेम-श्राख्यान-काव्य के समकक्ष ही मृगेन्द्र किव की प्रेम-पयोनिधि है। इसका संक्षिप्त वृत्त यहां दिया जाता है:—

जगत प्रभाकर नाम का एक राजकुमार था। इसने एक तोते से राजा सहपाल की कन्या का रूप वृत्तान्त सुना। वह उस पर मोहित हो गया। उसके दरबार में एक शशिकला नाम की स्त्री थी। उसी की सहायता से राजकुमार सफल मनोरथ हुग्रा। फिर सहपाल की कन्या का दुखित होना, मन्त्री-पुत्र का उसको घोखा देना, किसी योगी की सहायता से दुःख छूटना, ग्रौर फिर किसी पिशाच ग्रौर यक्ष के द्वारा क्लेश पाना ग्रादि दुखद घटनाएँ हैं। फिर उसी तोते से मिलना ग्रौर उसकी सहायता से ग्रपनी प्रिया को प्राप्त करना। मंत्री-पुत्र को वध करना श्रौर राज्याभिषिक्त हो सुख से राज्य करना।

इस कहानी में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। सूफी प्रेम-ग्राख्यान की परम्परा की क्षीण-काय ग्रावृत्ति मात्र है।

चन्दन ग्रौर मलयागिरि रानी को कहानी श्रम्बा, श्रामिली, सरवर श्रौर नीर की लोक-कहानी के समकक्ष है। सरवर श्रौर नीर ज्यों के त्यों इसमें हैं। यह भी प्रसिद्ध प्रचलित कहानी है। सं० १६७० से सं० १७७६ तक के विविध लेखकों द्वारा लिखित इस कथा के श्राठ ग्रन्थों का उल्लेख तो नाहटा जी ने ही किया है।

चन्दन राजा श्रीर मलयागिरि रानी का सौन्दर्य वर्णन, कुलदेवता का राजा चन्दन को भविष्य कष्ट से श्रागाह करना। राजा चन्दन का श्रीर रानी का श्रपने दोनों पुत्र सहित कनकपुर पहुँचना, रानी का जंगल में लकड़ी चुनने जाना श्रीर एक सौदागर से भेंट होना, सौदागर का श्रासक्त होना श्रीर अपने नौकरों द्वारा रानी को मँगाना, सौदागर श्रीर रानी की बातचीत, सौदागर का जहाज चला देना, राजा चन्दन, मलयागिरि, सरवर श्रीर नीर को पृथक-पृथक कर देना, लड़कों का पालन-पोषण होना श्रीर श्रन्य राजा के यहाँ नौकर होना, सौदागर का उस स्थान पर पहुँचना, दोनों भाइयों का श्रापस में श्रपनी विपत्ति वर्णन करना। श्रन्त में सबका मिल जाना।

'रसरत्न' (रचना-काल १६१६ ई०) यथार्थ में लोकवार्ता अथवा कहानी पुस्तक नहीं। यह रसों का वर्णन करने के लिए लिखी गयी है। रसों का वर्णन करते हुए, 'कथा विषय वह महात्म्य' वर्णन करते हुए सूरसेन और रम्भा की प्रेम कहानी लिखी गयी है। यह कहानी भी लोक-कहानियों के आधार पर है, इसमें सन्देह नहीं। यह इसकी संक्षिप्ति देखने से ही विदित हो जाता है।

'कथा विषय वह माहात्म्य वर्णन', वैरागढ़ के राजा सोमेश्वर का पुत्रार्थ काशी जाना श्रौर शिव-भक्ति करना—पुत्र-उत्पत्ति, पंडितों का भविष्य-कथन, चम्पा-वती नगरी श्रौर वहाँ के राजा का वर्णन, पुत्रार्थ देवी की उपासना-विजयपाल के यहाँ कन्या-जन्म, कन्या का बालपन, यौवन, वयसन्धि वर्णन, सूरसेन श्रौर रम्भा में स्वप्न-द्वारा श्रोम उत्पन्न—ग्राकाश वाग्गी, वैद्य उपचार-सखी का उन्माद, मदना सखी का सम्वाद, रम्भा का पुनः स्वप्न देखना, मदना सखी का कुमार को खोजने का श्रयत्न। सूरसेन का विरह। 'चित्रकार का वैरागढ़

पहुँचना तथा नगर वर्णन, कुंग्रर से मिलाप करना, रम्भा का चित्र दर्शन, चित्र-कार का प्यान।

मृगावती का उल्लेख जायसी, उसमान ग्रादि ने प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थ के रूप में किया है। यह भी सूफी ढंग की प्रेम कहानी मानी जा सकती है।

इस प्रकार हमें अवतक की शोध में प्राप्त लोक कहानियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त हो जाता है। ये कहानियाँ कहानियों की हिष्ट से ही लिखी-पढ़ी गयीं, इसमें कोई संदेह नहीं।

दूसरे प्रकार का लोकवार्ता साहित्य जो ग्रन्थ-रूप में खोज में मिला है 'धर्म महात्म्य-कथा' है। ये ग्रन्थ कई विभागों में रखे जा सकते हैं — इनमें पहले तो ऐसे ग्रन्थ हैं जो धार्मिक-व्रत के अनुष्ठान के प्रधान अंग हैं। उदाहरएा के लिए 'गरोश जी की कथा'। गरोश-चनुर्थी को गरोशजी की प्रसन्नतार्थ व्रत रखा जाता है। इस व्रत का फल बिना कथा सुने नहीं होता। व्रत-कथा तथा चंद्रमा के उदय पर जल चढ़ाना ये इस गरोश-चनुर्थी के धार्मिक अनुष्ठान के प्रधान अंग हैं। ऐसी कथाएं दो संप्रदायों से सम्बन्ध रखने वाली मिली हैं। एक हिंदुओं की, दूसरी जैनों की। हिंदुओं की कथाएँ कम मिली हैं। वे ये हैं—

१--श्री गरोश जुकी कथा

२—श्री सत्यनारायण की किया

३---यमद्वितीया की कथा ४---पूर्णमासी ग्रौर शुक्र की वार्ता

५-शिव व्रत कथा

६-एकादशी महात्म्य

७—हरतालिका कथा

दोष निम्न ग्रन्थ जैनियों के व्रतों से सम्बन्धित हैं।

१--- ग्रनन्त देव की कथा

२-लघु म्रादित्यवार कथा

३ - पंच कल्यारगक व्रत

४--- श्रादित्यवार कथा

६-शील कथा

७ —श्रुत पंचमी कथा

५-रोहिनी वृत की कथा

६- श्राकाश पंचमी की कथा

## १० — रिवव्रत कथा ११ — रिव कथा

इनमें एक वर्ग ऐसे ग्रन्थों का है जो 'माहात्म्य' से सम्बन्ध रखते हैं, ग्रथवा किसी व्रत का महत्व श्रौर श्रावश्यकता बताते हैं, उसके श्रनुष्ठान के श्रङ्ग नहीं विदित होते। इनमें ये ग्रन्थ श्रा सकते हैं: १ सूर्य महात्म्य, २ व्रत-कथा-कोष। इनमें से व्रत-कथा कोष जैन-ग्रन्थ हैं। कुछ वे ग्रन्थ हैं जो धर्म के प्रचार की हिण्ट से उपयोगी हैं। इसमें किसी विशेष धर्म की श्रोष्ठता सिद्ध की गयी है। ऐसे ग्रन्थ बहुधा जैन-धर्म की महत्ता के द्योतक हैं। संयुक्त कौमुदी भाषा, ज्यरंग-कुनार चरित, नर्मद सुन्दरी, पद्मनाभि चरित्र में जैन धर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया है। 'मोहमरद की कथा' जैसे ग्रन्थ में धर्म के मर्म की मूक्ष्म परीक्षा की कहानी दी गयी हैं। 'चण्डी-चरित्र' भी धार्मिक महत्व की पुस्तक है। यह दुर्गापाठ का श्रमुवाद है।

एक बहुत बड़ी संख्या उन ग्रन्थों की है जो धार्मिक-ग्रनुष्ठान ग्रथवा उसके माहात्म्य से तो संबन्धित नहीं, पर जो धार्मिक दृष्टि से लिखे गये हैं । वे धर्म-प्रन्थों में गिने जा सकते हैं ग्रीर उनका स्वभाव पुराएों से मिलता जुलता है। उनका विषय अँग्रेजी शब्द माइथालाजी से श्रभिव्यक्त किया जा सकता है। ये ग्रन्थ या तो किसी पुराएा के भ्रथवा उसके किसी अंश के भ्रनुवाद हैं, अथवा पुरागों से लिये गये किसी विषय पर स्वतन्त्रता पूर्वक लिखे गये हैं। इन सबके विषय उनके नामों से विदित हैं। इनमें से म्रादिपुराए। जैनियों का पुरारा है । महापद्मपुरारा भी उन्हीं का है । धर्मसंपद की कथा में युधिष्ठिर संवाद महाभारत से लिया हुश्रा है। जैमुन कथा में जैमिनी श्रश्वमेघ का विषय है । हरिश्चन्द की कथा कहीं कहीं ग्रादित्यवार की कथा का श्रङ्ग मानी गयी है। नासकेत कठोपनिषद के नचिकेता का हिन्दी में श्रावर्त्तन है। चण्डी-चरित्र प्रसिद्ध दुर्गापाठ का श्रनुवाद है। नृसिंह चरित्र में नृसिंह अवतार का, बहुला-कथा में 'भविष्योत्तर पुरागान्तर्गत बहुला व्याघ्र सम्वादे' से लेकर बहुला कथा का, सुदामाजी की वारहखड़ी में सुदामाचरित्र का, श्रवगाख्यान में श्रवगा-कुमार के चरित्र का, नृगोपाख्यान में राजा नृग के चरित्र का, शिवसागर में नारद-चरित्र, देवी-देव-चरिष्ट, जालन्धर कथा, तुलसी चरित्र, सावित्री चरित्र ग्रादि का, वीर-विलास मैं महाभारत के द्रोगा प्रद्युम्न के चरित्र का, सुन्दरी-चरित्र में राजा सुरथ श्रौर समाधि वैश्य के संवाद द्वारा देवी की उपासना के फल तथा देवी-चरित्र का वर्णन है । 'ग्रादि पुराए।' 'रचना-काल (१८६७ ई०) में निम्न विषय है:

गंधिल नामक देश का राजा श्रतिबल—उसका पुत्र महाबल—पुत्र को

राज्य देकर स्वयं दीक्षा ले लेना । महाबल का प्रताप—स्वयंबुद्धि उसका मंत्री उसे विविध कथा सुनाकर धर्म की श्रोर ले जाता है। मंत्री का सुमेरु पर जाना, श्रादित्यगित श्रीर श्रीरंजय नामक दो साधुश्रों का श्रागमन--मंत्री का श्रपने स्वामी का श्रदृष्ट पूछना-साधूश्रों के भव्य होने की, इस भव से दसवें भव में होने की भविष्यवागी-राजा जम्बू द्वीप का प्रथम जिन हुमा-सिंहपूर नगर के श्रीसेन राजा की सुन्दरी नाम्नी स्त्री से जयवर्मा स्त्रीर श्रीवर्मा नाम के दो पुत्रों की उत्पत्ति-श्रीवर्मा को राज्य-प्राप्ति जयवर्मा का बन जाकर मृनि होना -- विद्याधर के वैभव की इच्छा करना -- उसी समय सर्प द्वारा इसा जाना--उसका महाबल होकर उन्हीं भोगों का भोगना-उसका लिलतादेव होकर विषय भोग करते हुए पूनः योग की स्रोर हृष्ट्रिपात करना-लिलताँगग की कान्ति का मन्द हो जाना-शोक-स्वर्गीय सज्जनों द्वारा शोक-विनाश—मित्र द्वारा उसका सोलहवें स्वर्ग में पहुँचना। उत्कल षेट नगर के राजा वज्रबाहु की रानी वसुन्धरा से इसका जन्म होना-स्वयंप्रभा देवांगना का भी इसी समय जन्म लेना-राजा को स्वप्न-ग्रपनी पत्नी तथा उसके पति भव का वृत्तान्त जानना-उसकी पुत्री वज्त्रजंघ का विवाह-उसकी बहिन अनुधरी का चक्रवर्ती के पुत्र सहित ग्रमिततेज से विवाह—वज्रजंघ का विरक्त हो जाना— कुट्रम्बियों का शोक - इत्यादि-

यह महा ग्रन्थ जैनियों का भ्रादि पुरागा है। इसके मूल लेखक सेना-चार्य हैं।

'महापद्मपुरारा।' (रचना-काल १७६६ ई०) में जैनियों की हिष्ट से राम-चरित्र का वर्णन है। इसका संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है:—

मंगलाचरण श्रादि—वर्द्धमान स्वामी का वर्णन—द्वितीय श्रधिकार—लोक-स्थिति—सूर्य तथा चन्द्र वंश की उत्पत्ति—श्रादिनाथ का वर्णन—सगरपुत्रों की कथा, नरक स्वर्ग का वर्णन—रावणादि की पूर्व जीवन-कथा।

तीसरा महाधिकार—राम बनवास
चौथा महाधिकार—राम-रावरण युद्ध
पाँचवाँ महाधिकार—लवकुश का वृत्तान्त
छठवाँ महाधिकार—राम का निर्वारणगमन
राम-चरित की जैनियों में मान्यता है, इसे सभी जानते हैं।
हिन्दी की एक श्रत्यन्त पुरातन रामायरण स्वयंभू की रामायरण है। यह

<sup>\*</sup> हिन्दी से यहाँ अभिप्रायः प्राचीन हिन्दी अथवा उत्तर कालीन अपभ्रंश से हैं।

'स्वयंभू रामायए।' ग्रनेकों स्थानों पर जैनियों के यहाँ मिलती है। यह यथार्थ में उनके पुराए। का प्रधान विषय है। प्रह्लाद-चरित्र में हिरण्यकश्यप तथा प्रह्लाद-चरित्र है। रामपुराए। रामचिरत ही है। बहुला व्याझसंवाद ग्रौर बहुला-कथा का एक ही विषय है। भविष्योत्तर पुराए। से लिया गया है। सुबसागर-शुकसागर है। सुधन्वा कथा में ग्रर्जुन ग्रौर उसके पुत्र सुधन्वा के युद्ध का वर्गन है। सीता-चिर्त्र, हनुमान-चिर्त्र विख्यात हैं--पाँडव यशेन्दुचिन्द्रका में महाभारत की संपूर्ण कथाएँ हैं। इसी प्रकार महादेव विवाह, उर्वशी तथा पुरन्दर माया ग्रादि पुराएों से लिये गये विषयों पर कथाएँ हैं।

यहाँ तक हमने ग्रन्थ-रूप में मिलने वाले कथा-कहानी साहित्य की उन शाखायों पर विचार किया है, जिनके ग्रन्थ ग्रधिक मात्रा में मिलते हैं। किन्तु इस प्रकार खोज में मिलने वाले ग्रन्थों में 'सन्त-कथा' सम्बन्धी भी कई ग्रन्थ हैं। इनमें किसी महात्मा के चरित्र का वर्णन होता हैं। कबीर, नामदेव, पीपा, रैदास, नानक, घना, सेऊ-सम्मन ग्रादि के चरित्रों का इन ग्रन्थों में वर्णन है। किन्तू ये जीवन-चरित्र नहीं कहे जा सकते । इनमें जीवन के ऐतिहासिक वृत्त की श्रपेक्षा, उनके सम्बन्ध में प्रचलित लोक-प्रवादों का विशेष समावेश होता है। सन्तों के चमत्कारों का श्रद्भूत वर्णन इनमें होता है । ऐसे वर्णन लोक-वार्ता का अंग माने जाते हैं। क्योंकि इनके निर्मारा में लोक-तत्व और लोक-कृढियों को ही काम में लाया जाता है। इसका संकेत संतों के वर्णन में भी ऊपर दिया गया है। उदाहरणार्थ सेऊ-सम्मन चोरी करने जाते हैं, प्रातः पता न लग जाय, इसलिए एक का सिर काट लाते हैं। यह घटना ईसापूर्व २-३ हजार वर्ष पूर्व की मिस्र की कहानी में ज्यों की त्यों मिलती हैं। सिहल में गुरुनानक का बारहवर्षीय पुत्र को माता-पिता के हाथों से कत्ल कराना और रँघवाना तथा पुनरुजीवित करना, मोरध्वज के पूरारा प्रसिद्ध कथा-रूप से साम्य रखता है। सन्त बन्दी वनाये जाते हैं, पर ताले-कूँचे खुल जाते हैं, श्रीर सन्त मुक्त हो जाते हैं। यह श्रिमिप्राय देश-विदेशों में लोक-प्रचलित है । देखिये जैनरल ग्राव ग्रमेरिकन फोकलोर: स्लैविक फोकलोर: ए सिम्पोजियम पृष्ठ २०७। भक्त प्रह्लाद के पौरािंग ग्राख्यान की तरह ये सन्त कहीं नदी में फेंके जाते हैं, कहीं हाथी से क्चलवाये जाते हैं, कहीं भ्राग में जलाये जाते हैं, हर स्थान पर श्राश्चार्यजनक चमत्कार घटित होते हैं, फलतः सन्तों की जीवनियों का निर्माण लोक-मानस के पूर्णतः अनुकूल हैं। इसी प्रकार तीन ग्रन्थ ऐसे हैं जिनमें किसी वीर पुरुष के वीर-चरित्र का बर्णन किया गया है। ऐसे चरित्र जब लोक-पद्धति में विशेष लोक-वैलक्षण्य युक्त लिखे जाते हैं तो अवदान या लीजेण्ड कहलाते हैं । इनमें ऐतिहासिकता कम लोक-तात्विकता अधिक रहती है ।

'हरदौल' बुन्देलखण्ड का प्रसिद्ध वर्चस्वी महापुरुष हुआ है। घर-घर उसकी पूजा होती है। 'पन्ना वीरमदे की बात' में पन्ना श्रीर विक्रमदेव का वर्णन है। इनसे भिन्न वे रासौ हैं जिनमें लोक-वार्ता ने भी कुछ साहित्यिक धरातल प्राप्त कर लिया है, श्रीर वीर पुरुषों का चरित्र-वर्णन रस-परिपाक की दृष्टि से किया गया है। इनमें गेयत्व भी हो सकता है। ऐसी रचनाएँ वीरगाथाएँ कहलाती हैं। 'खान खवास की कथा' ऐसी ही रचना है।

शेरशाह ग्रौर उसकी वेगम का वर्णन—शेरशाह का भ्रपनी वेगम को पादने पर निकाल देना—बेगम गर्भवती—एक खिदमतगार के यहाँ रही—वहाँ खाँ खवास का जन्म—साधू से ग्राशीर्वाद मिलना—शेरशाह को खाँ खवास को उहदेदार बनाना—बयाना की रानी की कथा जो कर नहीं देती थी—युद्ध में बादशाही सेना का हारना— श्रन्त में सेना सहित खाँ खवास का जाना-भीपरण युद्ध—रानी को घेर लेना—सेना का भागना— रानी का खाँ खवास को ग्रपनी श्रोर मिला लेना—शेरशाह की मृत्यु—सलेमशाह को गद्दी—खाँ खवास को उसके विरुद्ध रहने की प्रतिज्ञा।

खवास की दानवीरता का दर्जन स्मिन्स के बुलाये हुए मंत्री पर बेगम का ग्रासक्त हो जाना—मंत्री से अपनी इच्छा प्रकट करना —मंत्री का निपेध करना —बेगम की बादशाह से मंत्री के दुराचरण की शिकायत —मरवाने की श्राज्ञा—मंत्री का खाँ खवास की शरण जाना—सलेमशाह की बयाने पर चढ़ाई—बादशाही सेना विचलित—बादशाह की हार—खाँ खबास को सादर सेना में बुलाना—खाँ खबास को घर लेना—वादशाह का उससे सिर माँगना—उसका दे देना—बादशाही सेना की खुशी—बयाने वालों का दुख, खाँ खबास की स्त्री श्रीर पुत्र का मरना—सलेम को थिक्कारना।

कृष्णदत्त रासा (रचना-काल १८४४ ई०) भी इसी कोटि की रचना है, उसका विपय-परिचय इस प्रकार है : महमूदग्रली खाँ को नवाब ने शरवार देश इजारे में दिया—पांटे गोड़ा के महमूद ग्रली से मिल गये ग्रौर रामदत्त पांडे भिनगा पर चढ़ा ले गये।

कृष्णदत्तांसह के चचा उमराविसह का वर्णन—ग्रौर दूसरे चाचाग्रों का वर्णन—गृट्वीसिह के पुत्र क्षेत्रपाल ग्रौर हरभक्त सिह का वर्णन तथा उमराविसह के पुत्र युवराजिसह का वर्णन—क्षेत्रपालिसिह के पुत्र ग्रजुं निसिह हुए—म्लेक्षों ने हमला किया—सेना का वर्णन—युद्ध—नहमूदग्रली के साले का मारा जाना—सेना का भागना—पुनः युद्ध की तय्यारी-सात दिन का युद्ध—वाग का युद्ध—नवाव का पुनः सेना भेजना—नाजिम के भाई के युद्ध का वर्णन—गर्गवं चियों की सहायता से युद्ध करना—भिनगा नरेश का भागना—गोंडा नरेश ने भिनगा राज को मेल करने के लिए पत्र लिखा—उस समय गोंडा में ग्रमानिसह

राजा थे— मेल होने पर फौजी सरदारों के साथ पहाड़ में शिकार खेलने चले गये फिर वदग्रमली होने से नवाव ने नाजिम को कैंद कर दिया और कृष्णदत्त-सिंह को राजा बनाया।

जिन अन्य रासों को इस वर्ग में गिनाया गया है, उनका परिचय साहित्य के इतिहासों में मिल जाता है। 'कृष्णदत्त रासा' के सम्बन्ध में यह श्रापत्ति की जा मकती है कि इसका विषय प्रायः ऐतिहासिक है, इसे लोक वार्त्ता साहित्य के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं करना चाहिये।

कुछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जिनमें विविध संस्कारों से सम्बन्धित लोकाचारों का वर्णन भी है। 'ठाकुरजी की घोड़ी' में विवाह के ग्रवसर पर घोड़ी चढ़ने के ग्रवसर पर होनेवाल ग्राचारों का उल्लेख है। उदाहरणार्थ 'रामब्याह' में रामभरत-लक्ष्मण शत्रुझ ग्रादि कां कलेवा करने जाना—वहाँ लक्ष्मी, निधि सिद्धि सलहजों से हास-विलास के प्रश्नोत्तर। 'यह राम के विवाह के प्रसंग से जोड़ दिया गया है।' 'षट रहस्य' में भी रामविवाह का ग्राथ्य लेकर छः वैवाहिक ग्राचारों का वर्णन है। इसका संक्षिप्त विषय-परिचय यह है: राम से देवियों के पैर लगने के लिए सिखयों का कहना, वत्ती मिलना, लहकौरि खिलाना, कलेवा करना, ज्यौनार, सिखयों ग्रीर राम का संवाद, हास-विलास।

'वना' में 'वरना' दिये हुए हैं। वरना भी विवाह के लिए तय्यार हुए 'वर' को कहते हैं। उससे सम्बन्धित गीत भी 'वना' या 'बन्ना' या 'बरना' कहलाते हैं। उसी पर रचनाएँ इस पुस्तक में हैं।

कुछ ऐसी पुस्तकें भी हैं जैसे ब्रजमान की कथा, बिसह कथा, ग्रन्तिया की कथा जिनका उल्लेख ऊपर के वर्गौं में नहीं हुग्रा। इनमें से ग्रन्तिया की कथा बुखार को दूर करने के तांत्रिक उपचार से सम्बन्ध रखने वाली कथा है।

यह लोक-वार्त्ता सम्बन्धी ग्रन्थों का साधारए विवरए है। भ्रव इनमें से कुछ विशेष ग्रन्थों का भी विषय-सम्बन्धी संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना इसलिए ग्रावश्यक है कि उससे कुछ उन बातों का पता चल सकेगा जो ग्राज के लोक-प्रचलित मौखिक बार्त्ता में भी जहाँ तहाँ मिलती हैं साथ ही जो लोक-तात्विक सम्भावनाग्रों से ग्रोत-प्रोत हैं।

कहानियों में 'माधवानल कामकंदला' (रचना-काल ६६१ हिजरी) की कथा ग्रत्यन्त प्रचलित है। इसकी जो प्रति मिली है वह १५५३ ई० की लिखी है। ग्रालम किव की लिखी हुई है। माधव ब्राह्मण ग्रौर कामकंदला वैश्या के प्रेम की गाथा है। वह वीर विक्रमादित्य की ग्रनेकों कहानियों में से एक है। कहीं कहीं लोक में प्रचलित कहानियों में केवल विक्रमाजीत का तो नाम रह

गया है, माधव तथा कामकंदला का नाम लुप्त हो गया है। इसका संक्षिप्त वृत्त इस प्रकार है :---

पुहपावती नगरी का एक गोपीचन्द राजा था। उसके दरबार में एक गुरा-वान ब्राह्मए। माधवानल था। एक दिन वह स्तान कर तिलक लगाकर वीएगा से कुछ गान करने लगा। नगर की सब स्त्रियाँ विमोहित हो गयीं। एक स्त्री विशेष मोहित हुई। एक दिन वह अपने पित को भोजन करा रही थी। इतने में माधव गान करता हुआ उस गली में से आ निकला । स्त्री ने भोजन थाली की जगह घरती में परोस दिया । पति के कारए। पूछने पर उसने कहा कि मैं माधव के गान से मोहित हो गयी हूँ। पित ने नगर के सब ग्रादिमयों को एकत्रित करके राजा से पुकार की कि या तो माधव को निकाल दो या हम नगर छोड़ देंगे। राजा ने माधव को निकाल दिया। दस दिन पीछे माधव कामावती नगरी में पहुँचा जहाँ कामकंदला नामक वेश्या रहती थी। राजा के दरबार में वह शृङ्गार करके पहुँची । माधव भी चला । माधव को द्वारपालों ने रोका, वह वहीं बैठ गया। दरबार में बारह मृदंग बज रहे थे।

एक मृदंगी का एक अँगूठा न था। माधव ने इस मृदं-माधव गची के द्वारा तालभंग होने की बात द्वारपाल के द्वारा राजा से कहलायी। परीक्षा करने पर राजा ने जाना कि उसके मोम का अँगूठा है। माधव को बुलाकर राजा ने उसका सम्मान किया। वेश्या की कला से प्रसन्न हो माधव ने जो कुछ राजा से पाया था सब वेश्या को दे दिया। राजा ने क्रुद्ध होकर उसे नगर से निकल जाने की श्राज्ञा दे दी। वेश्या मोहित हो गयी थी। वह उसे ग्रपने घर लायी। दूसरे दिन भी वेश्या ने उसे छिपाकर रखा। तीसरे दिन माधव विदा हुग्रा। दोनों को दुःख हुग्रा। वह विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में गया। राजा के शिवमन्दिर में एक दोहा लिख ग्राया। राजा उस ब्राह्मण की खोज करने लगा । ज्ञानमती स्त्री ने उसे मन्दिर में नाया श्रीर राजा के पास ले गयी। राजा ने उसका सम्मान किया श्रीर समकाया कि वेश्या की प्रीति स्थिर नहीं रहती, वह धन की प्रीति हैं। पर माधव न माना। विक्रम ने राजा कामसेन पर चढ़ाई की । कामावती के पास डेरा डालकर राजा वेश्या की परीक्षार्थ गया और कहा कि माधव तेरे वियोग में मर गया । उसने भी प्रारण त्याग दिये । जब माधव ने वेश्या के प्रारण-त्याग की बात सुनी तो उसने भी प्राण त्याग दिये। राजा भी इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु कराके जीवित नहीं रहना चाहता था। वह भी चिता बनाकर जल मरने को तैयार हुमा। राजा के मधीन कुछ वैताल थे। वे म्राये। पाताल से म्रमृत लाये म्रौर

माधव को जिला दिया । विक्रमादित्य वैद्य बन अ्रमृत लेकर गये भ्रौर वेश्या को

जिला दिया और उसे अपना परिचय भी दिया। विक्रम ने श्रीपित क्षत्री को राजा कामसेन से वेश्या माँगने के लिए भेजा। कामसेन ने कहा कि युद्ध करके ले लो। चार पहर लड़ाई हुई। कामसेन हारा, सिन्ध हुई और कामकन्दला विक्रमादित्य को दे दी। माधव को कामकन्दला देकर और राजा अपने नगर में आया। राजा ने उसे अपना मन्त्री बनाया, जागीर दी। माधव सुखी रहने लगा।

चित्रावली (रचनाकाल सं० १६१३) की कहानी में कितने ही चमत्कारपूर्ण अंश हैं। इस कहानी का ग्राधार निश्चय ही लोकवात

चित्रावली है। यह जायसी के पद्मावत तथा भ्रालम की काम-कंदला की भाँति ही प्रेमगाथा है। 'चित्रदर्शन' से

प्रोम उदय हुआ है। ग्रौर उसके लिए ग्रनेकों कष्ट उठाने पड़े हैं। इसका संक्षित कथा-परिचय यह है:---

नैपाल का राजा धरनीधर पँवार कुल का क्षत्रिय था। राजा के सन्तान न थी, तप के लिए वह जंगल जाने लगा। मंत्रियों ने घर पर ही शिवाराधना की सलाह दी। शिव-पार्वती ने श्राकर परीक्षार्थ उससे सिर माँगा। राजा सिर देने को तैयार हुमा। शिव-पार्वती ने एक पुत्र होने का वरदान दिया, जो योग साधेगा श्रौर किसी स्त्री से प्रोम भी करेगा। पुत्र हुश्रा, उसका नाम सुजान रखा गया । वह गूरानिधान था । एक बार शिकार खेलते में रास्ता भूल गया । हार कर एक पर्वत की मढ़ी में जा सोया । वह एक देव का स्थान धा । उसने इसकी रक्षा की । इसी समय देव का एक मित्र ग्राया ग्रौर उसने रूपनगर में चित्रा-वली की बर्षगांठ का वर्णन किया। उससे भी चलने के लिए कहा। वे कुमार को भी साथ ले उड़े ग्रौर उसे चित्रावली की चित्रसारी में सुलाकर स्वयं उत्सव देखने लगे । राजकूमार की श्राँखें खुलीं, चित्रावली का एक चित्र वहाँ देखा । राजकुमार ने भ्रपना भी एक चित्र बनाकर उसके पास रख दिया श्रौर सो गया । सबेरे देव उठाकर उसे ले ग्राये । जब वह जगा तो चित्रावली के प्रेम में विह्वल हो गया। सेवक लोग ढूंढ़कर उसे राज में ले गये पर वह विरह में बेस्घ रहा। सुबुद्धि ब्राह्मए। ने युक्ति से सारा हाल जाना। ये दोनों उसी मढ़ी पर जाकर रहे। स्रनशन जारी कर दिया। चित्रावली भी चित्र देखकर मोहित हो गयी। उसने भ्रपने नपुंसक भृत्यों को उसे ढूंढ़ने भेजा। एक यहाँ भी ग्रा पहुँचा। एक चुगल ने कुमारी या हीरा से चुगली कर दी। उसने उस चित्र को धो डाला। कुमारी ने उस कूटीचर को उसका सिर मुड़वाकर निकलवा दिया। वह कुमार से मिला। उसके साथ कुमार रूपनगर पहुँचा, शिवमन्दिर में दोनों का साक्षात हो गया। इशी अवसर पर कुटीचर ने उसे अपना शत्रु मान कर जसे श्रन्था एक कर पर्वत की गुफा में डाल दिया । वहाँ एक श्रजगर उसे निगल गया किंतु उसकी विरहाग्नि से व्याकूल हो उसे फिर उगल दिया। वन में पूमते हुए एक हाथी ने उसे पकड़ा। उस हाथी को एक सिंह ले उड़ा। हाथी ने भी इसे छोड़ दिया । समुद तट पर एक बनमानस मिला जो इसके रूप पर मोहित हो गया । जड़ी बूटी लगाकर नेत्र ठीक कर दिये । फिर घूमता हुआ सागरगढ़ में जा पहुँचा। बहाँ के राजा सागर की फुलवारी में यह विश्राम कर रहा था कि कौला ग्रा गयी। वह भी मोहित हो गयी। जोगी जिमाने के वहाने उसे बुलाया। भोजन में हार डाल कर उसे चोर साबित कर दिया ग्रौर वन्दी बना दिया। एक राजा कौलावती की रूप-प्रशंसा सून कर उसे लेने को चढ़ ग्राया । सूजान ने उसे हरा दिया । श्रौर कौला से चित्रा-मिलन कीं प्रतिज्ञा करा व्याह कर लिया। इधर चित्रा ने फिर वही पहलेवाला योगी कुमार की खोज में भेजा। सुजान कौला को लेकर गिरनार यात्रा को गया था। वह फिर उसे रूपनगर ले श्राया । उसे सीमा पर बिठाकर कुमारी से कहने गया । इसी श्रवसर पर कथक ने, जो सागर का निवासी था, राजा को सोहिल राजा के युद्ध का गान सुनाया। सुनकर राजा को कन्या-विवाह की चिन्ता हुई। राजा ने चार चितेरे राजपुत्रों के चित्र लाने को भेजे। रानी ने चित्रा को उदास देखकर उदासी का कारए। पूछा। उसने तो बहाना किया किंतू एक चेरी न दूत भेजने का हाल सुना दिया । इसी समय वह दूत आरहा था । रानी ने उसे बीच ही में पकड़ लिया । इधर विलंब होने से राजकुमार चित्रा का नाम लेकर पागल-साहो दौड़ने लगा। राजा ने हाल सूना। राजा ने गृप्त रूप से उसे मारने के लिए एक हाथी छोड़ दिया। कुमार ने उसे मार डाला। तब राजा उसे मारने को चढ़े। इसी भ्रवसर पर एक चितेरा सागर से कुँवर का चित्र लेकर पहुँचा । सोहिल के मरने का समाचार कहकर चित्र दिखाया । चित्र इसी कुमार का था। राजा ने उससे अपनी चित्रा व्याह दी।

कौला ने एक हंस मिश्र को दूत बनाकर भेजा। कुमार ने ग्रपने पिता श्रौर कौला का स्मरण कर बिदा मांगी श्रौर सागर श्राकर कौला को भी बिदा कराया। जगन्नाथपुरी होते हुए श्रपने देश को गये। माता अंधी हो गयी थी। पुत्र के श्रागमन से उसके नेत्र खुल उठे। राजा ने पुत्र गद्दी पर बिठाकर भजन करना श्रारम्भ कर दिया। कुमार राज्य भोग करने लगा।

इस कहानी के विश्लेषरण से इसके कथा-विधान में निम्न तत्वों की संयोजना मिलती है:

१—दैवी तत्व : श्र—शिव-पार्वती का श्राना, सिर की भेंट मांगना, वरदान देना '

## ग्रा—देवी की मढ़ी; सुजान को उड़ाकर रूपनगर में ले जाना, ले ग्राना।

म्रा-पुनः उसे हाथी पकड़ता है, हाथी को

सिंह ले उड़ता है। हाथी पर्वत पर छोड़-

देता हैं। बनमानुस उसे बनौषधि से सुभता कर देता है।

इ-- पागल सुजान का हाथी को मारना।

ई-अंधी माता का पुत्र श्रागमन से दृष्टि पाना।

र---चित्र-दर्शन द्वारा प्रोम-सुजान तथा चित्रावली में।

श्रा—कौला का ।

🔾 मिलन ग्रौर विवाह में विविध बाधाऐं—ग्र—कुटीचर द्वारा ।

ग्रा—माद्वारा। ई—पितादारा जोसजा

ई—पिता द्वारा, जो सुजान पर युद्ध करने चढ़े।

६— चित्र द्वारा विवाह का मार्ग खुलना—युद्ध के लिए ग्रारूढ़ राजा चित्र

पाकर सुजान से चित्रा का विवाह करने को सन्नद्ध।

७- मुख्य विवाह से पूर्व एक और विवाह, कौला से ।

५—नायक का श्रन्धा किया जाना, तथा पुनः एक प्रेमी के माध्यम से श्रीवधोपचार से पुनः हिष्ट पाना—

ग्र—कुटीचर द्वारा श्रन्था किया गया।

ग्रा--बनमानस ने प्रोम में पड़कर ग्रौषधोपचार से ग्र<del>च</del>छा किया।

'राजाचन्द की बात' नामक एक ग्रन्थ मिला है। उसमें एक छोटी सी कहानी भर है। यह ब्रजभारती के ग्रङ्क सं० ४-५-६ वर्ष ४ सं० २००३ में पृ० १२-२० पर प्रकाशित हो चुकी है। ग्रगरचन्द नाहटाजी ने ब्रजभारती के अंक सं० १०-११-१२, वर्ष ४ सं० २००३ में एक लेख द्वारा यह बताया है कि

चन्द की बात जैनसाहित्य में बहुत प्रचिलत है । इस कथानक पर कितने ही ग्रन्थ लिखे गये।

इस कहानी में---

(१) चन्द का शिकार में मार्ग भूलना ग्रौर एक बुढ़िया के पास पहुँचना

ऐसा तत्व है जो एकानेक कहानियों में मिलता है। बुढ़िया 'बहमाता' है जो जूड़ी बांधती है।

- (२) चंद की 'मां' कामरू-मंत्र जानती है। पीपर उड़ता है, उन्हें गिरनेरी पहुँचाता है ग्रीर लाता हैं। पीपल का नृक्ष बातें भी करता है। मन्त्र से उड़ने की शक्ति के कितने दृष्टान्त मिलते हैं। यहाँ मन्त्र से नृक्ष को उड़ाया गया है। यह उड़न खटोले, या उड़नी खड़ाउग्रों, या काठ के घोड़े के समकक्ष है।
- (३) वास्तविक वर काना है, सुन्दरी कन्या परिमलाच्छ के लिए विवाह के श्रवसर पर सुन्दर वर दिया जाय। वास्तविक वर के स्थान पर भाँवरों के श्रवसर के लिए चन्द को वर बनाया गया।
- (४) सासु-बहू घर जाकर राजा चन्द पर जब बिवाह के चिह्न देखती हैं तो भयभीत होती हैं। बहू राजा को तोता बनाकर पिंजड़े में रख लेती है। लीला तागा बांध देती है।
  - (५) तोता उड़ जाता है, भ्रौर परिमलाच्छ के पास पहुँचता है।
- (६) परिमला वियोग में पागल, पवन-दूत बनाती है । सूझा बनकर श्राये चन्द से भी संदेश कहती है ।
  - (७) परिमला ने लीला तागा तोड़ा। दोनों मिले।
- (८) सासु-बहू दोनों चील बनकर उड़ गयीं। परिमला बाज बन कर उन्हें दबा लायी। राजा चन्द ने एक तीर से दोनों को मार दिया।

पहली दृष्टि में यह कहानी मात्र कहानी प्रतीत होती है। कोई श्राध्यात्मिक रूपक नहीं लगती। किन्तु कुछ संकेत कहानी में ऐसे हैं जो उसे स्पष्ट ही रूपक सिद्ध करते हैं। फिर भी कहानी का लोक-कहानी की दृष्टि से भी कम मूल्य नहीं है। कई ऐसे तत्व इसमें विद्यमान हैं जो लोक-वार्ता की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं।

जैन साहित्य में ही इसका महत्व हो, ऐसा नहीं। यह लोक-कहानी पंजाब श्रौर बंगाल तक में किंचित भिन्न भूमिका से मिलती है।

पंजाब के रावलिंपडी जिले के हज्रों से जनवरी १८८१ में स्विन्नर्टन ने से प्राप्त किया। वहाँ यह 'राजा नेकबख्त' की कहानी के नाम से मिली है। इस कहानी में यों तो और भी कुछ कथाँश मिले हुए हैं, पर श्रिधकांश यही कहानी घेरे हुए है। इसमें (१) वही है जो राजा चन्द की बात में है। पर राजा बुढ़िया के पास भूल-भटक कर नहीं पहुँचा। घोड़े पर सवार होकर घूमने निकला है, तभी नदी किनारे उसे वह बुढ़िया बैमाता मिली है। राजा नेकबख्त उसे भाग्य और कम के भगड़ों का फैसला करते देखता है।

कथांश (२) भी वही है। नेकबस्त की कहानी में भी पीपल का ही पेड़

है । हाँ, यहाँ पीपल का पेड़ बातें नहीं करता । मन्त्र से ही पेड़ उड़ता है । राजा की माँ तथा पत्नी लाल डोरे पर मंत्र पढ़कर पीपल की शाखा से बाँधती हैं, तभी वह उड़ने लगता है।

- (३) यहाँ पंजाब की कहानी में वास्तविक वर कुरूप था । काना नहीं । चंद की भाँति ही यहाँ नेकबख्त को वर बनाया गया। दुलहिन का नाम परि-मलाच्छ न होकर 'स्रजीज' था।
- (४) चंद में भी सास-बहू हैं। यहाँ भी सास-बहू हैं। चंद की बात में ये दोनों चंद के शरीर पर विवाह के चिह्न देखकर पहचानती हैं । नेकवरूत कहानी में उन चिल्लों के ग्रतिरिक्त एक ग्रौर विधि से नेकवरूत का भेद जान लिया है । दोनों स्त्रियों ने जाने से पूर्व राजा के चारों ग्रोर ग्रभिमंत्रित सरसों बखेर दी थी, जो तुरंत ही उग ग्रायीं। सरसों के पौघों के ग्रस्त-व्यस्त होने से भी उन्होंने राजा के जाने-ग्राने का हाल जान लिया था। ये उसे तोता नहीं मोर बनाती हैं। ग्रौर बाग में छोड़ देती हैं। जैसे तोता परिमलाच्छ के पास पहुँचता है । उसी तरह मोर भी ग्रजीज के पास पहुँचता है । पर इस मोर को सौदागर चुराकर ले जाते हैं। उन्हीं से वह प्रजीज को मिलता है।

६ठा कथांश या अभिप्राय दोनों में समान है।

७वाँ भी दोनों में है, पर 'नेकवरूत' में नयी पत्नी चील बनकर उड़ी है, बाज बनकर नही । राजा ने पहली दो चीलों को ही मारा है, नवविवाहिता को नहीं मारा । नेकबख्त ने तीनों को मार डाला है ।

पूर्व में बंगाल से यही कहानी मिली है। वहाँ यह सत्यपीर के भक्त की कहानी बन गयी है। यह वाजिदअली की लिखी हुई है, इसका मूल ढाँचा 'चंद की वात' से मिलता है, बीच में सत्यपीर की दया भ्रौर चमत्कार दिखाने के लिए कुछ कथाँश जोड़े गये हैं। यह कहानी चंदन नगर के व्यापारी के पुत्रों की है। यहाँ 'चंद' के स्थान पर 'सुन्दर' है । सास-बहू की जगह मदन ग्रौर कामदेव नाम के 'सुन्दर' के दो बड़े भाइयों की पत्नियाँ सुमति तथा कुमति हैं । ये दोनों जादूगरिनियाँ हैं। दोनों बड़े भाई व्यापारार्थ बाहर चले जाते हैं। दोनों भाभियाँ सुन्दर को बेहोश कर पेड़ के द्वारा उड़कर कयनूर ( श्रासाम ) में पहुँचती है । चंद की बात से इस कहानी में भ्रंतर इस प्रकार है---

१ -- सुन्दर को श्रपने मार्ग की बाधा समभक्तर पहले वे यों ही मंत्र से मार डालती हैं, स्रौर जंगल में फिकवा देती हैं। सत्यपीर उसे जीवित कर देता है।

२ - सुन्दर को दुबारा वे दोनों मार डालती हैं, श्रौर शरीर के कई

टुकड़े करके जंगल में एक-एक टुकड़े को ग्रलग ग्रलग दफना देती हैं। सत्यपी उसे फिर जीवित कर देता है।

३—यहाँ तक सुन्दर को भाभियों के कहीं जाने का कुछ भी पता नहीं वह सत्यपीर के कहने से एक घने पेड़ पर चढ़कर छिपकर बैठ जाता है। ग्रव उसी पेड़ पर वे दोनों श्राती हैं श्रीर उसी से उड़कर कत्यूरजाती है।

४— सुन्दर किसी के बदले में दुलहा नहीं बनता । यहाँ स्वयंवर है। सत्यपीर के चुपचाप कहने से कत्यूर के राजा की पुत्री सुन्दर को ही जय माला पहनाती है। सुन्दर रात में उसके ग्रांचल पर प्रपना वृत्त लिखकरिफर उसी पेड़ पर चढ़ भाभियों के बिना जाने भाभियों के साथ चन्दननगर ग्रा जाता है।

५-इस बार वे उसे जादू से शुक बना लेती हैं।

६—इस शुक को बहेलिये पकड़ ले जाते हैं। बहेलिये से उस शुक को व्यापार से लौटते हुए सुन्दर के दोनों भाई खरीद लाते हैं -

७ कत्यूर के राजा की पुत्री श्राँचल से हाल जानकर चंदननगर श्रा जाती है।

प—दोनों भाई उस तोते को उस राजकुमारी को दे देते हैं। इस प्रकार इस कहानी में भी सुन्दर पक्षी के रूप में राजकुमारी के पास पहुँचा है।

६—राजकुमारी ने तागा तोड़कर सुन्दर को जादू से मुक्त किया । भाइयों को सच्चा हाल विदित हुग्रा । उन्होंने श्रपनी पित्नयों को गहरे गड्ढे में दबा दिया 🕂

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि यह लोक-कहानी अत्यन्त लोक-प्रिय रही है। इसे दो क्षेत्रों में तो धार्मिक अभिप्राय से ग्रहण किया गया। एक जैनियों में, दूसरे सत्यपीर के अनुयायियों में।

'राजा चंद की वात' के संबंध में श्री अगरचंद नाहटा जी ने लिखा था कि हमारी यह लोकवार्ता इतनी लोकप्रिय है कि भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक उनकी बड़ी भारी प्रसिद्धि एवं प्रभाव है। ...... "चंद राजा की बात" भी वैसी ही एक बात है। इसका प्रचार गुजरात, राजपूताना, कच्छ, काठियाबाड़ में तो ज्ञात ही था, पर अजभारती के गताङ्क (वर्ष ४ अंक ४-४-६) में 'राजा चंद की बात' शीर्षक के द्वारा यह जानकर बड़ा आक्चार्य एवं आनन्द हुआ कि इसकी प्रसिद्ध अजमंडल में भी व्यास है।" पर ऊपर हमने जो दो श्रीर उल्लेख दिये हैं, उनसे यह कथा पंजाब तथा बंगाल में भी श्रत्यन्त प्रचितत

 $<sup>\</sup>times$  देखिए 'फोकलिटरेचर ग्राफ बंगाल' लेखक श्री दिनेशचन्द्र सेन (१६२० का संस्करएा) पृ० १०३-११२.

मिलती है। श्रतः इसमें श्रव कोई संदेह नहीं रह जाता कि यह लोककथा समस्त उत्तरी भारत में किसी समय श्रत्यंय लोकप्रिय थी। उसी लोक-क्षेत्र से इसे साहित्यकारों ने लिया था। नाहटा जी ने उक्त लेख में 'राजा चंद की बात' विषयक कई ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

नाहटा जी के प्रमाग्ग से चंद की कहानी संबंधी प्राप्त प्रंथों में सबसे पहला ग्रन्थ सं० १६८६ कार्तिक जुक्ल ५ को बुरहानपुर के शेखूपुरे में लिखा गया था । इससे यह स्पष्ट है सत्रहवीं शती में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसे धर्म प्रचारकों ने भ्रपने उपयोग में लाना भ्रावश्यक समभा । इसी दृष्टि से जैन-साहित्य में इसे ऐसा महत्वपूर्ण स्थान मिला । इस पर कितनी ही कृतियाँ लिखी गयीं ।

इस कहानी को धार्मिक उपयोग के योग्य समफा गया, यह इस बात से ही सिद्ध है कि केवल जैनियों ने ही नहीं बंगाल के सत्यपीर उपासकों ने भी इसे श्रपनाया। श्रौर इसके माध्यम से लोक में सत्यपीर की शक्ति में श्रास्था उत्पन्न करने की चेष्टा थी।

धर्म भ्रौर महातम्य सभ्वन्धी कुछ पुस्तकों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। यहाँ कुछ श्रन्य का विवरण दिया जाता है—

ग्रादित्यवार की कथा की संक्षिप्ति यह है-

काशी में मितसागर नामक श्रोष्ठी के होने का वर्णन तथा श्रपनी स्त्री सिहत उनकी श्रद्धा जैन-धर्म में होना—श्राठ पुत्र होना।

एक मुनि का आगमन—सेठानी का उनसे आदित्य ब्रत के विषय में पूछना—मुनि का आसाढ़ में रिववार के दिन सत्य संयम-युक्त ब्रत करने का विधान—नव वर्ष तक पालन करने का आदेश—आदेश के ठीक पालन न हो सकने के कारण हानियाँ।

पुत्रों के विछोह से सेठानी का विकल होना। एक मुनि से उनके भ्राने के विषय में पूछना-—मुनि का सेठानी का ध्यान ब्रत की भ्रोर भ्राकित करना— व्रत करना—पुत्रों को उन्नत भ्रवस्था में प्राप्त करना—-

इन व्रत कथा श्रों में प्रायः सभी में 'तिथि' ग्रथवा 'वार' को व्रत रखने का महात्म्य वर्गान है। विवाह, पुत्र-प्राप्ति, धन-प्राप्ति जैसे फल व्रत रखने से मिलते दिखाये गये हैं। व्रत में विध्न डालने वाले को कष्टों का सामना करना पड़ा है। व्रत रखने वाले के संकट दूर होते वीखते हैं। 'श्रुत पंचमी' की कथा में सेठ धनपित की कथा है। मुख्य उद्देश्य है श्रुत पंचमी के व्रत से खोये हुए पुत्र का मिलना। सुरेन्द्रकीर्ति विरचित 'रविव्रत कथा' में उस मस्तसागर सेठ की कहानी है, जिसने श्रपनी स्त्री के रविव्रत लेने की निन्दा की, फलतः सब धन

१ — लेखक ब्रह्मरायमल, रचना काख संवत् १६३३।

नष्ट हो गया । पूनः लड़कों द्वारा व्रत साधन करके पूर्व समृद्धि मिली । श्राकाश पंचमी का व्रत रखने से एक स्त्री लिङ्गभेद कर पुरुष रूप में जन्म ग्रहरण करती है। निशिभोजन त्याग व्रतकथा<sup>२</sup> में श्रत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी के एक तत्व का उपयोग है। पत्नी के निद्यिभोजन त्याग पर शैव पति रुष्ट होता है। वह सर्प लाकर पत्नी के गले में डालता है। वहाँ वह हार हो जाता है,वह पित के गले में सर्प बनकर उसे इस लेता है। पत्नी फिर उसे जिला लेती है। 'धर्म परीक्षा' <sup>3</sup>—में जैन श्रीर ब्राह्मण धर्म का विवाद है, जिसमें ब्राह्मणों को परास्त हुम्रा दिखाया गया है । 'पुण्याश्रव कथा<sup>४</sup>' तो पुण्यकथाम्रों का छोटा कोश है। रुक्मागंद की कथा' में एकादशी ब्रत का महात्म्य बताया गया है। बहू से लड़ाई हो जाने के कारएा बुढ़िया को एकादशी का उपवास करना पड़ा था, इसी उपवास के प्रताप से उसके स्पर्श से उस मोहिनी का रुका हुग्रा रथ चल पड़ा था, जिस मोहिनी को इन्द्र ने छल करके रुक्मागंद के राज्य में एकादशी वृत बंद करने भेजा था। 'बन्दी मोचन कथा' ग्र-जैन है। काशी की बन्दी देवी की पूजा से पूत्र-प्राप्ति का इसमें उल्लेख है। सूदर्शन लिखित 'एकादशी महात्म्य'<sup>६</sup> में प्रत्येक मास की एकादशी व्रत का फल बताने के लिए एक कथा दी हुई है। उदाहरएगार्थ कुछ अंश की संक्षिप्त यहाँ दी जाती है:-

श्रगहन शुक्ला एकादशी की उत्पत्ति, कृष्ण श्रर्जुन संवाद, देवासुर संग्राम विष्णु का गुफा में छिपना, स्त्री का गुफा से निकल कर राक्षस को मारना, वह एकादशी थी।

माघ कृष्णा एकादशी के व्रत का नियम उसका इतिहास, एक ब्राह्मणी की नारायण द्वारा परीक्षा, भिक्षा माँगने पर मिट्टी डालना, उसका स्वर्ग होना, वहाँ केवल मिट्टी का घर मिलना, नारायण का खाली मकान देने का कारण बताना, मुनि-नारियों का उसे व्रतदान का फल प्रदान करना, उसके घर में सब कुछ हो जाना।

✓ एकादशी व्रत का नियम, इतिहास—पतित्थौर श्रीभशास गंधर्व श्रौर पुष्प-वती ग्रप्सरा का पिशाच-पिशाची होना, एकादशी के श्रज्ञात व्रत से उनका उद्धार।

१-- लेखक खुसाल कवि, रचना काल संवत् १७८४ ।

२-लेखक भारमल्ल।

३---लेखक मनमोहनदास, रचना संवतु १७०५।

४-लेखक-रामचन्द्र, रचना संवत् १७६२।

५ - लेखक सूर्यदास कवि।

६-रचना सम्वत् १७७०।

फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नियम- नुरथ का एकादशी के प्रभाव मे शत्रुश्रों का नाश।

चैत्र कृष्ण एकादशी—एक ऋषि की तपस्या देख कर ग्रौर इन्द्रासन जाने के भय से इंद्र का विध्न डालना । मुनि का स्त्री के साथ ५७ वर्ष निवास, ज्ञात होने पर स्त्री को मुनि द्वारा ग्रिभशाप, एकादशी व्रत से दोनों का कल्मष दूर होना ।

चैत्र शुक्ल एकादशी —नागपुर के ललित नामक पुरुष का श्रपनी पत्नी ललिता के एकादशी व्रत करने का फल पति को देने से ललित का शाप मोचन।

वैसाख कृष्ण एकादशी — लखनपुर के राजा हरिसेन के एक चमार द्वार एकादशी का फल प्राप्त करने पर एक गदहा बने हुए ब्राह्मगण का उद्घार।

बैसाख शुक्ल एकादशी—सेठ के पापी बेटे का एकादशी ब्रत से उद्घार ! ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी—एक श्रप्सरा का विमान बेंगन के घूंए से नीचे गिरा, एक एकादशी को भूखी दासी के फल से ऊपर चढ़ा ।

ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी गन्धर्व जिंद हुम्रा, एकादशी व्रत का माहात्म्य सुनने से राजकुमार हुम्रा, एकादशी से उसका उद्धार।

म्रासाट कृष्ण एकादशी-एक कोढ़ी ब्राह्मण का उद्घार।

श्रासाढ़ शुक्ल एकादशी—बिल की कथा, इस प्रकार सभी एकादशियों का वर्णन।

फिर सब का फल।

"ग्रांश चतुर्थीं की कथा की भी कई पुस्तकें मिली हैं । सत्यनारायरा की कथा भी मिली है।

इन व्रतों भ्रौर उनके महात्म्य की कथाश्रों के साथ ही भ्रन्य धार्मिक भ्राख्या-यिकाभ्रों का भी कुछ परिचय देना भ्रावश्यक है। जिनमें धर्माचरएा करने वाले महापुरुषों के भ्रद्भुत पराक्रमों का उल्लेख है, जो पौरािएक कोटि के भ्रन्थ कहे जा सकते हैं।

"प्रशुम्नचरित्र' में कृष्ण-रुक्मिणी विवाह के उपरांत प्रशुम्न-जन्म भ्रौर दैत्य द्वारा प्रशुम्न के चुरा लिये जाने तथा उसके पश्चात प्रशुम्न के विविध चमत्कारों के प्रदर्शन का वर्णन है । मोहमदं राजा को कथा जगन्नाथ की लिखी हुई है। इसमें नारदजी द्वारा राजा मोहमदं की परीक्षा का वर्णन

१ रचना सं० १७७६।

है। राजा, स्त्री तथा पुत्रबधू किसी को भी पुत्र के मरने का शोक नहीं हुआ, यह दिखाया गया है।

सुन्दरदास लिखित 'हनूमान चरित्र' हनुमान जी की ग्रद्भुत कथा लिखी गयी है। मुख्य भाग महेन्द्र विद्याधर की पुत्री ग्रंजनाकुमारी श्रीर राजकुमार

पवनंजय के संयोग धौर हनुमान के उत्पन्न होने से सम्बन्ध रखता है। बाद में शूपंग्य को पुत्री प्रमागपुष्पा धौर सुग्रीव की पुत्री प्रदमरागी से हनुमान का विवाह कराया गया है। रावग्ग युद्ध में राम की सहायता का भी उल्लेख है। हनूमान जी का यह वृत्त रामायगा भ्रादि के ज्ञात वृत्त से बहुत भिन्न है। जैन हिं ने जिस रूप में इन कहानियों को ध्रपनाया, उसी का एक रूप इसमें भी मिलता है। इसी प्रकार 'बिल-बामन' की हिन्दू-पुराग् प्रसिद्ध कथा का एक जैन संस्करग् हमें विनोदीलाल कृत विष्णुकुमार की कथा में मिलता है। इसमें बिल उज्जियनी के राजा के चार मिन्त्रयों में से एक प्रमुख मन्त्री हो गया है। इसकी संक्षिति यह है:—

ज्जजियनी के राजा सिवाराम के चार मंत्रियों द्वारा एक जैन मुनि की अविनय होना, मुनि ने उन सब को कील दिया, राजा का उनको प्राग्णदण्ड की आजा देना, मुनि का उन्हें क्षमा करना, राजा का देश निकाला देना, मंत्रियों का हस्तनागपुर के राजा पदुम के यहाँ पहुँचना। एक शत्रु को वश में लाकर सात दिन का राज्य पाना, वहाँ पर उन्हीं मुनि की श्रद्धा न करना। विष्णुकुमार की सहायता से कष्ट से मुक्त होना। विष्णुकुमार का वामन रूप घर कर बिल मंत्री (चारों में श्रेष्ठ) को इलना, उन चारों का श्रावक ब्रत धारण करना। 'वारांगकुमार चिरत्र' जैन पुराण है। जैनियों में वारांगकुमार का चिरत्र ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है। सातवीं (ईसवी) में जटासिहनन्दी नाम के किव ने संस्कृत में भी 'वारांग चिरत्र' लिखा था। इस प्रसिद्ध चिरत्र की उक्त हिन्दी ग्रन्थ के आधार पर संक्षित रूपरेखा यह है—

कांतपुरनगर के राजा धर्मसेन की रानी गुनदेवी के गर्भ से वारांगकुमार का जन्म-वािंगकों ने राजा धर्मसेन से ग्राकर कहा कि समृद्धिपुरी के राजा धृतिसेन की पुत्री 'गुनमनोज्ञा' कन्या ग्रापके पुत्र के योग्य है—मंत्रियों से पराम्मर्श, ग्रन्त में सभी प्रस्तावित कन्याश्रों से विवाह का निश्चय, सब राजाश्रों का ग्रपनी-ग्रपनी कन्या लाकर वारांग से वहीं विवाह।

जिन गराधरों के श्रागमन की सूचना वनमाली द्वारा—राजा का वहाँ

१ रचना सं० १६१६।

२ प्रतिलिपि सं० १६४५ सन् १८६८ ।

३ लेखक कंजहग, रचना संवत् १८१४।

जाना, जैन धर्म का उपदेश, पुत्र सहित राजा का श्रावक व्रत लेना, नगर में श्राना।

वारांग कुमार को राज्य देना, राजकुमार का दुष्ट मंत्री के सिखाये हुए घोड़ों के द्वारा एक सघन बन में पहुँचना, एक तालाव के पास पहुँचना, मगर ने पैर पकड़ा, जिन की कुपा से बचना, भीलों का मार्ग-दर्शन, एक बनजारे से मिलना, राजकुमार को उसे 'सागर बृद्धि' राजा के पास ले जाना, उसकी रक्षा भीलों आदि से, उस सेठ की कन्या से विवाह, लिलतपुर निवास।

उधर राजा धर्मसेन का विलाप, सुखेन को राज्य दे देना।

मथुरापुर के राजा ने लिलतपुर के नरेश से हाथी माँगे, मना कर दी, मथुरेश की चढ़ाई, वारांगकुमार की सहायता से मथुरेश की पराजय।

लिलितपुर के राजा का अपनी पुत्री सुनन्दा का उससे व्याह करना, दूसरी लड़की मनोरमा का भी प्रस्ताव ग्रस्वीकृत—

राजा धर्मसेन पर शत्रुश्चों का श्राक्रमगा— राजा का श्रपनी ससुराल समा-चार भेजना—जहाँ वारांगकुमार था, राजा का वारांग को पहचान लेना, मनो-रमा का विवाह भी होना । ससुर-जमाई का कांतपुर श्राना, राजकुमार का गद्दी पर बिठाया जाना, पिता के शत्रुश्चों का पराजित करना, श्रनतंपुर पर चढ़ाई करना, हार मान कर वारांग से श्रपनी पुत्री विवाह देना, वारांग का जैन धर्म स्वीकार करना, वारांग के पुत्र का जन्म श्रौर उसका विवाह।

वारांग का विरक्त होना, सब का मुनि की दीक्षा लेना।

जिस प्रकार इस 'वारांगकुमार चिरत' में मंत्री के द्वारा सिखाये हुए घोड़े वारांगकुमार को वन में संकट में डालने के लिए ले जाते हैं, उसी प्रकार एक दूसरे चिरत्र में भी ऐसे सिखाये घोड़े का उल्लेख हुआ है । उसमें भी राजा को वह सिखाया हुआ घोड़ा बन में ले जाता है । यह चिरत्र 'पद्मनाभि-चिरत्र' है । यह भी प्रसिद्ध जैन कथानक है । 'संयुक्त कौमुदी भाषा' तो नाम से ही स्पष्ट 'संयुक्त कौमुदी' का अनुवाद है । कार्तिक शुक्त-पक्ष की पूरिएमा को कौमुदी महोत्सव की महिमा को लेकर मथुरा के राजा उदितोदय और अर्हद्दास की आठ भार्याओं की कहानियाँ हैं । यह भी प्राचीन कथा है । संयुक्त कौमुदी मूल कब लिखी गयी होगी इसका तो पता नहीं चलता, पर 'अर्हद्दास कथानक' हमें जैन कथाकोशों में मिल जाता है । इन कोशों के कथानकों का मूल बहुत प्राचीन है । इसमें संदेह नहीं । परमाल का 'श्रीपाल चिरत्र''

१ लेखक जोधराज गोदी । रचना : सं० १७२४ ।

२ देखिये हरिषेगााचार्य रचित वृहत् कथा-कोश में ६३ वाँ कथानक।

३ रचनाकाल : सं० १६५१।

लोक-बार्ता की दृष्टि से इसलिए महत्व पूर्ण है कि इसमें हमें कई घटनाएँ ऐसी मिलती हैं जो मौखिक लोक महागीत 'ढोला' के अन्तर्गत 'नल' के सम्बन्ध में प्रचलित हैं, तथा अन्य ग्रंथों में भी जिनका उपयोग हुआ है। 'श्रीपाल चरित्र' की संक्षिप्ति यह है।

रानी को स्वप्न—राजा के यशस्वी पुत्र होने का कथन—गर्भ की दशा-श्रीपाल का जन्म, राजा बना, चक्रवर्ती हो गया। राजा को कुष्ट-वीरदमन को राज्य देकर बन को चले जाना, सात सौ कोढ़ी साथियों का भी जाना।

उज्जैन नरेश पहुपाल की पुत्री मैना, छोटी मैना का जैन चैत्यालय जाना, बड़ी का गुरू से विद्याध्ययन, जैन मुनि से मैना की शिक्षा, बड़ी का कौशामबी के राजा से विवाह, छोटी मैना का राजा से कर्म के विषय में विवाद, राजा द्वारा उसका निष्कासन ।

राजा को जंगल में कुष्टी राजा से मिलना, मित्रता, कुष्टी ने उसकी पुत्री माँगी, विवाह हो जाना । मैना का जन्म-पर्यन्त सेवा करने का कथन, जिन की प्रार्थना करके मैंना ने कुष्ट ग्रच्छा किया।

जिनेन्द्र के कथनानुसार श्रीपाल की माँ का उसके पास ग्राना, ग्राने का समय निर्दिष्ट करके श्रीपाल का कहीं जाना, विद्याधर से मिलाप, विद्याधर को मंत्र-सिद्ध करने में श्रीपाल की सहायता, विद्याधर ने जल-तारिग्गी ग्रौर शत्रु-निवारिग्गी विद्याएं दीं।

श्रीपाल का निर्जन बन में पहुँचना, एक विशास के जहाज का ग्रटकना, विल के लिए श्रीपाल का पकड़ा जाना, श्रीपाल के छूते ही जहाज चल दिया। सेठ उसे साथ ले चला, धन दिया, वेटा पाना, चोर मिलना, श्रीपाल का उन्हें बाँध लेना।

हंस-द्वीप—कनककेतु राजा की स्त्री कंचन के चित्र-विचित्र दो पुत्र ग्रीर रैन-मंजूषा नाम की तीसरी पुत्री का वर्णन, विवाह के लिए सहस्र-कूटन चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोलने की शर्त, श्रीपाल का वह कृत्य करना, विवाह—सेठ का रैन मंजूषा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा देना, रैन मंजूषा की प्रार्थना, चार देवियों का प्रकट होकर सेठ को दण्ड देना, श्रीपाल तैरता हुग्रा कुंकुम द्वीप में पहुँचा, वहाँ के राजा की पुत्री से विवाह, जिसकी शर्त थी कि जो समुद्र में तैर कर श्रावे, विवाह करे। सेठ का उसी नगर में पहुँचना, सेठ का भाँड़ों का तमाशा करा उसे भाँड़ सिद्ध कर मरवाने की ग्राज्ञा दिलवाना, गुरामाला का राजा से युद्ध समाचार कहलाना ग्रीर श्रीपाल की मुक्ति, श्रीपाल का सेठ को क्षमा कर देना, सेठ का हृदय फटकर मर जाना।

मुनिराज की मिविव्यवागी के अनुसार श्रीपाल का विवाह कुण्डलपुर के

राजा मकरकेतु की पुत्री चित्ररेखा से होना, बाद में कंचनपुर के राजा बज्जसेन की पुत्रियों से विवाह, कुंकुमपट के राजा की सोरह सौ पुत्रियों से व्याह, सब को ले कुंकुमद्वीप लौटन, भ्रपनी प्रथम स्त्री मैनासुन्दरी को दिये हुए बचनों को पूर्ण करने के लिए उज्जैन नगरी पहुँचना, प्रातः सब स्त्रियों को बुलाना, मैना को पटरानी वनाना।

मैनासुन्दरी के कथनानुसार उसके पिता को कंवल भ्रोढ़ कुल्हाड़ी लेकर ब्रुलाना—उसका भयभीत होकर श्राना, कर्म का महत्व समफ्रना, जैन धर्म स्वी-कार करना।

मैना के पिता ने श्रीपाल को ग्रपनी राजधानी में बुलाया, श्रीपाल का श्वसुर से ग्राज्ञा लेकर ग्रपनी जन्मभूमि में जाना, मार्ग में चम्पावती के राजा वीरपाल से युद्ध, मल्लयुद्ध में श्रीपाल की विजय, वीरदमन का जैन धर्म मानना—

मैनासुन्दरी के धन्यपाल नामक पुत्र—-१२१० द पुत्र होने का कथन, राजा का दीक्षित होकर बन को जाना, पुत्र को राज्य देना, मुनिराज से भेंट, उनसे उपदेश, तप, मुक्ति।

इस कथा में छोटी पुत्री मैनासून्दरी का कर्म के संबंध में पिता से विवाद हो जाने पर निकाल जाने की घटना तो लोकवात्ता की साधारण घटना है, जो ब्रज की कहानी में भी मिलती है। व्रज की कहानी में राजा ने छोटी लड़की को इसलिए निकाल दिया था कि वह कहती थी कि मैं भाग्य का दिया खाती हूँ। एक कहानी में राजा ने श्रपनी ऐसी भाग्यवादिनी पुत्री का ऐसे राजकूमार से विवाह कर दिया था, जिसके पेट में साँप प्रवेश कर गया था, श्रौर जिसके कारण राजकुमार मरणासन्न हो रहा । यह ग्रमिप्राय भी ग्रन्तर्राष्ट्रीय है। शेक्सपीयर के नाटकों में भी मिलता है । मैनासुन्दरी ने इस कहानी में 'जिन' की कृपा से राजकुमार श्रीपाल का कुष्ट दूर कर दिया है। कोढ़ी, ग्रथवा लुंज या अंगहीन से विवाह होने का वृत्त देश-विदेश में एकानेक कहा-नियों में मिलता है । व्रज की कहानी में 'राजा विकरमाजीत पर दुख भंजनहार' अंगहीन है, उसके हाथ-पैर काट दिये गये हैं, राजकुमारी उसी को वरती है। इसी प्रकार ग्रटके जहाज का श्रीपाल के छू देने से चल पड़ने का उल्लेख भी इसी कहानी की विशेषता नहीं । एकानेक कहानियों में यह घटना भी मिलती है। सहस्रकूटन चैत्यालय फाटक को हाथ से खोलना ग्रौर ढोला में भौमासुर दाने के महलों की शिला सरकाना एक सी बातें हैं। ढोला में 'मोतिनी' के लालच में सेठ मामाग्रों ने नल को समुद्र में गिरा दिया है, यहाँ रैन मंजूपा के लिए श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया गथा है।

'धन्यकुमार चरित्र'\* भी ऐसी ही लोकवार्ता सम्बन्धी सामग्री रखता है। दीवारों के बदले में गाड़ी ईंधन खरीदना, ईंधन के बदले में मेष, मेप के बदले में चार श्रधजले पाये खरीदना। फिर उन जले पायों में चार लाल निक्लना, लोकवार्ता की साधारण बस्तु है, जिसका उपयोग जैन कहानीकार ने श्रपने नायक के चरित्र को रोचक बनाने के लिए किया है। धन्य-कुमार के पहुंचने से बाग का हरा हो जाना भी लोक-परम्परा में है जिससे श्रपेक्षित व्यक्ति के श्राने की सूचना मिलती है।

प्रियमेलक तीर्थ श्री ग्रगरचन्द नाहटा जी ने जैन ग्रन्थों में लोक-साहित्य विषयक बहुत सी सोमग्री इधर प्रकाशित की है। यह ग्रन्थ भी उनके प्रयत्न से प्रकाश में ग्राया है। इसकी संक्षिप्ति उन्हीं के शब्दों में यहाँ दी जा रही।

सिंहलद्वीप के नरेश्वर सिंहल की रानी सिंहली का पुत्र सिंहलसिंह कृमार शूरवीर, गुगावान ग्रीर पुण्यात्मा था। वह माता-पिता का ग्राज्ञाकारी, सुन्दर तथा ग्रुभ लक्षण युक्त था। एक बार बसंत ऋतु के ग्राने पर पौरजन क्रीड़ा के हेतु उपवन में गये, कुमार भी सपरिकर वहाँ उपस्थित था। एक जंगली हाथी उन्मत्त होकर उधर ग्राया ग्रौर नगर सेठ धन की पुत्री को, जो खेल रही थी, ग्रुपने शुण्डा-दण्ड में ग्रहण कर भागने लगा। कुमारी भयभीत होकर उच्च स्वरसे श्राक्रन्द करने लगी— मुभे बचाग्रो ! बचाग्रो ! यह दुष्ट हाथी मुभे मार डालेगा। हाय ! माता, पिता, कुलदेवता, स्वजन सब कहाँ गये, कोई चाँदनी रात्रि का जन्मा सत्पुरुष हो तो मुभे बचाग्रो। राजकुमार सिंहलसिंह ने दूर से विलापपूर्ण ग्राक्रन्द सुना ग्रौर परोपकार बुद्धि से तुरन्त दौड़ा हुग्रा ग्राया।

**<sup>#</sup>लेखक खुसाल कवि ।** 

१ नाहटाजी ने बताया है कि सिहल-सुत-प्रिय-मेलक—चौपई 'कविवर समयसुन्दर' ने सं० १६७२ में लिखी थी—

<sup>&#</sup>x27;'संवत सोल बहूत्तरी समइ रे, मेडता नगर मक्तारि।''

यही कहानी पूर्ववर्ती मलयचंद्र के 'सिंहलसी चरित्र' में है। इसका रचना संवत् १५१६ है।

इसी विषय पर एक रचना सं० १७४६ में 'सिहल कुमार चापई' के नाम से लिखी गयी, इस कथा की म्रनेकों प्रतियाँ मिलती हैं. कई सचित्र भी हैं।

२ इस सम्बन्ध में एक निबन्ध में स्वयं विद्वद्वर नाहटाजी ने यह सूचना दी है कि प्राचीन राजस्थानी व गुजराती भाषा की लोक कथात्मक रचनाग्रों का कुछ परिचय में नागरी प्रचारिगी पित्रका वर्ष ५७ श्रंक १ में प्रकाशित श्रपने लेख में श्रौर विक्रम सम्बन्धी लोक-कथाश्रों पर रचे गये जैन-ग्रन्थों का 'विक्रम-स्मृति ग्रन्थ' में दे चुका हूँ।

उसने बुद्धि श्रीर युक्ति के प्रयोग से कुमारी को उन्मत्त गर्जेन्द्र की सूँ छुड़ा कर कीर्ति-यश उत्पन्न किया। १

सेठ ने कुमारी की प्राण-रक्षा हो जाने से बधाई बाँटनी शुरू की । राजा भी देखने के लिए उपस्थित हुआ, सेठ ने कुमार के प्रति कुमारी का स्नेहानुराग ज्ञात कर धनवती को राजा के सम्मुख उपस्थित किया और सर्व सम्मति से कुमार के साथ पारिणग्रहरण करा दिया । सिंहलसिंह अपनी प्रिया धनवती के साथ सुख्युर्वक काल निर्गमन करने लगा ।

राजकुमार जिस गंली जाता उसके सौन्दर्य से मुग्ध हो नगर विनताएँ गृह-कार्य छोड़कर पीछे पीछे घूमने लगतीं । पंचों ने मिल कर सिहल नरेश्वर से प्रार्थना की कि याप कुमार को निवारण करो यथवा हमें विदा दिलायो । रे राजा ने कुमार का नगर वीथिकायों में क्रीड़ा करना बंद कर महाजनों को तो मंनुष्ट कर दिया पर राजकुमार के हृदय में यह यपमान शल्य निरन्तर चुभने लगा । कुमार ने भाग्य-परीक्षा के निमित्त स्वदेश-त्याग का निश्चय किया । अपनी प्रिया धनवती के साथ ग्रद्ध रात्रि में महलों से निकल कर समुद्ध-तट पहुँचा उसने तत्काल प्रवहरणारूढ़ होकर पर-द्वीप के निमित्त प्रयाण कर दिया ।

सिंहलकुमार का प्रवहरण समुद्र की उत्ताल तरंगों के बीच तूफान के प्रखर भोंकों द्वारा भक्तभोर गया। भग्न प्रवहरण के यात्रीगरणों को समुद्र ने उदरस्थ कर लिया। पूर्व पुण्य के प्रभाव से धनवती ने पाटिया पकड़ लिया और जैसे—तेंसे कष्टपूर्वक समुद्र का तट प्राप्त किया। वह प्रपने हृदय में विकल्पों को लिए हुए उद्धे गपूर्वक बस्ती की ग्रोर बढ़ी। नगर के निकट एक दण्ड, कलदा ग्रांर ध्वज युक्त प्रासाद को देख कर किसी धर्मिष्ठ महिला से नगर-तीर्थ का नाम पूछा। उसने कहा—यह कुसुमपुर नगर है ग्रांर यह विश्वविश्वत प्रियमेलक तीर्थ है, यहाँ का चमत्कार प्रत्यक्ष है। यहाँ जो मौन तपपूर्वक शरण लेकर बैठती है, उसके विद्धुड़े प्रियजन का मिलाप निश्चयपूर्वक होता है। धनवती भी निराहार मौनवत ग्रहण कर वहाँ पतिमिलन का संकल्प लेकर बैठ गयी।

इधर सिंहलकुमार भी संयोगवश हाथ लगे हुए लम्बे काष्ठ खंड के सहारे किनारे जा पहुँचा। स्रागे चलकर वह रत्नपुर नगर में पहुँचा जहाँ के राजा

<sup>े</sup> यह हाथी या सिंह के ब्राकस्मिक ब्राक्रमण का श्रिभप्राय और उससे एक कुमारी की रक्षा का ब्राभिप्राय अत्यन्त प्राचीन ब्राभिप्राय है। प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ने इसका उक्कीण मालतीमाधव में किया है।

२. यह ग्रिभित्राय पुराशों में शिवजी के सम्बन्ध में भी ग्राया है। ग्रनेकों लोककथाओं में इसका समावेश है। भाधवानल कामकंदला, चतुभुं ज दास को मधुमालती तथा ग्रन्य ग्रनेकों लोककथाओं में है।

नौका डूबने, नायक नाधिका के स्रलग अलग बह जाने की घटना प्रमाथा स्रों में तो सामान्य रूप से मिलती ही है।

रत्नप्रभा की रानी रत्नसुन्दरी की पुत्री रत्नवती ऋत्यन्त सुन्दरी श्रौर तरुगा-वस्था प्राप्त थी। राजकूमारी को साँप ने काट खाया जिसे निर्विष करने के लिए गारुडी मंत्र, मिंग, ग्रीषधोपचार श्रादि नाना उपाय किये गये पर उसकी मुच्छा दूर नहीं हुई । ग्रन्ततोगत्वा राजा ने ढिंढोरा पिटवाया । कुमार सिंहल-सिंह ने उपकार-वृद्धि से अपनी मृद्रिका को पानी में फिरा कर राजकुमारी पर छिड़का भौर उसे पिलाया जिससे वह तूरंत सचेत हो उठ वैठी। राजा ने उपकारी ग्रीर श्राकृति से कूलीन ज्ञात कर कूमार के साथ राजकुमारी रत्नवती का पारिंगग्रहरा करा दिया। रात्रि के समय रंगमहल में कोमल शय्या को त्याग कर धरती पर सोने पर रत्नवती ने इसका काररा पूछा। कूमार यद्यपि श्रपनी प्रिया के वियोग में ऐसा कर रहा था पर उसे भेद देना उचित न समभ कहा कि - प्रिये। माता-पिता से बिहुड़ने के कारण मैंने भूमिशयन व ब्रह्मचर्य का नियम ले रखा है। राजकुमारी ने यह सुन उसके माता-पिता की भिक्त की प्रशंसा की। राजा को ज्ञात होने पर उसने कुमार का कुल वंश ज्ञात कर पुत्री व जमाता के बिदाई की तैयारी की । एक जहाज में वस्त्र, मिएा रत्नादि प्रचुर सामग्री देकर दोनों को विदा किया व साथ में पहुंचाने के लिए रुद्र पूरोहित को भी भेजा। जहाज सिंहल-द्वीप की भ्रोर चला।

रत्नवती के सौन्दर्य से मुग्ध होकर रुद्र पुरोहित ने सिंहलकुमार को श्रयाह समुद्र में गिरा दिया श्रौर उसके समक्ष मिथ्या विलाप करने लगा। राजकुमारी ने यह कुकृत्य उसी दुष्ट पुरोहित का जान लिया। उसके श्रागे प्रार्थना करने पर रत्नवती ने कहा कि मैं तो तुम्हारे वश में ही हूँ। श्रभी पित का वारिया हो जाने दो, कह कर पिण्ड छुड़ाया। श्रागे चलने पर समुद्र की लहरों में पड़कर प्रवहरण भग्न हो गया। कुमारी ने तख्ते के सहारे तैर कर समुद्रतट प्राप्त किया श्रौर प्रियमेलक तीर्थ पहुँची। प्रियमेलक तीर्थ का भेद ज्ञात कर जहाँ श्रागे धनवती बैठी थी, रत्नवती ने भी जा कर मौन पूर्वक श्रासन जमा दिया। पापी पुरोहित भी जीवित बच निकला श्रौर उसने कुमुमपुर श्राकर राजा का मन्त्री-पद प्राप्त किया।

सिंहलकुमार को समुद्र में गिरते हुए किसीने पूर्व पुण्य के प्रभाव स, ग्रहग्

४, सर्प काटने ग्रौर नायक द्वारा विष उतारे जाने की लोककथा जाहर पीर के गीत में है, ग्रौरों में भी मिलती है।

४, समुद्र में नायक को गिराने ग्रीर नायिका की ग्रोर ग्राकृष्ट होने की कथा बज के ढोला में तथा ग्रन्यत्र भी मिलती है।

कर लिया भ्रौर उसे तापस भ्राथम में पहुँचा दिया। गुभ लक्षरा वाले कुमार को देखकर हर्षित हुए तापस ने ग्रपनी रूपवती पूत्री के साथ पारिएग्रहरण करा दिया। करमोचन के समय कुमार को एक ऐसी ग्रद्भुत कथा दी जो प्रतिदिन खंबेरने पर सौ रुपये देती थी, इसके साथ एक श्राकाश-गामिनी खटोली भी दी जिस पर बैठकर जहाँ इच्छा हो जा सके । कुमार ग्रपनी नव परिस्पीता पत्नी के साथ खटोली पर ग्रारूढ़ हो गया, खटोली ने उसे क्स्मपूर के निकट ला उतारा। रूपवती को बूप ग्रौर गरमी के मारे जोर की प्यास लग ग्रायी थी। ग्रतः कुमार जल लाने के लिए श्रकेला गया । ज्योंही वह जलकूप के निकट पहुँच कर पानी निकालने लगा कि एक भूजंग ने मनूष्य की भाषा में भ्रपने को कुँए में से निकाल देने की प्रार्थना की । कुमार ने उसे लम्बा कपड़ा डालकर बाहर निकाला । साँप ने निकलते ही उस पर श्राक्रमण कर काट खाया जिससे कुमार कुटजा ग्रीर कुरूप हो गया। पकुमार के उपालम्भ देने पर साँप ने कहा-वूरा मत मानो, इसका गूण श्रागे श्रनुभव करोगे । तुम्हारे ऊपर संकट पड़ने पर मैं तुम्हें सहायता दूँगा । कुमार सविस्मय जल लेकर अपनी प्रिया के पास आया और उसे जल पीकर प्यास वृक्ताने को कहा। स्पवती ने कुट्जे के रूप में पित को न पिहचान कर पीठ फेर ली श्रौर तुरंत वहाँ से प्यासी ही चल दी । उसने इधर-उधर घूम कर सारा बन छान डाला, श्रन्त में पित के न मिलने पर निराश होकर वहीं जा पहुँची, जहाँ प्रिय-मेलक तीर्थ की शरए। लेकर दो तरुशियाँ बैठी थीं। रूपवती भी उनके पास जाकर मौन तपस्या करने लगी।

सिंहलकुमार कथा श्रौर खाट कहीं छोड़ कर नगरी की शोभा देखता हुश्रा घूमने लगा, उसने श्रपनी तीनों प्रियाश्रों को भी तपस्यारत देख लिया। कुछ दिन वाद यह वात सर्वत्र प्रचलित हो गयी कि तीन महिलाएँ न मालूम क्यों मौन तपश्चर्या में लगी हुई हैं। जिन्होंने सौन्दर्य्वती होते हुए भी तप द्वारा देह को कुश बना लिया है। यह वृतान्त सुनकर राजा के मन में उन्हें बुलवाने की उत्मुकता जगी। नरेश्वर ने नगर में ढिढोरा पिटाया कि जो इन तरुए। तपस्विनियों को बोला देगा उन्हें में श्रपनी पुत्री दूँगा। घूमते हुए वामन रूपी सिहलकुमार ने पटह स्पर्श किया। राजा के पास ले जाये जाने पर वामन ने दूसरे दिन प्रातःकाल युवतियों को बोलाने को कहा। दूसरे दिन राजा, मंत्री, महाजन श्रादि सब लोग प्रियमेलक तीर्थ के पास श्राकर जम गये। वामन ने कोरे पन्ने निकाल कर बांचने का उपक्रम करते हुए कहा कि ये श्रद्धाक्षर

यक्षय थैली तथा उड़नखटोला तो प्रसिद्ध लोक-ग्रभिप्राय हैं ही ।

७, यह पुरागों में भी है, नल की लोककथा में भी है।

है। राजा यादि ब्राध्वर्य पूर्वक सावधानी से सुनने लगे। वासन ने कहा— सिहलकुमार अपनी प्रिया के साथ प्रवहरणारूढ़ होकर समुद्र यात्रा करने चला। मार्ग में तूफान के चक्कर में प्रवहरण भग्न होगया। इतनी कथा ब्राज कही, श्राग की बात कल कहूंगा। धनवती ने कहा—श्रागे क्यां हुत्रा? वामन ने कहा—राजन्। देखिये यह बोल गयी।

दूसरे दिन फिर सबकी उपस्थिति में वामन ने कोरे पन्नों को बांचते हुए कहा — ''काष्ठ का शहतीर पकड़ कर कुमार रतनपुर नगर पहुंचा, वहाँ उसने राजकुमारी रतनवती से व्याह किया फिर वहाँ से बिदा होकर स्रात समय मार्ग में पापी पुरोहित ने कुमार को समुद्र में गिरा दिया। उसने पोथी वाँधते हुए कहा—स्राज का सम्बन्ध इतना ही है, स्राग का सुनना हो तो कल स्राना। रतनवती ने उत्सुकता वश कहा—''हाथ जोड़ती हूँ, पण्डित! स्रागे का बृतान्त कहो।'' इस प्रकार दूसरी भी सब लोगों के समक्ष बोल गयी।

दूसरे दिन प्रातःकाल फिर लाखों की उपस्थिति में वामन ने पुस्तक बांचनी प्रारम्भ की । उसने कहा-कूमार को जल में गिरते हुए किसी ने ग्रहण कर लिया, फिर उससे तापस ने अपनी कन्या रूपवती का विवाह कर दिया। वे दोनों दम्पति खटोलड़ी में बैठकर यहाँ ग्राय, कुमार जल लेने के निमित्त कूँए पर गया जिस पर वहाँ साँप ने त्राक्रमण किया । इस प्रकार यह तीनों बातें हुई । वामन के चुप रहने पर रूपवती से चुप नहीं रहा गया, उसने भी ग्रागे का वृतान्त पूछा। वामन ने कहा- अब तीनों बोल चुकीं। मुभे कुसुमवती कन्या देकर अपना वचन निर्वाह करो । राजा ने वचन के अनुमार घर आकर चौरी मांडकर विवाह की तैयारी की। वामन श्रीर राजकुमारी के सम्बन्ध से खिन्न होकर श्रीरतों के गीत गान में श्रनुद्यत रहने पर, श्रागे का वृतान्त जानने की उत्सुकता से तीनों कुमार-पत्नियाँ विवाह-मण्डप में जाकर गीत गाने लगीं। करमोचन के समय उल्लासरहित साले ने कहा—साँप लो । कुमार ने कुए के साँप को याद किया, उसने आते ही कुमार को इस लिया, जिससे वह मूछित हो गया। श्रव वे सब कन्याएं मरने को उद्यत हो कहने लगीं-हम भी इसके साथ ही मरेंगी, हमें इन्हें की शरए। है। इतने में देव ने प्रकट होकर कुमार को अपने असली रूप में प्रगट कर दिया, सब लोग इस नाटकीय पटपरिवर्तन को देखकर परम ग्रानन्दित हुए । कुसुमवती को ग्रपार हर्ष था, ग्रपने पति को पहचान कर चारों पत्नियाँ विकसित कमल की भाँति प्रफुल्लित हो गयीं । श्रब कुसुमवती का व्याह बड़े धूम-धाम से हुआ और कुमार सिंहलसिंह अपनी चारों पत्नियों के साथ ग्रानन्द पूर्वक काल निर्गमन करने लगा । कुमार ने देव से पूछा—तुम कौन हो ? मेरा उपकार कैसे किया ? देव ने कहा — मैं नागकुमार देव हूं, मैंने

ही तुम्हें समुद्र में हूबने से बचाकर ग्राश्रम में छोड़ा, तुम्हें कुब्जे के रूप में परिवर्त्तन करने वाला भी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्व पुण्य तथा प्रबल स्नेह के कारण मैं तुम्हारा साम्निध्यकारी बना। कुमार के पूछने पर देव ने पूर्व भव का वृत्तान्त वतलाना प्रारंभ किया।

घनपुर नगर में धनंजय नामक सेठ और धनवती नामक सुशीला पत्नी थीं। एक बार मासक्षमण तप करने वाले त्यागी बैरागी निर्फ्रंच्य मुनिराज के पधारने पर धनदेव ने उन्हें सत्कार पूर्वक बहोराया, पुण्य प्रभाव से वह मर कर महिंद्धिक नागकुमार देव हुआ। धनदत्त भी भाव पूर्वक मुनिराज को सेलड़ी (ईंख) का रस दान करते हुए तीन वार भाव खंडित हो जाने से मर कर तुम सिंहलसिंह हुए। तीन वार परिएगाम गिरने से तुम समुद्र में गिरे, फिर बहराते रहने से स्त्रियों की प्राप्ति हुई। तुम्हें कुरूप वामन करने का मेरा यह उद्देश्य था कि अध्या पुरोहित तुम्हें पहिचान कर मारने का प्रयत्न न करे। कुमार को अपना पूर्व भव सुनकर जाति स्मरण ज्ञान हो आया, जिससे अपना पूर्व भव वृतान्त सिंहलसिंह को स्वयं ज्ञात हो गया। राजा ने पुरोहित पर कुपित हो उसे मारने की आज्ञा दी, कृपालु कुमार ने उसे छुड़ा दिया।

श्रव कुमार के हृदय में माता-पिता के दर्शनों की उत्कण्ठा जागृत हुई, उसने स्वसुर से विदा मांगी, उड़न खटोली पर श्रारूढ़ हो चारों पित्नयों को चारों श्रोर तथा मध्य में स्वयं विराजमान हो श्राकाश मार्ग से सत्वर श्रपने देश लौटा। माता-पिता के चरगों में उपस्थित हो सब का वियोग दूर किया। चारों बहुश्यों ने सासू के चरगों में प्रग्णाम कर श्राशीर्वाद पाया। राजा ने कुमार को श्रपने सिंहासन पर श्राभिषक्त कर स्वयं योग-मार्ग ग्रहग्ण किया।

राजा सिहलसुत (सिह) श्रावक व्रत को पालन करता हुम्रा न्याय पूर्वक राज्य करने लगा। उसने उत्साह पूर्वक धर्मकार्य करने में अपना जीवन सफल किया। जिनालय निर्माण, जीर्णोद्धार, शास्त्र लेखन, साधु, साध्वी, श्रावक-श्राविका की भक्ति, श्रौपधालय निर्माण, दानशाला तथा साधारण द्रव्य इत्यादि दसों क्षेत्रों में प्रचुर द्रव्य व्यय किया। दिनों-दिन श्रधिकाधिक धर्म ध्यान करते हुए धर्म का चिरकाल पालन कर श्रायुष्य पूर्ण होने पर समाधि-पूर्वक मरकर सौधर्म देवलोक में उत्पन्न हुम्रा। यहाँ च्यव कर महाविदेह क्षेत्र में मोक्ष पद प्राप्त करेंगे।

## इसके कथा-तत्व

- १-पित से बिछूड़कर पितनयाँ एक तीर्थ पर एकत्र होती हैं।
- २-- वे वहाँ व्रत (मौन) श्रनुष्ठान करती हैं।
- ३--पंति प्राप्त करती हैं।

- ४ वसंत क्रीड़ा हेतु उपवन में नगर निवासी, राजकुमार(भवभूति के मालती माधव से तथा ग्रन्य लोक-कथाग्रों से साम्य)
- ५-जंगली हाथी छुटता है (भवभूति के मालती माधव से साम्य)
- $\xi (\pi)$  वह एक सेठ कन्या धनवती लड़की को उठाकर भागता है । (भा) वह चिल्लार्त। है ।
  - (इ) राजकुमार उसे बचाता है।
- ७-इस उपलक्ष्य में सेठ कन्या राजकुमार को दी गयी।
- प्रजकुमार के सौन्दर्य से नगर विनताएँ गृहकार्य छोड़तीं (मधु मालती—माधवानल कामकंदला)
- ६-इससे नगर व्यग्र राजा ने राजकुमार को ग्रवरोधा (मधु मालती)
- १० राजकुमार धनवंती के साथ परद्वीप के लिए
- ११—प्रभंजन से नाव डूबी पिटया पकड़ कर धनवंती बची स्रौर कुसुमपुर पहुँची। (पद्मावती तथा नल कथा श्रादि)
- १२-- कुसुमपुर में प्रियमेलक तीर्थ, जहाँ मौन तप से खोया पति मिलता है।
- १३—राजकुमार काष्ठ खण्ड के सहारे रतनपुर पहुँचा (पद्मावत)
- १४—रतनपुर की राजकुमारी को सर्प-विष से राजकुमार ने अंगूठी के जल से मुक्त किया। (राजानल, जाहरपीर)
- १४-राजकुमार का रत्नवती से विवाह
- १६-राजकुमार का भूमिशयन
- १७---राकुमार तथा रत्नवती का घर के लिए जहाज में प्रस्थान।
- १८ रुद्र पुरोहित राजकुमारी पर आसक्त, राजकुमार को समुद्र में फेंका (नल-ढोला तथा श्रन्य कथाएँ)
- १६— रत्नवती का जहाज डूवा, वह भी बचकर प्रिय मेलक तीथं पहुँची श्रीर तपस्या में लगी।
- २० राजकुमार सिंहल को समुद्र में से निकाल तापसाश्रम पहुँचाया।
- २१—तापसाश्रम में रूपवती से विवाह—तपस्वी ने एक कंथा दिया १०० रुपये देने वाला, एक उड़न खटौली दी।
- २२ उड़न खटोली ने दोनों को कुसुमपुर में उतारा।
- २३ रूपवती पियासी -- राजकुमार पानी लेने गया।
- २४- कुएं में सर्प ने मानवी भाषा में निकालने को कहा निकालने पर सर्प ने सिंहलकुमार को डस लिया जिससे वह कुबड़ा ग्रौर कुरूप होगया— (नल ग्रौर कर्कोकट)
- २५ सर्प ने कहा समय पर में सहायता करूँगा।

- २६— रूपवती भ्रपने पति को न पहचान कर घूम फिर कर प्रियमेलक तीर्थ में पहली दोनों के पास पहुँच तपस्या करने लगी।
- २७—तीनों की मौन तपस्या की बात राजा के कानों में पड़ी-जिसने घोषगा की कि जो इन्हें बुलवा देगा—उसे ग्रपनी कन्या प्रदान करूँगा।
- २६—सिंहलकुमार ने बीड़ा उठाया । २६—दसरे दिन सभी तीनों के पास एकत्र । सिंहल के कोरे पन्नों को पढ़कर
- पहली रानी की अपने से बछुड़ने की कथा सुनायी—आगे की कल कहने पर वह बोल उठी, आगे (नल-ढोला)
- ३०--रत्नवती की कथा दूसरे दिन बिछुड़ने के समय तक की तब रत्नवती बोल उठी।
- ३१—तीमरे दिन रूपवती की कथा कही—तब रूपवती बोल उठी, 'ग्रागे क्या हुम्रा ?'
- ३२—कुबड़े सिंहल ने कुसुमपुर के राजा से कहा कि ग्रब ग्रपना प्रण निवाहो कुसुमवती से विवाह कीजिये।
- ३३—कुसुमवती की तय्यारी पर साले ने जान व्यक्ति की सिहल को सांप का स्मरण हुग्रा—उसने श्राकर उसे डस लिया वह मूछित हुग्रा— पहली तीनों उसके साथ मती होने को प्रस्तुत ।
- ३४—तभी एक देव प्रकट हुम्रा उसने राजकुमार को पूर्ववत् जीवित कर दिया म्रौर बनाया कि मैंने ही तुम्हें समुद्र से बचाया, मैंने ही सर्प बन कर इसा—रक्षार्थ। मैं नागकुमार देव हूँ।
- ३५ कुमार ने पूछा तो देव ने उसका पूर्व भव बताया।

## पूर्व भव की कथा

- ३६—धनदेव ने निर्ग्रन्थ मुनिराज को बहोराया।
- ३७ पुण्य प्रभाव से मुनिराज नागदेव हुन्ना।
- ३५—धनदेव सिंहलसिंह हुग्रा— (१) तीन वार ईख का रसदान करने में भाव खंडित होते ले समुद्र में गिरा
  - (२) वहोराने के कारण स्त्रियों की प्राप्ति हुई
- श्रिम्लकुमार विराहोपरोन्त चारों पित्नयों सिंहत घर लौटा यह कथा समयसुन्दर के प्रियमेलक तीर्थ प्रबन्धे सिंहलसुत चौपई से है।
- शोध में प्राप्त इन ग्रन्थों के विवरण से हमें यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि म्रिधिकाँश कहानी साहित्य जैन है। इनमें प्राचीन जैन-परंपरा के समस्त

लक्षरण हमें मिल जाते हैं। यों सामायतः ये जैन-कथाएँ भले ही दो वर्गों में बाँटली जायँ। १— भौरािएक कोटि की, २— लोक-कथा कोटि की। ऊपर वारांग कुमार या श्रीपाल चरित्र का उल्लेख हुन्ना है। ये पौरािग्णिक कोटि की मानी जा सकती हैं। किन्तु इनमें भी लोक-तत्वों की प्रबलता स्पष्ट लक्षित होती है। श्रतः दूसरी कोटि से इन्हें यदि भिन्न कहा जा सकता है तो धार्मिक श्रिभाय के भेद से ही कहा जा सकता है। किन्तु यह विभेद भी समीचीन नहीं।

वयों कि सभी जैन-कहानियाँ 'धरों पदेशता' का अंग मानी जानी चाहिये। जैन धर्मोपदेश के लिए प्रधान माध्यम कहानी को रखा गया । १ इन कहानियों में 'मनुष्य' के वर्तमान जीवन की यात्राश्चों का ही वर्णन नहीं रहता, मनुष्य की 'श्रात्मा' की जीवन-कथा का भी वर्णन मिलता है। यात्मास्रों को शरीर से विलग कैसे-कैसे जीवन-यापन करना पड़ा, इसका भी विवरण इन कहानियों में रहता है। 'कर्म' के सिद्धान्त में जैसी श्रास्था ग्रौर उसकी जैसी व्याख्या जैन कहानियों में मिलती है वैसी उतनी दूसरे स्थान पर नहीं मिल सकती। कहानी प्रायः अपने स्वाभाविक रूप को श्रक्षण्ण रखती है, यही कारण है कि जैन कहानियों में बौद्ध जातकों की ग्रपेक्षा लोक-वार्त्ता का शुद्ध रूप मिलता है। भ्रपने धार्मिक उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए जैन-कथाकार साधारण कहानी की स्वाभाविक समाप्ति पर एक 'केवलिन' को स्रथवा सम्यग्हष्टा को उपरिथत कर देता है, वह कहानी में ग्राये दुःख सुख की व्याख्या उनके पिछले जन्म के किसी कर्म के सहारे कर देता है । ऊपर 'प्रियमेलक तीर्थ' की कहानी में तीन सामान्य लोक कथाओं को जोड़कर नागकुमार देव के द्वारा पूर्वभव का वृत्तान्त अन्त में बताया गया है। राजाचंद की बात का जो जैन-रूप दिया गया है उसमें पूर्वभव का उल्लेख नहीं दिया गया । इससे यह न समभःना चाहिये कि इस बात का उपयोग उस शैली में नहीं किया जाय । पंजाब में जडियाला गुरु के भंडार में 'एक लिखित ग्रन्थ मिला है । उसमें ग्रन्त में पूर्व-जन्म का वृत्तान्त जोड़ा गया है । यह ग्रन्थ सत्रहवीं शती का लिखा हुश्रा होगा, ऐसा श्री भँवरलाल नाहटा जी का श्रनुमान है । (दे० 'मरु भारती' ग्रवतूबर १६५८ )। इसी विधान के कारए। जैन कहानियों का जातकों से मौलिक अन्तर हो जाता है। यद्यपि रूपरेखा में ये कहानियाँ भी

१—दे० हर्टल का निवन्धः ग्रान दी लिटरेचर ग्राव दी इवेताम्बराज ग्राव गुजरात ।

२-ए० एन० उपाध्ये, वृहत्कथाकोष की भूमिका।

बौद्ध कहानियों के समान हैं। वह मौिलक ग्रन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियाँ वर्तमान को प्रमुखता देती हैं, भूतकाल को वर्तमान के दुःख-सुख की व्याख्या करने ग्रौर कारगा-निर्देश के लिए ही लाया जाता है। बौद्ध जातकों में वर्तमान गौगा है, भूतकाल ग्रर्थात् पूर्वजन्म की कहानी प्रमुख होती है। जैन कहानियों के इसी स्वभाव के कारगा उनमें कहानी के ग्रन्दर कहानी मिलती है, जिससे कहानी जिटल हो जाती है। हिन्दी में इतनी ग्रियक जैन कहानियाँ लिखी गयी हैं किन्तु वे सभी ग्रभी तक प्रकाश में नहीं ग्रा सकी हैं। वे जैन कहानियाँ

१—श्री ग्रगरचंद नाहटा जो ने ग्रत्यन्त परिश्रम पूर्वक जैन लोक-कथाग्रों की कुछ सूचियां प्रकाशित की हैं—इनमें उन्होंने तरंगवती, मलयवती, मगध-सेना, बंधुमती, मुलोचना का उल्लेख किया है। ये वे कथाएँ हैं जिनके नाममात्र बच रहे हैं, ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। ये प्राचीन कथा-ग्रंथ हैं। प्राप्त ग्रंथों में उन्होंने धूर्ताख्यान, पंचतंत्र, प्रबंध चिंतांमिशि, चतुराशीति कथा संग्रह, भोज प्रबंध, सदयवच्छ चरित्र का उल्लेख किया है।

की सूची दी है। इनमें से गोरा बादल चौपाई, (सं० १६४५ से १७०७ के बीच ३ ग्रंथ), चंदन मलयागिरि चौपाई (सं० १६७० से सं० १७७६ के बीच द ग्रंथ), ढोलामारू चौपाई (सं० १६१७ का ग्रन्थ), पंचाख्यान (सं० १६२२ से सं० १७२२ के बीच ३ ग्रंथ), प्रियमेलक (सिहलसुत) चौपाई (सं० १६७२ तथा १७४८ के दो ग्रंथ), माधवानल कामकंदला (सं० १६१६ तथा १६८६ के पूर्व दो ग्रंथ) शुक बहोत्तरी (सं० १६३८ ग्रौर १६४८ के बीच २ ग्रंथ), सदयवत्स सार्वालगा चौपाई (सं० १६९७ से १७८२ के बीच ३ ग्रंथ) वे हैं जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। किन्तु १ — ग्रंवड चरित्र (सं० १४६६ से १८८० के बीच ४ ग्रंथ), २-- कर्पुर मंजरी (सं० १६०५ से सं० १६६२ के बीच २ ग्रंथ) ३-- नंदबत्तीसी चौपई (सं० प्र४८ से १७८३ के बीच प्र ग्रन्थ) ४—पंदरहवीं विद्या (कला) रास (सं० १७६८ का एक ग्रन्थ), ४ भोजचरित्र रास (सं० १६२५ से १७२६ के बीच ४ ग्रंथ), ६-विद्याविलास रास (सं० १४६५ से सं० १८४० के बीच १० ग्रन्थ), ७-विनोद चौतीसी कथा (सं० १६४१ का एक ग्रन्थ), द-विल्ह्या पंचासिका (स० १६२६ के पूर्व से सम्वत् १६३६ में २ ग्रन्थ), ६--- शशिकला चौपई (सम्वत् १६२६ के पूर्व १ ग्रन्थ), १०-शृङ्गारमञ्जरी चौपई (सम्वत् १६१४ एक ग्रन्थ), ११--स्त्री चरित्र रास (सम्बत् १६२३ से १७१० के बीच २ ग्रन्थ); १२--सगाल शाह रास(सम्वत् १६६७ का एक ग्रन्थ), १३--- सुक साहेली कथा रास (सम्वत् १८५० के लगभग १ ग्रन्थ) — इस प्रकार तेरह नये कथा विषयों का उल्लेख नाहटाजी ने किया । कान्हड़ कठियारा चौपाई, चन्द राजा रास, लीला वती सुमति विलास रास, वीरमिए उदयभाग रास को सम्भावित लोककथा माना है। इनमें से चन्द राजा की लोक कथा पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। विक्रमादित्य के कथा-चक्र से संबंधित जैन विद्वानों के लगभग ६० ग्रन्थों का उल्लेख यही लेखक अन्यत्र कर चुके हैं।

लोक-भाषा में सं० १४६५ से सं० १८६० के बीच लगातार लिखी गयी हैं। नाहटा जी की मूची में शताब्दी-क्रम से जैन लोक-कहानियों का यह रूप टहरना है—

 १५ वीं शताब्दी
 १

 १६ वीं ,,
 ३०

 १७ वीं ,,
 २६

 १६ वीं ,,
 ३

किन्तु आगे का वह साहित्य जो प्रकाश में आया, और जिसने साहित्य-कारों का विशेष ध्यान आकर्षित किया सूफियों का प्रेमगाथा साहित्य था । प्रेमगाथा-काव्य की एक लम्बी परंपरा हिंदी में मिलती है। इस परंपरा के सब से अधिक चमकते सितारे मिलक मुहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के काव्य के कारण जिनका यश बढ़ा है। इस परंपरा में हमें लोक-कहानियों का उपयोग हुआ मिलता है। इन कहानियों की साधारण रूपरेखा यह रहती है—

'ग्र' राजकुमार है। उसे स्वप्न, चित्र, चर्चा (गुरा ग्रथवा दर्शन) ग्रादि से एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम को दूत, तोता या ग्रन्थ कोई ग्रौर पृष्ट करता है। राजकुमार राजकुमारी के विरह में जलता हुग्रा उसकी खोज में चलता है। तोता या ग्रन्थ दूत उसकी सहायता करता है। ग्रनेकों किठनाइयाँ भेलता हुग्रा वह प्रेयसी के स्थान पर पहुँचता है, विविध चमत्कारों ग्रौर पराक्रमों के प्रदर्शन के उपरान्त वह प्रेयसी को प्राप्त कर लेता है। उनके मिलन में फिर बाधाएँ ग्राती हैं, ग्रन्त में वे फिर मिलते हैं।

इन गाथाओं में इतिहास का जो पुट मिला है, वह सब लोक वार्ता का सहायक ही है। और अपनी ऐतिहासिकता खो बैठा है। उदाहररण के लिए 'जायसी' के पद्मावत की कथा को लिया जा सकता है। सूफियों की प्रेमगाथाएं ही नहीं सूर का कुष्ण-चरित्र श्रौर तुलसी का रामचरित्र भी धर्म के माध्यम बने, पर वे लोकवार्ता से परिपूर्ण हो गये हैं। कुष्ण श्रौर राम के सम्बन्ध में पाश्चात्य विद्वानों श्रौर उनके श्रादर्श पर भारतीय विद्वानों में जो चर्चा चलती रही है उससे यह भले ही न कहा जा सके कि राम श्रौर कृष्ण मात्र काल्पनिक व्यक्तित्व हैं, ये कभी हुए ही नहीं थे, पर इतना तो निस्संकोच कहा जा सकता है कि इनकी कथाश्रों में सामयिक श्रावश्यकताश्रों तथा लोकवार्ताश्रों के प्रभाव से श्रनेकों परिवर्तन हुए हैं, श्रौर श्रव उनके कृत्यों में जो श्राद्भुत्य है वह सब लोकवार्ता की देन है। कहानियों के क्षेत्र में जैनों के साथ हिन्दुश्रों श्रौर

सुफियों की रचनाएँ मिलती हैं। किन्तु राम श्रीर कृष्ण की धर्मगाथाश्रों के म्राजाने पर म्रन्य कोई भी कहानियाँ ग्रथवा गायाएँ ठहर नहीं सकती थीं। फलतः हिन्दी में इन्हीं दो चरित्रों पर साहित्य-क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। यों कुछ अन्य प्रकार की कथाओं को कहने के भी प्रयत्न किये गये, जैसे जोधराज ने 'हम्मीर रासो' लिखा । यह पूर्वजों के गौरव-वृद्धि के लिए लिखा गया किन्तू इसमें भी ेिग्रानिका की प्रानासिका की अपेक्षा लोकवात्ती का समावेश विशेष हो गया है। हम्मीर और अलाउद्दीन के जन्म की कहानी ही अलौकिक है, फिर महिमा के निकाले जाने की कल्पना लोक-वार्ता से मिली है। इसी प्रकार ग्रौर भी कितनी ही बातें हैं। भारतेन्द्र-काल से साहित्यकारों का ध्यान दूसरी ग्रोर रहा, पर लोक-साहित्यकार फिर भी लोकवार्त्ता की रचना में भौर पूरानी परम्परा के पोषणा में प्रवृत्त रहा। ऊपर उन्नीसवीं शताब्दी तक के लोक-कथा साहित्य की अविच्छिन्न धारा को प्रवाहित हम देख चुके हैं। उन्नीसवीं के बाद भी यह परम्परा समाप्त नहीं हुई यह श्रागे दी गयी सूची से भी विदित होता है । इनके श्रतिरिक्त लोक-कवि ने स्वाँग लिखे; इनके विषय थे गोपीचंद भरथरी, आल्हा के मार्मिक स्थल, मोरध्वज, लैला-मजनू, हरिश्चन्द्र ग्रादि । यह ध्यान देने की बात है कि साहित्यकार ने जिन कथाओं को लिया, को ए-एक्टिका ने उनसे प्रायः हाथ भी नहीं लगाया।

नये युग के ब्रारम्भिक स्तंभ भारतेन्द्र जी में लोकवार्ता का भी पूरा उपयोंग है। हरिश्चन्द्र की कथा को भी लोकवार्त्ता का रूप मानना ठीक होगा। धर्मगाथा होते हुए भी उसमें लोक-गाथा की मात्रा विशेष है। 'अँधेर-नगरी देवूभ राजा' तो केवल लोक-वार्त्ता ही हैं।

यह एक सूक्ष्म दिग्दर्शन है, जिससे हिंदी में ग्रहीत लोकवार्त्ता तथा लिखित लोक-कहानी की सामान्य रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है । यहाँ तक के इस विवेचन से हिन्दी में ग्रहीत लोक-कथा साहित्य की उस परम्परा का भी कुछ उढ़ाटन हो जाता है जो साहित्य के विविध युगों में से होती हुई सुदूर ग्रतीत के लोकमानस से सम्बद्ध मिलती है।

१, ईलियट महोदय ने 'रेसेज ग्राव नार्थ वेस्टर्न प्राविन्स ग्राव इण्डिया' में बताया है कि 'ग्रन्थेर नगरी बेबूक्त राजा,टका सेर भाजी टका सेर खाजा' यह कहावत हरभूमि (भूसी) के हरबौंग राजा के सम्बन्थ में प्रचलित है। मछन्दर नाथ ग्रौर गोरखनाथ ने ऐसा प्रपंच खड़ा किया कि हरबौंग राजा स्वयं फाँसी पर बढ़कर मगर या। ग्रन्थ ग्रद्भुन बातें भी इस राजा के राज्य ग्रौर न्याय की दी ग्यी हैं। दे० उक्त पुस्तक का पृष्ठ २६१।

हिन्दी के इस कथा-साहित्य पर भ्रव हम काल-क्रमानुसार ६ प्टि डाल सकते हैं, इस समस्त साहित्य को कालक्रम से यों प्रस्तुत किया जा सकता है :---

१००० ढोला मारूरा दूहा<sup>9</sup> १२१२ वीसल देव रासो नाल्ह

१३७० चन्दायन : मुल्ला दाऊद

१४११ प्रद्यम्न चरितः अग्रवाल ?

१४५३ हरिचंद पुरागा : जाखू मिगहार <sup>3</sup> १४६२ महाभारत भाषा : विष्णुदास

१५०० सदयवत्स सावलिंगा: केशव १५१६ लखमसेन पद्मावती : दामो (७) "

१५४७ नंद बत्तीसी चौपई: लावण्य समय

१५५० | मैनासत | साधन

वंदायन ( १५५५ ढोला मारूरा दूहा को १००० से ग्रारम्भ हुग्रा माना जा सकता है,

उसको श्रन्तिम रूप तो संभवतः सत्रहवीं शताब्दी में ही मिला है। रचना काल सं० १४११ का स्पष्ट उल्लेख जयपुर के श्रीकस्तुरचंद

कासलीवाला की प्रति में है । किन्तु एक उज्जैन की प्रति में यह लिखा भी मिलता है: संवत पंच सइ दुई गया। ग्यारहोतराभि ग्ररु तह भया।।

भादवबदि पंचमि तिथि सारु, स्वाति नक्षत्र सनिच्चर बारु ।

(दे॰ ब्रजभारती वर्ष १४ अंक १, पृष्ठ २१, नाहटाजी का भाषा।) चवदेइसें त्रिपनी विचार।

चैत्रमास दिन ग्रादित वार। मनमांहीं समर्यौ आदीत।

दिन दसराहैं किया कवीत।

(दे० ब्रजभारती, वर्ष १४ ग्रंक १, पृष्ठ २१ वही)

प्रेमवन जीव निरंजन: रज्जन किव । 'प्रेमगाथा काव्य की परंपरा' नामक लेख में साहित्य संदेश नवम्वर १९५७ में श्रीसतीशचंद जोशी ने इसका उल्लेख किया है, ग्रौर रचना काल १५२०-१५८१ विक्रमी के बीच माना है। म्रागे इन्होंने यह भी लिखा है कि 'हम ऊपर कवि रज्जन का उल्लेख कर चुके हैं, जिसका समय १४६२ से १४८१ तक माना जाता है, शेख कुतबन भी हिंदी

दोनों ही कवि एक ही व्यक्ति थे ? ५. सम्वत पनरइ सोलोत्तरा मभारि, ज्येष्ठ बदी नवमी बुधवार ।

काव्य रचना में ग्रपना नाम 'रज्जन' रखते थे। तो क्या सम्भव है कि ये

```
१५५७ वसुदेव कुमार चउपई: १
१५५८ सत्यवती की कथा : ईश्वरदास
१५५६ अंगद पैज : ईश्वरदास
१५६० (१) मृगावती : कुतबन
      (२) नंदबत्तीसी : सिंहकुल
१५७८ (१) पद्मावतः जायसी
      (२) चित्ररेखाः जायसी
१५८४ माधवानल कामकंदला चउपई: गरापित
१५८७ (१) डंगवै कथा : भीम<sup>७</sup>
     (२) हरिचरित्र भागवत दशमस्कंद : लालचदास तथा श्रसनंद<sup>ट</sup>
१५६६ अंवड़ चरित्र : विनय समुद्र
१६०० (से पूर्व) माधवानल कामकंदला
१६०२ मधुमालती : मलिक मंभन
१६०५ कपूरमंजरी: पतिसार
१६१३ प्रेमविलास प्रेमलता कथा: जटमल
१६१६ माधवानल कामकंदला चउपई: कुशल लाभ ९
१६१६ हनूमान चरित्र :सुन्दरदास
१६१७ ढोलामारू चौपाई: कुशललाभ
```

६. वरलास नयरि घरि हरिस

सय पनर सतावन बरिस
कुल चरण सुपँडित सीस
बहइ हरष कुल निस दीस।
(दे० भारतीय साहित्य, श्रक्तूबर १६५६, पृष्ठ २०४)
७. सम्वत पँद्रा सै सत्तासी भयेक
दुरसुख नाम संवतु चिल गयेक
सावन सुकुल सित्तमी ग्राई।
भीम कथा डंगवें वनाई। (सा० सं०, मार्च १६५६)

<sup>ः</sup> साहित्य-संवेश, विसंबर १६५८, पृ० २६८

६. "संवत् सोल सोलोत्तरइ, जैसलमेर ममारि फागुण सुदि तेरस दिवसि, विरची ग्रादितबार ।" पाठ भेद में 'सोल सतोत्तरई' है।

१६२१ श्रेशिक रास: रत्नचन्द्र सूरि १६२२ पंचाख्यान १६२५ (लगभग) रूपमंजरी: नन्ददास १६२५(के लगभग) भोजचरित्र मालदेव १६२६(से पूर्व) ग्रंवड्चरित्र भाव १६३० उषा की कथा परशुराम १६३० श्रीपाल रास : ब्रह्मराय<sup>२</sup> १६३३ (१) भविसदत्त कहा ब्रह्मराय (२) सुरति पंचमी कथा: ब्रह्मराय १६३६ सिंहासन बत्तीसी हीर (कलश)<sup>5</sup> १६३७ वेलिक्रिस्न रुक्मिग्गीरी पृथ्वीराज १६३६ ग्रवडचरित्र मंगल १६४० माधवानल कामकंदला श्रालम १६४५ (१) नामदेव की कथा : श्रनन्तदास (२) राजा पीपा की कथा (३) गोराबादल चौपाई: हेमरतन (४) रस-विलास : कवि गुपाल <sup>४</sup> १६४७ छिताई वार्ता नारायग्रदास १६४८ पंचाख्यान : बच्छराज

१. इसमें पुष्पिका है 'वर पट्ठनयर संवत सोल एक बीसइ भाव्रपद सुिद सुभ बार प्रारंभ दीसई १७०५ लिखि चैत्र सुिद ३ भीमे धर्मशील ने लिखा रामपुरा मध्ये।'' यह घर्मशील संभवतः लिपिकार ही है।

 ''हो मूल संग मुनि प्रगटो जागि, कीरित ग्रनंत सील की षानि । ता सुत्राो सिष्य जागिन्यौ हो ब्रह्मराय ।

मल दिढ करि चित भाव भेद जाएँ। नहीं होतिह दीठो

श्रीपालचरित रास ॥६३॥

हो सोलह सै तीसे सुभ बरस हो मास ग्रसाढ़ भण्यो करि हरण : तिथि तेरिस सित्त सप्तमी हो ग्रमुराधा नष्वत्र सुभसार, वररा योग दोसे भला हो शोभन योग सनीसर वार रास।

्र (दे० भारतीय साहित्य, श्रक्तूवर १९५६, पृ० २०३) 'संवत सोलह सइ छत्रीस', कही हीर सुग्गी यथा:

(दे० भारतीय साहित्य, भ्रक्तूवर ५६, पृ० २०४)

४. देखिये ब्रजभारती सं० २००६, भ्राषाढ़-भाद्र---नाहटा जी का लेख। यह 'रस-विलास' बोलि श्री कृष्ण रुक्मिणी का ब्रजभाषानुवाद है।

१६५१ (१) श्रीपाल चरित्र : परमाल"

(२) भोजचरित्र रास

१६५४ भोजचरित्र : हेमाणंद १६५५ हरिवंश पुरारा : शालिवाहन

१६५७ रूपावती : ? ः

१६:९ सांव प्रद्युम्न चतुष्पदिका: समयसुन्दर

१६६२ कर्पूरमंजरी : कनकसुन्दर

१६६८(?) मृगावती : समयसुन्दर<sup>७</sup>

१६७० चित्रावली : उसमान

१६७० (के लगभग) चंदन मलयागिरि चौपाई: भद्रसेन

१६७२ धनाशाल भद्र चौपई : भवियरा या भविक जे<sup>८</sup>

१६७२ प्रियमेलक चौपाई : समयसुन्दर

१६७५ (१) रसरतन : पुहकर

(२) कनकावती : जानकवि

१६७६ ज्ञानदीपक : शेख नबी <sup>९</sup>

१६७८ कामलता : जान कवि

- ४. किसी किसी ने इसका रचनाकाल १६५७ माना है।
- सन हजार निवोतरै रवील ग्राखिर सास । संवत् सोलह सतपनै हम कीनी बुधि परगास

[ना० प्र० प० वर्ष ६०, ग्रंक ३-४]

७. हमने श्रजमेर में मुनि कान्तिसागर जी के द्वारा जो प्रति देखी थी उसमें एक पुष्पिका यों थी: 'श्री संवत् १६०४ वर्षे शाके १६६८ प्रव० मिती पोष बदी १३ भृगुवासरे, पं० तिलकविजय गिरानि लिपी कृतः श्री पीपलाजनयरे ''सोलसइ श्रठसठरास्य बरषे: हुई चउपई घर्गो हरषे बे:

( दे॰ भारतीय साहित्य, ग्रक्तूबर १९५६, इष्ठ २०४-५)

सौलै सय बहत्तरि बरस्यै श्रासौज बिद छिठ दिवस्यै जी ।

( दे० भारतीय साहित्य, अवतूबर १६५६, पृ० : ०४ )

इसी संवत की समयसुन्दर की भी 'धनाज्ञाल भद्र चौपई' मिलती है। हो सकता है यह उन्हीं की प्रति हो। भवियरण या भाविक जे का उल्लेख कुछ संदिग्ध प्रतीत होता है।

- एक हजार सन रहे छ्वीसा, राज सुलही गनहु वरीसा, संमत सोरह सै छिहँतरा, उक्ति गरंत कीन्ह अनुसारा। श्रलदेमऊ दोसपुर थाना, जाउनपुर सरकार सुजाना।
  - े तँहवा सेष नवीं कवि कही, सब्द ग्रमर गुन पिगल मही।

[१७ वां दोहा]

```
१७६८ भवानी चरित्र
                                ः मुनीराम श्रीवास्तव
     १७७० एकादशी महातम्य : सुदर्शन
     १७७१ चन्दनमलयागिरि चौपाई: चतुर
     १७७६ चन्दनमलयागिरि (चौपाई) : केशर
                     : खुस्यालचंद
     १७८० हरिवंश
    १७८२ वैताल पचीसी : नौरतनलाल
     १७८३ (१) भद्रवाहु चरित्र : सिंघही किसर्नासह
           (२) रामपुरारा : खुशालकवि १
           (३) धन्यकुमार चरित
           (४) नन्दबत्तीसी चौपाई
    १७८५ श्राकाशपंचमी की कथा : खुशाल कवि
   🏒 ७८७ व्रतकथा कोष
                             ः चन्दखुस्याल
    १७६२ पुण्याश्रवकथा
                             : रामचन्द्र
    १७६३ (१) हंसजवाहिर : कासिमशाह
           (२) नलचंद्रिका : हरदास<sup>२</sup>
    १७६८ (१) कथा काम रूप : सभाचंद सौंधी<sup>3</sup>
           (२) नल-चरित्र : मुकुन्दसिंह
           (३) पंदरहवीं विद्या (कला) रास : वीरचन्द्र
    १८०० नेमिनाथ पुरागा : भट्टारक जिनेन्द्र भूषगा
    १८०१ (१) इन्द्रावती : नूर मुहम्मद
           (२) कामरूप चरित्र : ग्राचार्य हरिसेवक ४
    १८०३ नैषध
                            : गुमान मिश्र
    १८०६-[१] बैतालपच्चीसी : शंभूनाथ त्रिपाठी
           [२] विरहवारीश : बोधा
    १ -- किसी-किसी ने इसका रचनाकाल १७८५ बताया है।
    २-संवत सत्रासै वर्ष, बीते नव्बे तीन।
       कार्तिक सुदि तिथि पूर्णिमा रिव दिन पूरण कीन ॥
              जम्बू द्वीप शुभ देश में, साँव देश शुभ वासु
              दमयन्ती नलराय की कथा करी हरदास।
                              ( साहित्य-संदेश, नवम्बर १६५८)
    ३ - दे० सम्मेलन पत्रिका, भाग ४४, संख्या-१, श्री महेन्द्र का निबन्ध ।
    ४---पुष्पिका है: "इति श्री कामरूप चरित्रे कथा संपूरण समापता
सावन बदी सँवत् १८०१ विक्रमी जानिए", (हिन्दी अनुशीलन, वर्ष ६, ग्रंक
१-२ )
```

```
१८१३ [१] चारुदत्त चरित्र: भारमल्ल
          [२] सप्तव्यसन चरित्र: भारमल्ल
               शीलकथा
    १८१४ [१] वारांगकुमार चरित्र : कंज हग
          [२] नलोपाख्यान : मुरलीधर
          [३] समुच्यय कथा ः संघी परसराम
                            : जेठमल<sup>४</sup>
१८१५ सुदामा चरित्र
   १८१८ षटकर्मीपदेश रत्नमाला : लालचंद्र पांडे
                         ः दौलतराम
    १८२२ महापद्मपुरारा
   १८२४ यादिपुरास बालावोधमाया बचनिका : दौलतराम
   १८२५ उषा चरित्र
                             ः परशुराम
   १८२६ हरिवंशपुराए भाषा बचनिका : दौलतराम
   १८३१ उषा चरित्र "
   १८३२ म्रादिपुराख
                            ः भट्टारक जिनेन्द्रभूषरा
   १८३५ बहुला व्याघ्न संवाद : मानसिंह
   १८३७ मधुमालती
                            ः चतुर्भु ज
   १८३६ उषा चरित्र
                            : जनकुंज
   १८४७ यूसुफ जुलेखा
                            ः शेखनिसार (जामी की पुस्तक
                             जुलेखा का फारसी से अनुवाद।)
   १८५३ कामरूप चन्द्रकला की कहानी : प्रेमचन्द
   १८५३(से पूर्व) नल दमयंती चरित्र : सेवाराम
   १८६२ गरोश चौथ की कथा
                             ः मोतीलाल
   १८७० तेरह दीप पूजन कथा : लालजीत
                             ः देवीसिंह
   १८८० (६) प्रह्लाद चरित्र
          (२) अंबड़ चरित्र
                               : रूपचन्द्र
   १८८३ उषा चरित
                               : मुरलीदास<sup>9</sup>
```

४—दे० साहित्य सन्देश, फर्वरी, १६५७, पृ० ३२०, श्री ग्रगरचन्द नाहटा का निबन्ध।

५—१८३१ कार्तिक सुदी दूज। एक ग्रन्य स्त्रोत से विदित होता है कि उषा चरित के लेखक 'जनकुंज' हैं, किन्तु 'जनकुंज' ने तो १८३६ में उषा चरित लिखा था। १८३१ के उषा चरित का लेखक कोई ग्रौर हो है।

१. किसी विद्वान ने इसका रचना काल १८८८ माना है।

१८८४ हम्मीर रासो ः जोधराज १८८६ (१) रुक्मांगद की कथा ः सूरदास (एकादशी महातम्य) (२) उषाहरएा ः जीवनलाल (नागर) १८८७ यशोधर चरित : श्रौसेरीलाल १८६० (१) एकादशी महात्म्य ः हीरामनि (२) उत्तमाचरित : ग्रक्षर ग्रनन्य (३) विक्रमविलास : भोलानाथ १८६३ गरोशपुरारा भाषा : मीतीलाल १८६४ उषा की कथा : रामदास<sup>२</sup> १६०० जानकी विजय ः सूर्यकुमार १६०१ एकदशी व्रत महात्म्य **३** सूर्यदास १६०५ (से पूर्व) रमएाशाह छबीली भटियारी : १६०५ (१) अंतरिया की कथा ः मेड्इलाल (२) कामरूप कथा : हरिसेवक<sup>3</sup> १६०६ रुक्मिग्गी मंगल : रामलाल १६०७ (१) रुक्मिसी परिसाय ः रघुराज (२) एकादशी व्रत की कथा: माधवराम (३) रुक्मिग्गी पुरागा ः महाराज रघुराजसिंह १६१० गरोश कथा ः मीतीलाल १६११ (से पूर्व) नल दमयन्ती की कथा: १६१२ प्रेमपयोनिधि : मृगेन्द्र १६८८ देवी चरित सरोज ः माधवसिंह १६२७ शिवपुराएा : महानन्द वाजपेर्य। १६२८ " (उत्तराद्धं) : १६३१ विक्रमबत्तीसी : कृष्णदास १६३१ शुकबहत्तरी : १६३८ मनोहर कहानियों का संग्रह :

२. किसी ने इसे १८८४ में रचित माना है।

३. यह वस्तुतः वही किव ग्रौर कृति है जिसे ऊपर सं० १८०१ में लिखा जा चुका है। १६०५ लिपिकाल हो सकता है, उसी के ग्राधार पर इसे एक भिन्न लेखक मान लिया गया प्रतीत होता है।

१६३८ विक्रमादित चौबोली ??

१६४० गएोश कथा : मोतीलाल

१६५५ विष्गुकुमार की कथा : विनोदी लाल

१६६२ नूरजहाँ : स्वाजाग्रहमद १६७२ भाषा प्रेमरस : शेखरहीम १६७४ प्रेमदर्परा : कवि नसीर

इस कथा-साहित्य को शताब्दी क्रम से देखा आय तो यह गराना बैठती है---

कुल कथा धर्मकथा प्रेम कथा वीर कथा जैन—हिन्दू १० वीं शती X 8 X X ११ वीं शती X X X X X १२ वीं शती X X  $\times$ X X १३ वीं शती X 3 X X १४ वीं शती 8 X X X १५ वीं शती 8 ?---? 8 X X १६ वीं शती १६ 8---3 3 X X १७ वीं शती ५२ १३----६ 28 7 Ø १८ वीं शती ४७  $\xi$ —38 88 १ १३ १६ वीं शती 38 १३---७ 88 7 २० वीं शती २३ **?**—5 80 X 8 योग 858 39--98 98 ሂ

कथा-साहित्य की इस दीर्घ परंपरा की जो सूची ऊपर दी गयी है, उस पर ग्रनायास ही दृष्टि डालने से विदित होता है कि सबसे ग्रधिक कथा-लेखन का प्रेम १७ वीं, १८ वीं तथा १६ वीं शताब्दियों में मिलता है। ३ इनमें से

१—इसके लेखक का नाम नहीं मिल सका। संवत १६३८।। वर्ष जेठ सुदी १५ तिथि दी हुई है।

२—यह गराना ऊपर दी गयी सूची के ग्राधार पर ही की गयी है। यह सूची भी पूर्ण नहीं कही जा सकती। क्योंकि ग्राज भी शोध में नये-नये ग्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं। कुछ ऐसे ग्रन्थ भी हैं जिनका नाम तो सामने ग्राया है, पर विशेष परिचय नहीं मिल सका। वे भी इसमें सम्मिलित नहीं हैं। किन्तु कथा-क्रुतित्व का सामान्य ग्रनुमान तो लगता भी है। कुछ नाम ग्रसमंजस के कारण भी छूट गये होंगे।

गुद्ध प्रेम-कथाओं का निर्माण १७ वीं में सबसे अधिक हुआ अठारहवीं में कुछ धर्म कथाओं का निर्माण इन-प्रेम कथाओं से भी प्रायः अधिक हुआ। धर्म-कथाओं के ताने-बाने में प्रेम-कथा और विलक्ष्ण प्रटना-चक्र का विधान रहा। पर ये सब कथा-तत्व और घटना-चक्र लोक-क्षेत्र से ही लिये गये।

ऐसा क्यों हुम्रा ? इसके लिए श्री एम० म्रार० मजूमदार द्वारा संपादित माधवानल कामकंदला प्रबन्ध के 'प्रिफेस' से यह म्रवतरण देना समीचीन होगा ।

"प्राकृतकाव्य 'दासुदेविह्डी' के लेखक ने आग्रह किया है कि धर्मगाथाओं को लिखने के लिए रोमांटिक (अथवा प्रेम) कहानियों का उपयोग किया जाना चाहिये ? दूसरे शब्दों में, सर्वोत्तम परिग्णाम उपलब्ध करने के लिए धर्मकथाओं को अच्छी प्रेमकथाओं से समुचित रूपेण हलका बनाकर प्रस्तुत करना चाहिये। कुबलयमाला के लेखक उद्योतन सूरि ने यह विधान किया है कि कहानी नविवाहिता वधू के समान होनी चाहिये, आभूषगों से सुशोभित, शुभ, कल गति से चलने वाली, भावाभिभूत, कोमल कंठी, सतत प्रसन्न रखने वाली।"\*

ऊपर जिन दो ग्रन्थों का उल्लेख उक्त ग्रवतरण में हुग्रा है, वे दोनों ही जैन-धर्म से सम्बन्धित हैं। ऊपर जो कथा-साहित्य की परम्परा दी गयी है, उसमें 'धर्मकथाग्रों' के लिए दिये गये इन नियमों. का पालन भली प्रकार किया गया है। ग्रतः धर्मकथाश्रों में भी बहुधा लोक-प्रेमकथाएँ मिली हुई हैं, ग्रौर उनमें ग्रन्य लोक-प्रचलित विलक्षण ग्रभिप्राय भी मुक्त भाव से सम्मिलित किये गये हैं।

इसके साथ ही दूसरी बात यह हिष्टिगोचर होती है कि ऊपर दिये समस्त कथा-ग्रन्थों को हमने हिन्दीः का स़ाहित्य माना है। इनमें से कितनों ही की

<sup>\*</sup> The author of the Prakrit poem Vasudevahindi, insisted that romantic stories should be utitised for writing dharmakathas; or to say in other words, dharmakathas should be properly diluted with good love-stories in order to achieve the best result. Udyotana Suri, the author of Kuvalaymala, laid down that a story should be like a newly wedded wife, decked with ornaments, auspicious, moving with graceful steps, sentimental, soft in speech, and ever pleasing to the minds of men. (Preface: Madhawanal Kamkandala Prabandha 1942. Oriental Institute, Baroda)

भाषा पर विद्वानों का मत हमसे भिन्न है। यह मतभेद प्रायः उन ग्रन्थों के सम्बन्ध में है जिनमें कई भाषा प्रवृत्तियों की भलक मिलती है। उदाहरएए गएपित की 'माधवानल कामकंदला' की भाषा के कुछ उद्धरए। यहाँ दिये जाते हैं—

"हाव भाव हसती करइ, सम्मुख घरइ कटाक्ष । ब्राह्मण विधि जाग्गइ नहीं, स्वामी सूरिज साक्ष ॥२४ सूका तरुथर पल्लब्या, फूल्यां फल्यां बहु वृद्धि । आनंद बन-मांहि अधिक रोपि रोपि रिद्धि ।४।१६ निज नवग्रह पूजा करी, शांति कर्म सुविचार । मही-मागण सँतोषीया, आपी आपी सार ।४।८६ भगति करइ माघव खरी, करी न करिस कोइ । भात तात नित पूजिइ, देहरासरमां दोइ ।४।८८ महूरत एक माघव विना, मही पि रहिउँ न जाइ। सुख संपत्ति सेववा, जािण एक जि काय ।४।६१ विग्ल-तरुग्रर जिम बेलडी, कण्ठ-विना जिम माल पुरुष-बिहुगी पिद्मनी, किश्ण परि ठेलिस काल ?६।१५॥

इस भाषा को किसी ने पश्चिमी राजस्थानी और किसी ने पश्चात्कालीन अपभ्रंश या पुरानी गुजराती माना है।

भौर कुशललाभ की इस भाषा को क्या नाम दिया जायगा ?—

सिप्रा बहइ नदी चंग।
महाकाल प्रासाद उत्तंग।
चउसिंठ जोगिणि-पीठि सुठामि।
तिहाँ देवी हरसिद्धि नामि।३७४

यह बात भी विदित होती है कि कुछ 'कथा-रूप' बहुत ग्रधिक लोकप्रिय हुए। जिन्हें यों समभा जा सकता है---

| १—ढोला मारू, १०००, १६१७—                       | २    |
|------------------------------------------------|------|
| २—प्रद्युम्नचरित्र १४११, १६५९ (?), १७२२—       | n.   |
| ३ नंदवत्तीसी १५४८, १५६०, १७१४, १७३१, १७८३      | ሂ    |
| ४—मृगावती १५६०, १६६८ (?)—                      | 7    |
| ५—माधवानल कामकंदला, १५८४, १६००, १६१६, १६४०, १६ | ६८९, |
| १७१७, १७३७, १८०६—                              | 5    |
| ६अंवड़ चरित्र १५६९, १६२६, १६३९                 | ş    |
| ७—मधुमालती १६०२, १६६१ (?), १८३७—               | 3    |
|                                                |      |

प-भोजचरित्र १६२४, १६४१, १६४४, १७२९-

९—उषा की कथा १६३०, १८२५, १८३९, १८८३, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८८४, १८४४, १८४४, १८४४, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८, १८४८

चक्र की कहानी है। हिन्दी में इसका ग्रारम्भ सोलहवीं शताब्दी से ही मिलता है। चन्दन मलयागिरि की कहानी का लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरा स्थान है। इसका हिन्दी में ग्रारम्भ सत्रहवीं शताब्दी में हुग्रा। माधवानल से लगभग कर वर्ष उपरान्त।

उपा-चरित्र लोकप्रियता की दृष्टि से तीसरे स्थान पर प्रतीत होती है। इसका भी ग्रारंभ सत्रहवीं शताब्दी से हिन्दी में हुग्रा। चन्दन मलयागिरि से लगभग ४० बर्ष पूर्व।

जैन-धर्म की नन्दबत्तीसी श्रौर नलदमयन्ती की समान लोक-प्रियता विदित होती है। १

१—'लोक कथा संबंधी जैन-साहित्य' के जिस निबन्ध का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, उसके अनुसार जैनधर्मानुयायियों में लोक-प्रियता का अनुमान लगाया जाय तो यह होगा—

| , |                 | 6 6                |                                |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------------|
|   | प्रथम स्थान     | विद्याविलास रास    | १० ग्रन्थ                      |
|   | द्वितीय         | चंदनमलयागिरि चौपाई | ८ ग्रन्थ                       |
|   | तृतीय<br>चतुर्थ | नंदबत्तीसी चौपाई   | ५ ग्रन्थ                       |
|   | चॅतुर्थ         | १-ग्रवंड चरित्र    | )                              |
|   |                 | २-भोज चरित्र रास   | े४ ग्रन्थ (प्रत्येक)           |
|   |                 | ३-चंद राजा रास     | ) ` .                          |
|   | पंचम            | १-गोरा बादल चौपाई  | )                              |
|   |                 | २-पंचाख्यान        | (३ ग्रन्थ (प्रत्येक)           |
|   |                 | ३-सदयवत्ससाविलगा   | ३ ग्रन्थ (प्रत्येक)<br>ग्रादि। |
| _ |                 |                    |                                |

सदयवत्स सार्वालया पर श्री नाहटा जी ने राजस्थान—भारती श्रप्रेल १६५० में जो लेख लिखा है, उसमें इस ग्रन्थ की श्रव तक मिली प्रथम प्रति सं० १४६६ की भीम कवि की गुजराती सदयवत्स चउपई या प्रबन्ध मानी

कुछ कथा-ग्रन्थ पूरक कृतित्व के द्वारा भी ग्रपनी लोकप्रियता प्रकट करते रहे हैं। डा॰ माताप्रसाद गुप्त के अनुसार माधवानल कामकंदला, ढोला मारू-कथा, नन्दवत्तीसी, लद्मग्रासेन पद्मावती कथा के पूरक कृतित्व कुशललाम, जगीजाएा, तथा किसी बंगाली किव के द्वारा प्रस्तुत हुए ग्रौर बहुत लोक-प्रिय हुए। 'लोरकहा' या 'चन्दायन' मुल्लादाऊद के नाम से पहले पहल मिलती है दौलत काजी तथा प्रलाम्रोल ने बँगला में पूरक कृतित्व सहित इसे प्रस्तुत किया। लोर का मैनासत सम्बन्धी वृत्त 'साधन' के मैनासत में मिलता है। यही साधन नामांकित कथा चतुर्भुज की मधुमालती में साक्षी कथा के रूप में श्रायी है, दौलत काजी में साधन के अंश है। दाऊद की रचना में साधन के एक पूरक कृतित्व के रूप में ही मैनासत का प्रसंग भ्राया है। फिर चतुर्भु जदास की मधुमालती में माधव का पूरक कृतित्व है। नारायनदास की छिताईवार्ता में रत्नरंग ने पूरक कृतित्व किया। रत्नरंग के बाद देवचन्द ने पूरक कृतित्व किया । 'ग्रानिरुद्ध उषाहरण कथा' लालदाप लालच ने लिखी, रामदास ने उस पर पूरक कृतित्व किया, भ्रौर यह रामदास के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। इसी पर पहारसिंह प्रधान का पूरक कृतित्व मिलता है। विकन्तु इनके अतिरिक्त भी भ्रौर पूरक कृतित्व मिलते है। चतुर्भु जदास की मधुमालती पर माधव के स्रति-रिक्त कवि गोयम ने भी पूरक कृतित्व किया। मृगावती पर भी इसी प्रकार की रचनाएँ हुई है । मेघराज प्रधान की मृगावतीं कुछ इसी प्रकार के पूरक कृतित्व में ग्रा सकती है। 'राजा चन्द की बात' पर जो जैन ग्रन्थ श्री भँवरलाल नाहटा को पंजाब में मिला है उसे भी पूरक कृतित्व मानना होगा। इसी प्रकार काम-रूप कामलता कथा का हरिसेवक का स्रोरछा का ग्रन्थ तथा सभाचन्द सौंधी का पंजाबी ग्रन्थ एक पर दूसरे का पूरक कृतित्व माना जा सकता है । जान की कामलता में मी उसी पूरककृतित्व का रूप दिखायी पड़ता है । यह भी कहा जा सकता है कि ये सभी वृत्त लोक-कथा के रूप में प्रचलित थे, श्रौर वहीं से मूल लेखक ग्रौर उन रचियताग्रों ने लिये जिन्हें पूरक कृतित्वकार माना गया

है। इसकी लोकप्रियता के संबंध में उन्होंने यह टिप्पणी दी है—"सदय-दत्स कथा का सर्वाधिक प्रचार राजस्थान में रहा प्रतीत होता है। केवल हमारे संग्रह में ही इस कथा की (राजस्थानी भाषा की) १२ प्रतियें उपलब्ध हैं। बीकानेर की श्रनूप संस्कृत लाइकोरी में १२, सरस्वती भंडार, उदयपुर में ४, कुवर मोतीचन्दजी के संग्रह में ३, बृहद ज्ञान भंडार में ३ प्राप्त हैं"

२—देखिये 'हिन्दुस्तानी', जनवरी-मार्च १९४६, — डा० माताप्रसाद गुप्त का लेख ।

है। जो भी हो, ये लोक-कथाएं भी साहित्यकारों को श्रत्यन्त प्रिय रहीं, श्रीर कई प्रकार से इनका प्रसार-प्रचार बढ़ा। साविलगा सदयवत्स विषयक कथा साहित्य भी प्रचुर है। इस विवेचन से कुछ उन कथाश्रों के नाम तो उभर ही श्राते हैं जो विशेष लोक-प्रिय रहीं हैं।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कितनी ही ऐसी कहानियाँ मिली हैं जिनका रचना-काल ज्ञात नहीं, श्रौर इसी कारण वे ऊपर की सूची में सिम्मिलित नहीं की गयीं। कुछ ऐसी रचनाऐं ये हैं—

सुर सुन्दरी कथा

उदय सुन्दरी कथा

श्रंजना सुन्दरी कथा

शनिश्चर कथा माहिरा नरसी

कृष्ण-रुक्मिग्गी का विवाह लेखक 'पद्म भगत'

वैदक लीला--- झ्वदास

रिसाल कुँवर की वात-'नरवदी' रचित

पना की वार्ता : वीरमदेपना---- ब्राह्मए। बल्देव ने श्रजयनगर मध्ये लिखी

पंचतंत्र भाषा

कालिकाचार्य कथा करकंडे महारथ चरित्र

मयरा रेहा चौपाई

मयरा रहा चापाइ गोरा बादल: सती चरित

11 4140 · 1111 41111

विक्रमादीत चरित पच दंड साधन

इस सूची में रिसाल कु वर की बात, पंचतंत्र, गोराबादल, विक्रमादीत चरित को छोड़ शेष धर्मकथाएँ हैं। मयरणरेहा चौपाई के सम्बन्ध में निश्चय-यूर्वक कुछ कहा नहीं जा सकता।

कुछ ऐसी कृतियाँ भी मिली हैं जिनमें कथा का रूप तो है, पर उसे लोक-

१—पूरक कृतित्व के सम्बन्ध में सामान्य प्रथा यह रही है कि मूल कृति-कार की रचना और उसकी अपनी पुष्पिका ज्यों की त्यों रहने दी जाती है, पूरक कृतिकार उसमें अपनी पुष्पिका और जोड़ता चला जाता है। अतः पारि-भाषिक इस दृष्टि से 'राजा चन्द की बात' और कामलता के विविध कृतित्व एक दूसरे के पूरक नहीं माने जा सकते, न मेघराज प्रधान का ही पूरक कृतित्व कहा जायगा।

कथा नहीं माना जा सकता । जैसे १७११-१२ की एक रचना हैं 'पैंचान राजा की कथा'— इसमें लेखक ने बताया है कि ''जातें हों चाहत कह्यो नायक भेद अनुप''—इसकी शैली वाद-विवाद की है—

यथा—''बाद भये द्वै सिषन में, सुनहु प्रगट चितलाय। उत्तर प्रति उत्तर दये निश्चै भेद बताय, एक विवेकिनि जानियौ, इक ग्रविवेकिनि नाम। श्रादि।

इसका रचना काल यों दिया गया है : ''सत्तरासं श्रह ग्रासिये (ब्रासिये) सुदि दसमी ससिवाह ।

इसी प्रकार 'राजा पंचक कथा' – यह कथा श्रन्योपदेश रूपक प्रगाली में लिखी गयी है ।

"धर्म पाल ग्ररु सिद्ध सुभट धन संचय पुनि भूप भयो नृपति नारी कवच ग्रथम पाप कौ रूप पाँचौ राजा भये समये निज निज पाय जस ग्रपजस नृप प्रकृति सौं रह्यौ धरनि में छाय

इसी प्रकार का एक ग्रन्थ प्रवीग्रासागर भी हैं। यह ग्रन्थ सं० १८३८ में रचा गया है। यह ग्रन्थ यों तो कथा-रूप के साथ है किन्तु कथा तो आश्रय मात्र है। ग्रन्थ तो विविध विषयों का ज्ञान कराने के लिए प्रस्तुत किया गया है। ग्रतः कथा भी कल्पना से गूँथी गयी है, ग्रीर लोक-कथा के तत्वों से रहित है। केवल रचियताश्रों के सम्बन्ध में पूर्वभव में शिव के गए। होने का जो उल्लेख है, उसी में कुछ लोक-तत्व से ग्रनुकुलता है। इसी प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में लिखा गया काव्य 'त्रिभुवन दोपक प्रबंध' भी इसमें सिम्मिलत नहीं किया जा सकता। यह कथा ग्रुक्त तो है, पर रूपक-कथा है। इसके रचियता कि श्री जयशेखरसूरि जी ने प्रकृति, मन ग्रीर ग्राध्यात्मिक तत्वों को ग्रपनी कहानी का पात्र बनाया है। ऐसे ग्राध्यात्मिक रूपक-प्रबन्ध के लिए समस्त कथा किव को कल्पना से ही गठित करनी पड़ती है। (दे० हिन्दुस्तानी, जनवरी-मार्च, १९५६, श्री हरिशंकर शर्मा, 'हरीश' का निबन्ध पृ० ६८)। नूर मुहम्मद की 'ग्रनुरागे बाँसुरी' भी इसी प्रकार का एक रूपक

काव्य है, किन्तु नूर मुहम्मद ने इस रूपक काव्य में भी कथा-तत्व की रोचकता ग्रौर कुछ विलक्षराता भी संयोजित रखी है।

ऊपर एक स्थान पर कहा जा चुका है कि इस कथा-परम्परा के कितने ही काक्यों का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तित्वों, घटनाओं और स्थलों से है। जैसे जायसी का पद्मावत चित्तौड़ के रागाओं और अलाउद्दीन से सम्बन्धित है। छिताई वार्ता देविगिरि के राजा रामदेव यादव तथा अलाउद्दीन से सम्बन्धित है। लखमसेन पद्मावती के पात्रों में भी ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की भलक पायी गयी है। माधवानल कामकंदला से सम्बन्धित नगरों और स्थानों तक का ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंधान किया जा चुका है। इसी प्रकार अन्य प्रमक्थाओं तथा सामान्य कथाओं में ऐतिहासिक तत्व ढूँढ़े जा सकते हैं, किन्तु कथाकार के लिए वस्तुतः ये सब नाम ही रहे हैं, और उसकी लोक-कथा में वे अपनी ऐतिहासिकता को अत्यन्त गौगा कर बैठे हैं। ये तो कथाएँ ही हैं, किन्तु कुछ ऐतिहासिक दृष्टि वाले काव्य भी लोक-तत्व और लोक-कथा तत्वों से आक्रान्त हो गये हैं।

हम्मीर रासो इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । जोधराज का हम्मीर रासो रासो परम्परा के लोक-तत्व से श्रोत-प्रोत है । उदाहरणार्थ—

मीरमहिमा के निष्कासन के कारण का वृत्त—हप-विचित्रा के ग्रद्भुत कथानक की सृष्टि । यह कथानक रूढ़ि पृथ्वीराज रासौ में 'हुसेन कथा' में भी मिलती है । चतुर्भु ज की मधुमालती में भी हैं इसका स्रोत लोक-मानस है। इसका इतिहाससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं।

शिवजी पर चढ़ाया हुम्रा हम्मीर का शीश ग्रलाउद्दीन को ग्रादेश देता है। ग्रलाउद्दीन तदनुसार रामेश्वरम् में जाकर प्रागा त्यागता है।

चन्द्रकला नृत्य का विधान जिसमें मिहमा के भाई गमरू के वार्ण है चन्द्रकला नर्तकी घायल होकर गिर पड़ी, उत्तर में मिहमा ने वार्ण छोड़ा जिससे अलाउद्दीन के मुकुट गिर गये।

हम्मीर ग्रौर ग्रलाउद्दीन देवों श्रौर पीरों को याद करते हैं ग्रौर ये ग्राकर। सहायता करते हैं।

इसी प्रकार 'गोराबादल' की कथा में भी ऐसे लोक-कथा के अंश सिम्म-लित किये गये हैं। उदाहरए॥ यं जटमल कृत 'गोर-बादल की कथा' में योगी की कृपा से मृग-चर्म पर बैठकर सिंहल द्वीप पहुँचना।

श्रलौकिक तत्वों से कथानकों को युक्त करने की प्रवृत्ति इस काल में इतर्ना प्रबल थी कि बड़े महात्माओं के चरित्रों मैं भी इनका समावेश कर • दिया गया था। वि० सं० १३१४ में प्रभाचंद्र सूरि ने 'प्रभावक चरित्र' में सिद्धसेन दिवा- कर के सम्बन्ध में लिखा है कि वे एक बार चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक श्रद्भुत स्तम्भ देखा। उन्होंने स्तम्भ की परीक्षा करके कुछ ऐसी श्रद्भुत श्रौषध बनायी कि उसके प्रयोग से उस स्तम्भ में छेद हो गया। उसमें पुस्तकों का एक विशाल संग्रह था। एक पुस्तक में से उन्होंने सुवर्ण सिद्धि का प्रयोग सीखा, श्रौर सरसों से घोड़े बनाने की विद्या जानी। वहाँ की शासन-देवी को भय हुश्रा कि श्रागे की वातों का ज्ञान हो गया तो उनका दुरुपयोग हो सकता है श्रतः उसने वह पुस्तक चुराली श्रौर जैसलमेर के भण्डार में गुप्त स्थान में पहुँचा दी। सिद्धसेन जी ने उन सीखी विद्याश्रों का उपयोग कर्मार के राजा देवपाल की सहायता के लिए किया, जिससे उस राजा ने इन्हें 'दिवाकर' की पदवी से विशूषित किया।

पुरातन प्रबंध में 'चित्रकूटोत्पत्ति प्रबंध' चित्तौड़ के बसने से सम्बन्ध रखता है। उसमें दाने द्वारा मनुष्य को कड़ाह में पकाने की योजना के सफल हो जाने पर मनुष्य द्वारा दाना ही कड़ाह में डाल दिया गया, जो मूँगामोती में परिरात हो गया, इस अत्यन्त प्रचलित लोक-कहानी का एक रूप मिलता है। यह इस प्रकार है:—

शिवपुर के राजा चित्राँगद की सभा में एक योगी प्रतिदिन छः महिने तक ग्राता रहा। राजा ने कारण पृछा—

योगी ने कहा—मुफे एक सिद्धि में श्रापकी सहायता श्रपेक्षित है। श्राप देवी-श्रष्टमी के दिन तलवार लेकर कूटाद्रि पर श्राइये। राजा यथावसर कूटाद्रि पर गया। रानी को पता चल गया, उसने पीछे से मंत्री को भी भेजा। वहाँ श्रप्ति-कुण्ड था। जब योगी स्नान करने गया, तब मंत्री ने राजा से कहा कि यह श्रापको इस कुण्ड की परिक्रमा करने के लिए कहेगा। श्राप कहियेगा कि पहले श्राप परिक्रमा देकर बता दीजिये। राजा ने ऐसा ही किया, जब गेगी बताने के लिए श्रप्तिकुण्ड की परिक्रमा देने लगा तो राजा श्रौर मंत्री ने उसे श्राग में घकेल दिया। उसमें गिरते ही वह स्वर्ण-पुष्प हो गया। उसे राजा घर ले श्राया। इससे उन्हें घन की कमी न रही। तभी उन्होंने चित्रकूट या चित्तीड़ का किला बनाने का निश्चय किया ......शादि।

इन संस्कृत ग्रन्थों के उदाहरएों से हमने यह प्रकट करने का प्रयत्न किया है कि ये लोक-कथा-तत्व किस प्रकार प्रामाणिक वृत्तों में भी ऐतिहासिक श्रास्था के साथ नियोजित हो जाते थे। ये वृत्त चाहे राजा से सम्बन्धित हों, या किसी योगी या महात्मा से। महात्माश्रों सम्बंधी श्रलौकिक-तत्वों की परम्परा श्रपनी पूर्ण प्रवलता से श्रागे भक्ति-धारा के भक्तों में भी विद्यमान मिलती है।

इन कथाश्रों में मिलने वाले कुछ सामान्य तत्त्वों की श्रोर श्री ऐम॰ श्रार॰ मजूमदार ने ध्यान श्राकर्षित कराया है। उन्होंने लिखा है कि——

"इनमें सबमें एक सामान्य तत्व यह था कि इनमें चमत्कारिकता की प्रधानता थी: जादू-टोना, जंत्र-मंत्र, मनुष्य शरीर का परिवर्तन, मृतक का पुनरुजीवन, एक शरीर से दूसरे शरीर में (परकाय) प्रवेश म्रादि बातें खुलकर काम में लायी जाती थीं। ऊल-जलूल जीवन के कृत्यों का भी कम उपयोग नहीं था। कुछ का तो बूर्जु म्रा वातावरण था, जिसमें यात्राम्रों म्रीर व्यापारिक उद्योगों का वर्णन रहता था। चोरी-जारी, पर-स्त्री-म्राकर्षण भीर उन्हें भगाने की घटनाम्रों को भी छोड़ा नहीं गया था।

ं इनमें एक निर्बंन्ध समाज का चित्रगा है। इनमें जिन बातों का जिक्र हैं वे हैं सह-शिक्षा तथा स्त्री की स्वतन्त्रता, उनकी शिक्षा तथा लित कला-दक्षता, हठी स्त्री का चित्र, प्रत्यन्त संस्कृत तथा निष्ठावान वेश्या; सामान्य शिक्षा का प्रसार, प्रत्यन्त उग्र तथा स्वोद्भूत प्रेम, प्रथवा विद्यासघात, ये प्रमुख प्रभिप्राय हैं; साधारगतः ग्राकस्मिक रूप से ग्रथवा जानबूभकर वियुक्त प्रेमियों की दुर्दशा का सूत्र कहानी में ग्रावेगमय रोचकता बनाये रहता है। प्रहेलिका के उपयोग का बहुत शौक है। नायिका का विरह युक्त बारहमासा तो ग्रवश्य ही मिलता है।

इन लोक-कथाश्रों में मजूमदार द्वारा बताये गये तत्वों का तो समावेश मिलता ही है, इनमें से एक बात विशेष ध्यान श्राकित करती है। प्रायः प्रत्येक प्रेम-कथा में 'वारहमासे' का प्रयोग ग्रवश्य हुश्रा है। यों तो इन कथाश्रों में श्रीर भी कई प्रकार के बलात्मय-मों का उपयोग जहाँ-तहां मिलता है, किंतु 'बारहमासा' तो जैसे इन कथाश्रों का एक श्रनिवार्य श्रङ्ग ही हो। स्वाभाविक प्रेम-कथाश्रों में इसे छोड़ा नहीं गया। उधर 'संदेशरासक' जैसा प्रमुख काव्य मिलता है, जो केवल बारहमासा ही है। फिर 'मैनासत' में भी कथा-भाग श्रत्यन्त ग्रन्प है, जैसे वह बारहमासे की भूमिका श्रौर उपसहार ही हो। यह दशा 'वीसलदेव रास' की है इसी प्रकार बारहमासे के केन्द्रविन्दु से प्रेम-कथाएँ लिपट कर विकसित होती मिलती हैं। श्रौर यह निर्विवाद है कि 'बारहमासा' मूल में लोक-गीत है। वहीं से किवयों ने लेकर उस पर प्रेम-गाथाएँ खड़ी की हैं।

यह भी स्पष्ट है कि 'बारहमासे' का वियोग सहन करनेवाली नायिका

१. देखिये माघवानल-कामकंदला प्रवंध-प्रिफेस, पृ० ६।

'सतवंती' ही होगी। इन कथाश्रों में सत विषयक एक श्रन्तर्घारा निश्चय ही व्याप्त है। सामान्य लोक-कथाश्रों में इस सत से जीवन की नींव को हढ़ किया गया है; उघर कुछ धार्मिक पौरािएक गाथाश्रों में 'सत' को 'शक्ति' के रूप में दिखाया गया है। सत एक ऐसा प्रवल श्रस्त्र है, जिसका वार विफल नहीं होता श्रौर उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता। ईश्वरदास की 'सत्यवती' कथा इसका एक उदाहरण है। जहाँ तक यह सत मैना के सत की भाँति हढ़ प्रेम की कसौटी रहा है, वहाँ तक तो उसे सामान्य चारित्रिक तत्व माना जा सकता है, उससे किवयों को भाव-सौन्दर्य श्रौर भाव की उज्ज्वलता की श्रनुभूति का श्रवसर मिला है, पर जब यह 'सत' एक श्रलौिकक सत्ता की भाँति दिब्य शक्ति का रूप ग्रहण करता है, तो लोकमानस की भूमि पर ही हमें पहुँचा कर यह श्रपना श्रभीष्ट सिद्ध करता है।

ऊपर दी गयी सूची के सम्बन्ध में कुछ प्रन्य वातें भी घ्यान देने योग्य हैं। वीसलदेव रास को हम 'वीरकथा' नहीं मान सकते। वह एक प्रकार से प्रोम-कथा ही।

डंगवैंकथा यों तो पौरािएक कथा है, ग्रौर एक शाप ग्रौर उसकी मुक्ति से सम्बन्धित है, किन्तु कथा के समस्त तन्तु प्रेमकथा विषयक हैं। घोड़ी नाियका है जो रात में ग्रपने मूल ग्रप्सरा रूप में ग्रा जाती है, ग्रौर दिन में घोड़ी बन जाती है। राजा दंग को उससे प्रेम होगया है, ग्रौर वह उसी के साथ रहता है। उसी के लिए ग्रन्त में युद्ध भी होता है। ग्रतः इसे प्रेमकथा ही मानना समीचीन प्रतीत होता है। मृगावती में इसी कथा का लोक-रूप मिलता है। इसमें नाियका हारंगी बनती है।

समयसुन्दर के नाम से एक मृगावती मिलती है। यह कुतबन की मृगावतीं नहीं। यह मृगावती उदयन की मा है। इसका संबंध उदयन कथा से है।

रूपमंजरी नंददास जी ने धार्मिक श्रौर साम्प्रदायिक दार्शनिक श्रौर भक्ति-विषयक तत्वों को हृदयंगम कराने के लिए लिखी है, किन्तु है प्रेमकथा ही। इसे लोक-तत्व युक्त प्रेमकथा नहीं माना जा सकता है।

बेलिकुष्ण रुविमणी भिवत भाव से युक्त होते हुए भी प्रधानत: प्रेमकथा ही मानी जानी चाहिये। इसी प्रकार उषा कथा या उषाहरण पौराणिक होते हुए भी प्रेमकथा ही मानी जायगी। यों तो इसका तांत्रिक मूल्य भी है। उषा-कथा सूनना जूरी उतारने के लिए एक टोटका भी है।

चन्दन मलयागिरि की कथा 'ग्रंवा-म्रामिली' के लोक-कथा-चक्र की है। इसे वस्तुत: तो प्रेमकथा नहीं कहा जा सकता। यह वैचित्र्य युक्त है। हमने उक्त सूची में कितने ही रासो नामक काव्य सम्मिलित नहीं किये। जैसे पारीछत रायसौ, ग्रादि। बात यह है कि ये रासौ ऐतिहासिक ही हैं, वास्तविक कहाूनी तत्व इनमें नहीं, इस दृष्टि से ये पृथ्वीराज रासौ, हम्मीर रासौ, वीसलदेव रासौ से भिन्न हैं।

गोराबादल की भूमिका विषयक कथा तो प्रेमकथा है किन्तु प्रमुखता 'गोराबादल' की होने के कारए। यह वीरकथा मानी जानी चाहिये। 'जानकी विजय' यों तो धार्मिक वृत्त ही हैं, किन्तु जानकी जी की देवी रूपी वीरता का वर्णन होने से इसे वीर-कथा में रखना ही समीचीन प्रतीत होता है। यह 'शाक्त' परंपरा की कृति प्रतीत होती है। 'रुक्मिएगी मङ्गल' भी यों तो वैवाहिक गीत सा विदित होता है, श्रौर धार्मिक महत्व भी इसका विदित है, भिवतत्तत्व भी हैं। किन्तु मूलत: प्रेमकथा ही है, बेलि की कोटि में ही मानी जानी चाहिये।

जानकिव ने लगभग २१ प्रोमकथाएं १६७५ से १७२० के बीच लिखीं। हमने उक्त सूची में केवल कुछ प्रमुख कथाएँ ही सम्मिलित की हैं।

इसी प्रकार संत किवयों की परिचिइयाँ भी कितनी ही हैं। सूची में जिनका उल्लेख हुआ है, उनके अतिरिक्त निम्निलिखित और प्राय हो चुकी हैं: त्रिलोचन की परिचई, धना जी की परिचई, रैदास की परिचई, रांका-बांका की परिचई, सेऊ सम्मद की परिचई, इनके लेखक हैं १७ वीं शताब्दी के अनंतदास। हरिदास निरंजनी की परिचई तथा सेवादास की परिचई (१८ वीं शदी) तथा वैष्णावों की वार्ता आदि।

श्रन्य कथात्रों में ये ग्रन्थ भी श्रीर सिम्मलित किये जायँगे-

१६०७ ढोला मारवणी चौपाई: हरराज

दसमस्कंध भागवत भाषा : नरहरदास बारहट

रामचरित्र कथा , श्रहिल्या पूर्व प्रसङ्ग ,, नरसिंह श्रवतार कथा ,, श्रवतार चरित्र ...

रामायरा विश्वनाथसिंह

१८१५ हरिदौल चरित्र बिहारीलाल

मकरघ्वज मेघराज प्रधान

१६७७ रागारासा

दयालदास भाट

|      |                       |                  | <b>–</b> २४७ – |
|------|-----------------------|------------------|----------------|
| १८२८ | व्रजविलास             | व्रजवासी दास     |                |
| १६८८ | जैमिनि पुराए।         | रतिभान           |                |
| १८१२ | विक्रम बत्तीसी        | <b>ग्र</b> खैराज |                |
| १८११ | कृष्ण चन्द्रिका       | "                |                |
|      | विक्रम विलास          | नेवजीलाल दीक्षित |                |
| १६२८ | जैमिनि कथा            | कृष्णदास         |                |
|      | मैनसत के ऊत्तर        | गंगा राम         |                |
| १६६३ | सुदर्शन चरित्र        | नंद              |                |
| १६७० | यशोधर चरित्र          | नंद              |                |
| १५१२ | ग्रोखाहर <sup>-</sup> | य <b>रमानंद</b>  |                |
|      |                       |                  |                |

# हिन्दी के कथा-साहित्य की कथानक रूढ़ियाँ

# प्रद्मन चरित्र

१—सत्यमामा से नारद रुष्ट १—नारद सत्यमामा के कक्ष में गये तो वह श्रृङ्कार में मग्न सीता चरित में भी सीता से नारद रुद्ध २—नारद को तर्गमा में देखका

त्राता चारत में भा साता से नारद रुष्ट २—नारद को दर्परा में देखकर नाक भौं सिकौडीं

२—सत्यमाया को सौतिया डाह से जलाने का नांरद जी का संकल्प।

 नारद का कुंडनपुर में जाकर रुक्मिग्गी को देख कृष्ण से उसके विवाह की भविष्यवाग्गी।

चित्र का स्रभिप्राय ४— रुक्मिग्गी का चित्र भेज कर नारद ने कृष्ण को बहुत प्रचलित मोहित किया।

५—रुक्मिग्गी के भाई ने शिशुपाल को रुक्मिग्गी की लग्न भेजी। वह श्राया। नारद ने उसे नगर में प्रवेश करने से रोका।

तु॰ सीताहराग, संयोगिताहराग,६—कृष्ण हलघर सिहत कुंडनपुर गये श्रौर सुभद्रा-हराग रिवमाणी की बुग्रा की सहायता से प्रमोद-वन में पूजा को गयी रुक्मिग्णी का हरण । ७—शिशुपाल-कृष्ण में युद्ध । नागफाँस में । - रुक्मिग्गी तथा सत्यभामा में शर्त जिसके पहले पुत्र दूसरी उसके चरगों में केश रखेगी।

६-दोनों के पुत्र जन्म।

त्० प्रथम पुत्र की चोरी सीता के भाई भामंडल की चोरी

१० - रुविमणीं-पुत्र को एक दैत्य चुरा ले गया। यह दैत्य पूर्व जन्म का राजा हेमराय था जिसकी स्त्री को पूर्व जन्म में रुक्मिग्गी-पुत्र नम् राजा के रूप में हर ले गया था।

११-एक पत्थर के नीचे उसे दबा दिया।

१२-मेघकूट नरेश काल संवर श्रपनी रानी कनकमाला सहित ऊपर विमान द्वारा जा रहे थे, विमान वहाँ स्वयं रुक गया।

भामंडल-कथा सीता-चरित में

नल-कथा, कबीर-कथा, १३-विमान नीचे उतरा, पत्थर के नीचे से बालक को निकाल कर घर ले गये। उसे अपना पुत्र घोषित किया-नाम रखा प्रदुम्न

> १४--कृष्ण-रुक्मिग्गी के पुत्र-शोक को देखकर नारद जी पुंडरीकपुर में जिनेन्द्र की शरए। में पहुँचे प्रद्यम्न का वर्तमान वृत्त श्रीर पूर्ववृत्त जानना, उसे कृष्ण-रुक्मिणी को बताना।

तु० कौरव-पाण्डव का १५--प्रद्युम्न से संवर की दूसरी रानी के पुत्रों को द्वेष। द्वेष, नल-मामाका द्वेष,

जाहर तथा ग्ररजन-सरजन १६ -- द्वेषी भाई प्रद्युम्न को विजयार्घ शिखर पर मारने ले गये पर वहाँ उसे अमूल्य मिएा जटित द्वेष, स्रादि श्राभूषएा मिले।

१७ - कालगुफा में ले गये, बहाँ से जीवित

१८--नाग-गुफा में ले गये वहाँ नाग को पराजित कर नाग-शय्या ले लौटा।

१९-देव-रक्षित वावडी में ले गये। देव ने भ्राधीनता स्वीकार की ग्रौर मकर की ध्वजा दी।

प्रह्लादादि मक्तों की कथा २०-जलते ग्रग्निकुण्ड में से जीवित निकला। २१--मेषाचार पर्वत से जीवित लौटा, कुंडल भेंट में लाया ।

२२-- ग्रन्य ग्रनेक संकटों से पार निकला।

२३ — विपुलन में सर्वाङ्ग सुन्दरी तपस्या करते मिली, उससे देवाज्ञा से विवाह।

२४ — सपत्नीक घर लौटा।

२५----का मोहित होना।

२६-प्रद्युम्न का उससे दोनों विद्याश्रों को ले लेना।

२७—राजा संवर तथा प्रद्युम्न-युद्ध, नारद द्वारा निपटारा, द्वारका लौटना।

२८--दुर्योधन की पुत्री.....

२९--भील का रूप धारण कर ले ग्राना ।

३०--माया-रचित घोड़े से भानूकुमार को हरा देना

ढोला के ऊँट ने मारू का ३२— सत्यभामा का बाग—उसमें घोड़ों को चराना बाग उजाड़ा, हनुमान ने १२— ब्राह्मण रूप रख कर सत्यभामा के यहाँ भोजन रावरण का बाग उजाड़ा। करते-करते उसे थका देना।

शकट चौथ कथा

३३--वमन से उसका घर भर देना।

३४—मायावी रुक्मिग्गी के केश देकर माया द्वारा सम्पूर्ण स्त्रियों की नाक कटवाना ।

३५ — सत्यभामा की शिकायत पर हलधर ने रुक्मिग्री पर सेवकों की सेना भेजी, जिसे प्रद्युम्न ने विद्याबल से बाँध दिया । एक को खुला छोड़ा।

३६—बल्देव स्वयं श्राये : प्रद्युम्न ने उन्हें सिंह बना दिया हलधर गिर गये, लिज्जित हो लौट गये।

३७—रुक्मिग्गी ने ब्राह्मग्ग के रूप में पुत्र को पह-चाना, उसकी बह के समाचार भी जाने

३८—पिता कृष्ण से मिलने माता को लेकर सभा
में पहुँचा श्रौर ललकारा कि मैं कृष्ण की प्रागवल्लभा का हरण करके जाता हूँ, कृष्ण
श्रपनी शक्ति से जीत सकें तो लें।

लव-कुश-राम-लक्ष्मगा, प्रकुंन ग्रौर उसका पुत्र ३६---प्रद्युम्न तथा कृष्ण की सेना में युद्ध---कृष्ण सेना की पराजय।

४०---प्रद्युम्न कृष्णा के मल्ल युद्ध की तैयारी। नारद का निपटारा करना, प्रद्युम्न का परि-चय देना।

- ४१ रुक्मिणी ने क्रुद्ध होकर सत्यभामा के केश मुड़वाकर, उससे पैर मलवाये। सत्यभामा का मनोमालिन्य।
- ४२—कैटभ ने कृष्ण को हार दिया। वे जिस रानी को उसे पहना देंगे उसी के गर्भ से वह स्वयं जन्म लेकर ग्रपने पूर्व भ्राता प्रद्युम्न का साथ देगा।
- ४३ कृष्ण ने हार सत्यभामा को पहनाया, पर सत्यभामा के उस गर्भ को प्रद्युम्न ने जामवन्ती के उदर में स्थानान्तरित कर दिया।
- ४४-सत्यभामा के दूसरा गर्भ।
- ४५-दोनों के पुत्र जन्म।
- ४६ रुक्मिस्पी ने श्रपने भाई रूपवान की दोनों कुमा-रियों का विवाह दोनों कुमारों से कर देने का परामर्श ।
- ४७ रूपवान ने कहा, डोमों को लड़िकयाँ दे दूँगा, तुम्हें नहीं।
- ४८----प्रद्युम्न ने दोनों कुमारों को डोमों का रूप देकर कूंडनपुर भेजा।
- ४६—रूपवान की कुमारियों को लेकर द्वांरका भ्रमाया तब दोनों कुमारों से विवाह हुग्रा।
- ५० कृष्णादि के मृत्यु के समाचार पर प्रद्युम्न ने तपस्या की श्रौर निर्वाण प्राप्त किया।

# हनुमान चरित्र

१—विद्याधर महेन्द्र ने अपनी पुत्री अंजना का संबंध राजा प्रह्लाद के पुत्र पवनंजय कुमार से किया।

#### तु० नल-दमयन्ती

- २—पवनंजयकुमार ब्रह्झ्य होकर विवाह से ३ दिन पूर्व प्रहस्त के साथ श्रपनी ससुराल में ब्रंजना को देखने गये।
- ३—पित में अश्रद्धा के कारण अंजना का एकान्त' वास ।
- ४--रावरण की सहायता के लिए कुबेर से युद्ध

करने जाने पर मानसरोवर पर वियोगी चक्र-वाक को देखकर पवनंजय विमान से उसी समय ग्रंजना के पास पहुँचा। चलते समय निशानी देते जाना। तु० नल-जन्म, जाहर-५---गर्भ प्रकट होने पर श्वसुर-सास तथा माता-पिता द्वारा ग्रंजना का परित्याग, निशानी को पीर, भी न मानना। ६ - पुत्र हनूमान होने पर राजा प्रतिसूर्य (जो नल-जन्म, यंजना के मामा थे) उसे ले गये। ७--मार्ग में बालक हनुमान विमान से गिरा, पर चोट नही लगी। ८-पवनंजय युद्ध से लौटे तो श्रंजना को हूँ ढ़ने निकले ग्रौर ग्रंजना जहाँ मिली वहीं कुछ समय रहे। ६--हनूमान के दो विवाह : शूपर्णाखा की पुत्री श्रनंगपुष्पा से तथा सुग्रीव-सुता पद्मरानी से। १०-रावण की युद्ध में सहायता। ११-राम की सहायता करना। १२-अंत में योग-साधना से परमात्मपद। स्रति पंचमी रः १६३३ :सं०: १---कमलश्री ने मुनि को ग्राहार दिया, जिसमें लि० १८४६ :सं०: मुनि ने पुत्र होने का वर दिया। पुत्र हुआ भव्यस्दत्त। श्रंजना का निष्कासन

२-कमलश्री को उसके पति घनपति ने निकाल दिया। माता-पिता को संदेह मंत्री के सम-भाने पर कमलश्री को श्राश्रय देना।

३- घनपति का दूसरा विवाह- पुत्र बन्धुदत्त ४-भव्यसुदत्त तथा बन्धुदत्त जहाज से व्यापार

५--मार्ग में भव्यसुदत्त को जहाज से छोड़ दिया, वह भटकता हुया जिन मन्दिर में पहुँचा।

को ।

६ वहाँ रूपमाला से विवाह श्रीर राज्य-प्राप्ति।

७-- संयोग से फिर बन्धुदत्त के लौटते जहाज भव्येसुदत्त को मिले । उसमें सपत्नीक वह घर को चले। ५- मार्ग में बन्धुदत्त ने पुनः घोखा देकर भव्येसु-दत्त को छोड़कर जहाज चला दिया। ६-भव्येसुदत्त भटकते हुए चला। यक्ष की सहा-यता से सेज्यनाग, मुदरी श्रौर पंचवरन माशाक लेकर लौटा। १०-राजा के यहाँ स्त्री के लिए बन्ध्रदत्त से न्याय चाहना । बन्ध्रदत्त को दण्ड । ११ - बन्ध्रदत्त मेदिनीपूर के राजा को भव्येस्रदत्त की स्त्री छीनने के विचार से चढा लाया। १२-भव्येसुदत्त ने राजा को हराया । राजा ने श्रपनी पुत्री उसे दी। १३--तीर्थयात्रा दोनों पत्नियों के साथ। राजा पीपा की कथा १--गागरौन पाटन का खीची राजा पीपा देवी का उपासक। देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि मुक्ति चाहो तो रामानन्द के शिष्य बनो। ३---रामानन्द ने परीक्षा के लिए कहा कि अंध-कूप में गिरो। ये गिरने को तैयार हए तो रामानन्द ने शिष्य बनाया। ४ - द्वारिकापुरी जाने लगे 'तो सब रानियाँ साथ चलने को हुई, पर केवल सीता साथ रही। ५-दोनों ईश्वराराधन में लगे, उनकी कई बार

# श्रीपाल चरित्र

श्रीपाल चरित्र,

र-१६४४ :सं०:

ले० ग्रनन्तदास ]

[ले॰ परमाल ग्रागरा १—रानी कुन्दप्रभा ने स्वप्न देखा।
र॰:१६४९: सं॰: ] २—र जा श्रिरमर्दन ने फल बताया कि यशस्वी
सुत श्रीपाल होगा।

३—श्रीपाल पिता की मृत्यु पर चक्रवर्ती राजा हुए।

परीक्षा हुई, जिनमें पार उतरे।

- ४—श्रीपाल को कुष्ट रोग होना । अपना राज्य छोडकर भ्रन्यत्र जाना ।
- ५—उज्जैन के राजा पहुपाल की छोटी पुत्री मैना-सुन्दरी के कर्म पर विश्वोस के कारण उसके पिता का चिढ़कर कुष्टरोग रोग्रस्त श्रीपाल से विवाह कर देना।
- स्यवती-कथा,
- ६—श्रीपाल तथा मैनासुन्दरी का जिन राज की पूजा करके कृष्ट रोग दूर करना।
- ७--श्रीपाल का भ्रमगा: एक स्थान पर एक विद्या-धर को मंत्र-सिंद्ध करने में सहायता देना।
- द—विद्याधर ने बदले में जलतारिग्गी श्रीर शतु-निवारिग्गी विद्याएं दीं।
- ह— कौशाम्बी के धवल सेठ का जहाज अटका तो बिल के लिए श्रीपाल को वन में से पकड़ ले जाना।
- १०-शीपाल के स्पर्श से ही जहाज चल पड़ा।
- ११- सेठ ने श्रीपाल को पुत्रवत् मान साथ लिया।
- १२—श्रीपाल ने चोरों से सेठ की रक्षा की श्रौर श्रन्त में चोरों को भी मुक्त कर दिया। चोरों ने रत्नों के सात जहाज श्रीपाल को दिये।

### सुरतिपंचमी कथा

- १३—हंसद्वीप में सहस्त्रकूटन चैत्यालय के फाटक को हाथ से खोल देने के कारण भविष्यवाणी के
  - हाथ से खोल देने के कारण भीवष्यवाणों के अनुसार वहाँ के राजा की पुत्री रैनमंजूषा से विवाह।
- १४—रैनमंजूषा के साथ श्रीपाल सेठ के जहाज पर श्रागे चला।
- १५--रैनमंजूषा पर सेठ मुग्ध।
- १६ सेठ ने श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया।
- १७—बलात्कार करने के लिए प्रस्तुत सेठ से चार देवियों का प्रकट होकर रैनमंजूषा की रक्षा करना।
- १८—धवल सेठ को दंड से रैनमंजूषा ने बचा दिया।

- १६--श्रीपाल समुद्र में तैर कर कुंकुमपुर पहुँचा।
- २० वहाँ के राजा की लड़की गुरामाला से विवाह क्योंकि भविष्यवक्ता मुनि ने बताया कि जो तैर कर ग्रायेगा उससे विवाह होगा।
- २१ धवल सेठ का जहाज उसी द्वीप में पहुँचा। सेठ ने श्रीपाल को पुत्र बताकर उसे प्रारा दण्ड की ग्राज्ञा दिलायी।
- २२ श्रीपाल के बताने पर जहाज पर रैनमंजूषा से मिल समस्त समाचार जान गुरामाला ने
- श्रपने पिता को बताया । २३—श्रीपाल की मुक्ति, सेठ को प्रारादंड ।
- २४—श्रीपाल ने सेठ को प्राग्यदंड से बचाया। पर
- हृदय के फट जाने से सेठ की मृत्यु।
- २५-श्रीपाल का विवाह-कुंदनपुर के राजा मकर-केतु की पुत्री चित्ररेखा के साथ।
- २६ कंचनपुर के राजा वज्रसेन की ६०० पुत्रियों से विवाह।
- २७—कुंकुं मद्वीप के राजा यशसेन की १६०० पुत्रियों से विवाह —यह विवाह श्राठ पहेलियों को हल करके हुआ।
- २ = ग्रन्य बहुत से विवाह। समस्त रानियों को लेकर कुंकुम द्वीप में।
- २६—मैनासुन्दरी से मिलने का निश्चित समय भ्राते ही श्रीपाल श्रकेला रात्रि के श्रन्तिम पहर में घर पहुँचा।
- ३० मैनासुन्दरी अपने वचन के अनुसार अविध के उस अन्तिम दिन तपस्विनी होने को प्रस्तुत।
- ३१—श्रीपाल के पहुँचने पर प्रव्रज्या स्थगित, समस्त रानियाँ बुला ली गयीं।
- ३२ मैनासुन्दरी के कहने से धर्म की दृष्टि से मैना-सुन्दरी के पिता को कम्बल श्रोढ़ कुल्हाड़ी लेकर बुलाया।
- ३३ भय से मैनासुन्दरी के माता-पिता का यथा-देश भ्राना।

३४—मैनासुन्दरी तथा श्रीपाल का उनके चरगों में गिर कर कर्म का महत्व सिद्ध दिखाना। पिता

का लज्जित होना । ३५—श्रीपाल का युद्ध में राजाम्रों को दमन करते

हुए श्रपने राज्य में लौटना। ३६—श्रपने नगर चम्पावती को घेरना। वीरदमन

३७—श्रीपाल राजा, बारह सहस्त्र एक सौ ग्राठ पुत्रों का जन्म ।

से (जो शासक था) युद्ध । वीरदमन हारा ।

३८—राजा का श्रन्त में दीक्षित होकर बन में जाना।

# भक्त महात्म्य

[ले॰—गंगासुत कड़ा निवासी
र॰ १७००: सं०:] १—ग्रजामिल की कथा—

श्र—-ग्रजामिल धर्मभ्रष्ट श्रौर वेश्यारत श्रा— ग्राम निवासियों ने हास्य में श्रजामिल को भृक्त बता उनके यहाँ श्रतिथि संतों को भेजा ।

> इ — संतों ने कहा-ग्रपने पुत्र का नाम नारा-यरा रखना। ई — मृत्यु समय 'नारायरा' पुकारने से मुक्ति।

२—मोरध्वज—ग्र—यमदूतों का देखना कि मोरध्वज

के नगर की रक्षा सुदर्शन करता है,

ग्रतः लौटना ।

श्रा—धर्म को भक्त का रूप दिखाने ईश्वर मोरध्वज की परीक्षा के लिये गये।

इ—धर्म को सिंह बनाया ।
ई—सिंह के लिए प्रसन्नतापूर्वक पुत्र की बलि

मोरघ्वज ने दी।

ईश्वर तथा धर्म का वर देना।

उ—भक्तों के वेश में सात चोरों ने रानी को मारकर धन लिया। ऊ—बन में राजा मिला। चोरों को क्षमा कर साथ लाया।

कर साथ लाया।

ए—चोरों के चरएगामृत से रानी जीवित । ऐ—राजा का नरक जाना, वहाँ माता-पिता को रोते देख उनकी मुक्ति के लिए

प्रयत्न ।

ग्रौ—संतों के साथ चित्रगुप्त के पास जाकर उन्हें नरक से छुड़ाना।

#### ३--राजा की कथा

- १-स्वपच को गौदान
- २ उसस छीन कर ब्राह्मण को
- ४ ब्राह्मण के यहाँ से गौ माँगकर फिर राजा की गायों में।
- ४ राजा ने फिर उस गौ का दान किया।
- ५-ग्रभिशाप से राजा गिरगिट हुआ।
- ६--कृष्ण द्वारा उद्धार

# ४-- कृष्णदत्त विप्र की स्त्री की कथा

- १-कृष्णदत्त विप्र की स्त्री पतिव्रता
- २-पित के परदेश जाने पर स्त्री ने गुरुदीक्षा नारद से ली।
- ३—पित लौटा, पत्नी पर क्रुड़, पत्नी के समभाने पर नारद से दीक्षा लेने का विचार।
- ४--नारद ने सूर्य-स्नान का आदेश दिया।
- ५--- ब्राह्मगा के बहकाने पर कृष्णदत्त विप्र बिना स्नान लौटा श्रौर दीक्षा का समय टाला।
- ६--कृष्णदत्त विप्र दम्पत्ति की मृत्यु।
- ७—कृष्णदत्त विप्र का राजा के हाथी के रूप में जन्म । उसकी स्त्री का राज कन्या-रूप में जन्म ।
- ---हाथी तथा कन्या में प्रेम
- ८--कन्या के स्वयम्बर की घोषगा पर हाथी

का भोजन छोड़ना। कन्या द्वारा परितोष देने पर खाना।

- १०—स्वयम्बर में कन्या ने हाथी को वरमाला दी ।
- ११—राजा क्रुद्ध । नारद ने श्राकर हाथी को दीक्षा दी, तो वह कुमार रूप में परि-गात ।
  - १२ कुमार तथा कन्या का विवाह

### ५---नहुष की कथा

- १—नहुष का इन्द्रप्रद के लिए श्रश्वमेध
- २—नहुष के ग्रहंकार को देख नारायए ने उसे दीक्षा लेने के लिए कहा। नहुष को
- ३ गौतम-शाप से सहस्त्र भग होने पर इन्द्र
- छिप गये। ४—इन्द्रासन पर नहुष

ग्रस्वीकार ।

- ५---इन्द्राग्गी से मिलने सप्तऋषियों की पालकी पर ।
- ६—सप्तऋषियों के शाप से सर्प होना।
- श्राप का उद्धार युद्धिष्ठिर द्वारा होगा।
   युधिष्ठिर के भाइयों का ग्रजगर 'सर्प'
  - वाले तालाब पर पानी के लिए जाना, चार प्रश्नों का उत्तर न देने पर श्रजगर
  - ने उन्हें निगला।
- ६--- भ्रन्त में युधिष्ठिर ने प्रश्नों के उत्तर दिये।
- १०—नहुष का श्रजगर योनि से उद्धार ग्रौर ११—युधिष्ठर के भाइयों का पुनरुज्जीवन
- १२─काशीराज ने रानी के कहने से भक्ति छोड़ी।
- १३-इससे राजा के पुरखे पुनः नरक में
- १४—नारद द्वारा राजा को प्रवोध कि स्त्री का फंदा बुरा—
- १५-उदाहरएा-इन्द्र, चन्द्र, ऋंगी की कया

१७—उदाहरण—स्त्री भक्त तेली की दुर्दशा १८—उदाहरण—एक दरिद्र ब्राह्मण—

सर्प सेवा से प्रतिदिन घन प्राप्त करता। स्त्री ने भेद जान कर पुत्र को भेज, सर्प को मार समस्त घन एक साथ पा लेने का श्रादेश।

सर्प द्वारा विनाश

- ृ १६—नारदोपदेश से राजा ने दीक्षा ली, पुरुखों का नरक से उद्धार ।
  - २०—नारद का भगवान के दर्शन हेतु स्वर्ग जाना । २१—स्वर्ग के कपाट बन्द ।
  - २२-- प्रार्थना पर कपाट खुले और भगवान मिले।
  - २३ कपाट बन्द क्योंकि नारद ने उत्तमा भक्ति सब पर प्रकट कर दी, अब नरक की क्या भ्रावस्थकता।
- २४ नारद ने यमराज को सत्सङ्ग की महिमा समभायी कि विश्वामित्र के लाख वर्ष के तप के ग्रावे फल से पृथ्वी न साध सकी।
- २५—विशष्ठ के सत्संग के फल से पृथ्वी टिक गयी। सीता चरित्र
- >---रायचन्द्र १--सीता ने स्वप्न देखा
- १७१३ वि॰ ] २—राम ने स्वप्त में ग्रशुभ की सम्भावना बतायी। ३—सीता को लेकर रावरा सम्बन्धी श्रपवाद नगर में।
  - ४—सेनापित द्वारा सीता का वन में निर्वासन
  - ५-वन में सीता का विलाप
  - ६—वज्रसंघ मिला, सीता को बहिन मान कर रखा
  - ७--दो पुत्र होना
  - --- विवाह की श्रवस्था होने पर लवएा-कुश के लिए वज्जसंघ ने पृथ्वीघर से कन्याएँ माँगी
  - ६---पृथ्वीधर द्वारा निषेध करने पर युद्ध की तैयारी
  - १०—लवग्-कुश ने पहले ही जाकर पृथ्वीघर को परास्त किया

- ११—नारद ने वन में लवरा-कुश को राम-कथा मुनायी
  - ग्र-जनक महात्म्यसैन की स्त्री विदेहासे : जुड़वाँ पुत्र तथा पुत्री ।
  - श्रा---पूर्वभव के वैर से पुत्र को देव उड़ा ले गया।
  - इ—फिर दया से छोड़ दिया: रथपुर के चन्द्र-गति विद्याधर द्वारा पालन।
  - ई—नारद जनक के गये तो सीता डर से घर में घुस गयों।
  - उ—नारद ने श्रपमान समभ चन्द्रगति विद्या-धर के पालित पुत्र भामंडल को सीता का चित्र दिखाकर उसे सीता पर मोहित किया।
  - ऊ—चन्द्रगति विद्याधर ने जनक से भामंडल के लिए सीता माँगी।
  - ए—जनक ने श्रस्वीकार किया क्योंकि राम से विवाह निश्चय
  - ऐ—चन्द्रगति विद्याधर ने कहा कि राम धनुष तोड़ेंगे तभी विवाह हो सकेगा।
  - म्रो-राम ने धनुष तोड़ा-सीता से विवाह
  - ग्रौ— भामंडल को विदित हुआ कि सीता तो उसकी भगिनी है। राम-सीता दोनों से उसका प्रेम।
  - क—चन्द्रगति भामंडल को राज्य दे मुनि हुए।
  - ख—दगरथ ने कैकेई को दिये वचन के ग्रानु-सार राम को वनवास दिया। भरत को नहीं।
  - ग-राम-लक्ष्मग्-सीता वन में।
  - घ—भरत राम को वन से लौटाने ग्राये पर विफल।
  - ङ—मार्ग में राजा वज्जकरण को सिंहोरा से अभय किया।

च-लक्ष्मण के कई विवाह छ--१--एक कृपए। ब्राह्मए। के यहाँ राम-लक्ष्मगा ठहरे। २--- ब्राह्मणी ने राम-लक्ष्मण से प्रेम सहित व्यवहार किया। ३-- ब्राह्मणी पर ब्राह्मण कृपित। ४-लक्ष्मरा ने ब्राह्मरा की टांग पकड़ के घुमा दिया। ५-राम ने बचाया। ज-एक देव ने राम का श्रसम्मान किया। भ-बाद में ग्रपने स्वामी से राम का परिचय जान उसी देव ने राम की सेवा की। ट-उनके लिए भवन बनवाया, जहाँ वही कृपए। ब्राह्मए। ग्राकर राम कृपा से मुनि वना । ठ-१-बीनापुर के विजयसिंह की पुत्री वन-माला का वन में लक्ष्मण से विवाह होने की भविष्यवाणी २-लक्ष्मगा को पति रूप में पाने की प्रतीक्षा में पहले से ही वनमाला का बनवास । ३---लक्ष्मरा ग्राये तो विवाह हुग्रा। ड-राजा श्रनन्तवीर्य ने भरत पर चढाई करने के लिए विजयसिंह से सहायता माँगी। ढ--राम-लक्ष्मण उलटे विजयसिंह की सेना सहित भ्रनन्तवीर्य पर चढ़ दौड़े। ए। उसे पराजित कर उसकी कन्या का विवाह भरत से कर लौटे त-पद्मावती का लक्ष्मगा से विवाह। थ-राम ने सुना कि ४६६ जैन मुनि कोल्ह में

पैले गये जिससे वह नगर ऊजड़ हैं। द—खरदूषरा की स्त्री चन्द्रनखा लक्ष्मरा पर

मोद्रित ।

ध—चन्द्रनखा को ग्रपमानित करना न—खरदूषणा से राम-लक्ष्मण का युद्ध ग्रौर परास्त होना।

प—सीताहरण रावण द्वारा फ—रावण का मन्दोदरी द्वारा सीता से प्रस्ताव, सीता द्वारा धिक्कार।

ब—राम की सुग्रीव से भेंट—राम ने साहस-विद्याधर से सुग्रीव की स्त्री दिलायी।

भ—सुग्रीव ने सीतानुसंघान के लिए दूत भेजे।

म—विद्याधर से समाचार कि रावरण ने सीता को हरा है।

य—सभी विद्याघर भयभीत । राम से कहा कि सीता का ध्यान त्यागिये ।

र—राम ने कहा हम श्रकेले ही उसे मारेंगे— मार्ग बताइए। ल—विद्याधरों ने कोटिशिला दिखायी कि जो इसे उठा

लेगा वही रावएा को मार सकेगा।

 व—लक्ष्मरा ने उसे उठा लिया ।
 श—विद्याधरों द्वारा राम की सहायता, हन्मान सीता का सन्देश लाये ।

ष--लंका पर चढायी।

स-लक्ष्मण ने रावण को मारा

ह—सीता-प्राप्ति । राम-सीता-लक्ष्मरा का लंका में रहना क्ष—नारद कौशल्या की श्रोर से राम के समाचार

लेने लंका श्राये । त्र—नारद से माँ के समाचार सुनकर श्रयोध्या जाना।

ज्ञ—राम के हाथी के एक दिन बिगड़ने पर उसके पूर्वजन्म की कथाश्रों में मुनियों ने उसका भरत से सम्बन्ध बताया।

ग्र—भरत का वैराग्य

श्रउ—सीता-चरित्र पर लोक-ग्रपवाद सुन् सीता को बनवास ।

१२—सीता के दोनों बालकों का यह सुन राम पर

चढ़ाई करना, राम की सेना से युद्ध।

१३-दोनों की पारस्परिक पहिचान ।

१४-सिद्धार्थ के कहने से सीता को ग्रयोध्या बुलाना।

१५-सीता के सतीत्व की परीक्षा के लिए ग्रग्निकुंड

१६—देव प्रभाव से अग्निकुंड तालाब बन गया जो

उमड़ कर वह चला।

१७ — उस पानी में डूबने का भय देख लोगों ने सीता से प्रार्थना की तो पानी सीता की विनय से रुका।

१८ सीता जल से निकल विरक्त हो भ्रायिका बन गयी।

> [ रविषेगा के रघुपुरागा से राइचन्द ने यह रचना की । ]

### रविव्रत कथा

िनं - सुरेन्द्र कीरत १ - काशी सेठ मितसागर की पत्नी गुरासुन्दरी ने र०१७४०: सं : चैत्यालय में जाकर मुनि से रिवव्रत लिया।

लि० १९२५ : सं० :

२—सेठ ने रविव्रत की बुराई की।

३—सेठ ग्रौर उनके पुत्र की व्यापार में ग्रत्यंत हानि

४--एक मुनि के कहने से पुनः रविव्रत लेना ।

५—सेठ मितसागर के पुत्र गुराधर ने नागेन्द्र सेवा से धनधान्य पाया।

६—ईर्ष्यालुग्रों ने उसे चोर बना राजा से शिकायत की।

७---राजा का भ्रम दूर, राजा ने अपनी पुत्री प्रीति-मती का उससे विवाह किया।

पुत्र राजा से विदा ले घर लौटा, माता-पिता से मिला।

इत के प्रताप से समस्त वैभव लौटा ।
 रोहिनी की कथा

[ले॰ हेमराज १--बिना ऋतु के फूल फूले श्रे शिक राजा वनमाली र॰ १७४२ : सं॰: ने देखे ।

लि० १६५१ : सं० :] २—मुनि से कारण पूछते हुए रोहिनी व्रत जानने की

३—-- श्रशोक तथा उसकी पत्नी की कथा— ग्र-रोहिएगी का पुत्र चौखंड से फेंका गया। ग्रा-भिक्त के प्रभाव से वह जीवित रहा। इ.—- कुम्भ मुनि के ग्राने पर ग्रशोक ने ग्रपनी रानी के हर समय प्रसन्न रहने का कारए। पूछा। उ—- मुनि ने पूर्वभव के पुण्य की कथा बतायी। ४—-- श्रो एंगिक राजा ने रोहिएगी ब्रत गुरु से ग्रहए।

# भक्तामर-चरित्र

लि०-विनोदिनीलाल

१—उज्जैनी के राजा सिन्धुसुजान की रानी रत्ना-वली निपुत्री।

र० १७४६ : सं० : लि० १८८३ : सं० :

२-वन में भ्रमण में एक वालक पड़ा मिला।

३—राजा ने उस वालक को अपना बालक बना लिया, नाम "सिन्धू"।

४-- उसका विवाह। रानी से पुत्र-नाम सिंधुल

्रा चुभचन्द्र भरत

५—सिंधु ने मुनि वृत धाररा किया मुंज राजा ६—तेली द्वारा भूमि में ठोकी कुदाल किसी योद्धा

से न उलड़ी तो सिंधुल ने उलाड़ी।

--सिंबुल ने उसे गाड़कर फिर ललकारा--कोईउखाडो ।

<---कोई न उखाड़ सका, केवल राजकुमारों ने उखाड़ा

६—मुंज का राजकुमार से द्वेष, उन्हें मारने की चेष्टा १०~मंत्री के परामर्श से राजकुमार राज्य से निकल

न्नित्रा क परामश स राजकुमार राज्य स ानक विरक्त, विविध मंत्रों के संबंध की कथाएँ।

### भवानी चरित्र भाषा

[ले०-गुनीरान श्रीवास्तव १—जैमुनि महामुनि की सेवा में देवी-चरित सुनाना र०१७६८: सं०:] २—महामुनि ने चरित सुनाया।

३—मुख्य राज। राजपाट त्याग वन में ऋषि से मिले। उन्होंने माया भेद बताया—

४---महिषासुर वध ५--चंड मुंड वघ ६---रक्तवीर्य वध ७---निशुंभ वध ८—शुंभ वघ ६—ऋषि द्वारा देवी महात्म्य कथन ग्रौर राजा को वरदान। एकादशी महातम्य [ने · — सुदर्शन १ — ग्रर्जु न-कृष्ण संवाद र० १७७० : सं० : २ -- सुर राक्षसी का देवों पर ग्रत्याचार लि॰ १६२२: सं०: ] ३ — देवता विष्णु की शरण ४--देवासुर संग्राम । देव-पराजय । ५--विष्णु गुफा में छिपे। ६-- गुफा से एक स्त्री निकली, उसने राक्षसों को [यह स्त्री ग्रगहन शुक्ल एकादशी थी।] ७—हैहय देश के राजा ने अपने पिता नरक में कृष्ण एकादशी देखे। प्रगहन कृष्ण एकादशी का व्रत करने से उनका उद्धार हुम्रा, स्वर्ग गये। पौष एकादशो :शुक्लः ६ - पंचावती के राजा महाजीत ने श्रपना पुत्र लम्बु ज्वारी होने के कारए निकाल दिया। १०-माघ की एकादशी को भूखा रहा-इससे एकादशी का फल मिला। ११-पिता का राज्य मिला। १२-चन्द्रावतीपुर का मुकेतु राजा पुत्रहीन ! पौष एकादशी :कृष्णः १३--शोक में वन को प्रस्थान। १४--ऋषि ने एकादशी का व्रत कराया। १५--पुत्र जन्म । १६-एक ब्रह्माणी ने नारायण को भिक्षा में मिट्टी माघ कृष्ण डाली।

१७ - मृत्यु पर स्वर्ग में उसे मिट्टी का खाली घर

मिला।

|                          | १८—एकादशी का महात्म्य बताने पर सब कुछ           |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
|                          | प्राप्त ।                                       |
| माघ शुक्ल                | १६एक गंधर्व इन्द्र की पुष्पावती श्रप्सरा पर     |
|                          | मोहित ।                                         |
|                          | २०इन्द्र शाप से दोनों पिशाच ।                   |
|                          | २१—एकादशी के श्रज्ञात व्रत से उनका उद्धार ।     |
| फाल्गुन कृष्रा           | २२—एकादशी के व्रत से विजय प्राप्त               |
| चैत्र कृष्ण              | २३—मेधावी ऋषि की तपस्या                         |
|                          | २४इन्द्र ने तपस्या भंग के लिए मंजुदोषा ग्रप्सरा |
|                          | को भेजा।                                        |
|                          | २४कामदेव सहायक ।                                |
|                          | २६ ऋप्सरा ने मुनि को ५७ वर्ष तपस्या से विरत     |
|                          | रखा ।                                           |
|                          | २७—यह जानकर मुनि ने श्रप्सरा को शाप दिया ।      |
|                          | २८एकादशी व्रत से दोनों के कल्मष दूर ।           |
| चैत्र शुक्ल              | २६—नागपुर की ललिता ने एकादशी व्रत किया।         |
|                          | ३० उसके फल से पित की पिशाच योनि से              |
|                          | मुक्ति ।                                        |
| वैशाख कृष्ण              | ३१ — एक चमार के एकादशी फल से गदहा बने           |
|                          | ब्राह्मरण का उद्घार ।                           |
| वैशाख शु <del>क्</del> ल | ३२—एक देश-निष्कासित जुम्रारी का एकादशी वरा      |
|                          | से उद्घार।                                      |
| ज्येष्ठ कृष्ण            | ३३—बगनके घुएंसे श्रप्सरा का विमान नीचे          |
|                          | गिरा।                                           |
|                          | ३४—दासी ने एकादशी का फल देकर विमान              |
|                          | श्राकाश में चढ़ाया।                             |
| ज्येष्ठ शुक्ल            | ३५इन्द्र के शाप से एक गन्धर्व जिन्द।            |
|                          | ३६—एकादशी वृत के फल से हुए एक राजा के पुत्र     |
|                          | पर वह चढ़ बैठा।                                 |
|                          | ३७—एकादशी का फल देने पर गंधर्व का उद्घार।       |
|                          | ३५—कुबेर शापित कुष्टी का रोग दूर होना।          |
|                          | ३६—हरिश्व का मृत पुत्र एकादशी व्रत से ज़ीवित ।  |
|                          | ४०एकादशी व्रत से वर्षा होना ।                   |

४१—एकादशी व्रत से नाश होने वाला नगर स्थिर

् रहा।

ग्र—राजा के व्रत से इन्द्र को भय।

ग्रा—मोहिनी भेष रख राजा को घर

लौटाया ।

इ—मार्ग में उंटनी ने चेताया, पर व्यान नहीं।

ई---मोहिनी ने घर पहुँच एकादशी का फल या पुत्र माँगा।

उ—पुत्र देने को प्रस्तुत तब ईश्वर प्रकट।

#### जैदेव की कथा

श्र—ब्राह्मरा ने तपस्या से वरदान में सन्तान माँगी शर्त पहली कन्या हई तो ईश्वर को भेंट।

श्रा—पहली कन्या ईश्वर को भेंट की तथापि ईश्वर ने स्वप्न में कहा

कि जैदेव को यह कन्यादी।

ग्रा—जैदेव ने उसे ग्रहरा किया । इ—चोरों ने जयदेव का ग्रंगभंग किया।

ई--राजा ने उसे दान-कार्य

नियुक्त किया।

उ—चोर श्राये,जयदेव ने उन्हें धन ग्रौर ग्रभय दिया।

ऊ—चोर गये तो दूत से कहलाया कि जैदैव तो हमारा साथी चोर है, ऐसा कहते ही वे पृथ्वी में समाये।

ए—जयदेव की रानी प्रभावती के सत की जांच के लिए उसे खबर दी

> गयी कि जयदेव को सर्प ने इसा— प्रभा ने बता दिया कि यह भूठ है।

ऐ—पित मृत्यु का भूठा संवाद सुनकर भी प्रभा ने प्राण त्याग दिये।

श्रो—जयदेव ने उसे जिला दिया।
श्रौ चोरों ने धर्मार्थ जयदेव को मारना
चाहा, जयदेव ने शीश भुका दिया
पर उन्होंने मारा नहीं।

#### ढोला मारू

[नाग जी नागवन्ती कथा में ग्रकाल के काररण पुत्री का पिता नायक के नगर में ग्राया है।] १--- ग्रकाल के कारए। पिंगल नल के देश में :

२—पिंगल की पुत्री मारवर्गी का नल के पुत्र ढोला या साल्हकुमार से श्रत्यन्त छोटी वय में विवाह

३—पिंगल मारविंगी को लेकर श्रपने देश पूगल में लौट गया।

४-वड़े होने पर ढोला का मालवगाी से विवाह

प्र—मारवर्णी के बड़े होने पर पिंगल ने ढोला के पास संदेशवाहक भेजे, वे मालवर्णी द्वारा मार्ग में ही मरवा डाले गये।

६—मारवणी ने स्वप्न में ढोला को देखा—विरह संतप्त ।

७—नरवर से ग्राये सौदागरों से ढोला के दूसरे

६—ढाढ़ियों ने अपने गायन से मालवर्गी के पहरे-दारों को प्रसन्न किया और ढोला के पास संदेश प्रवेचारा ।

संदेश पहुँचाया । —ढोला मारवगी को लाने

१० — ढोला मारविंगी को लाने के लिए जाने को उद्यत, मालविंगी ने ग्रीष्म ग्रीर वर्षा भर युक्ति से रोका।

r

[स्वप्त-दर्शन का उपयोग यहाँ उद्दीपन के रूप में हुम्रा है।]

[यह ग्रिभिप्राय लोक-वार्ता में नायक को रोकने के लिए काम में लाया जाता है। पृथ्वी राज रासो में भी है]

११-- शरद में आधीरात की मालवगी की सीता

. छोड़, तेज ऊँट पर ढोला पूगल के लिए चल पड़ा।

[प्रेमास्यांन का तोता यहाँ भी दिद्यमान है। पर उसका उपयोग भिन्न रूप में हुन्ना है] १२—मालवर्गी ने तोते को ढोला के पीछे भेजा कि वह उसे लौटा लाये।

- १३—तोते को ढोला एक तालाब किनारे दातुन करते मिला। तोते ने कहा कि मालवराी भर गयी।
- १४-—ढोला चाल समभ गया—तोते से कहा— तूजाकर उसकी सविधि क्रिया कर देना।
- १५—ढोला स्रागे बढ़ा—मार्ग में ऊमर-सूमरा का चारग् मिला। उसने ढोला को बताया कि मारवणी बुढ़िया होगयी।

( ऊमर-सूमरा मारवर्णा से विवाह करना चाहता था। उसने इसी संदेश के साथ अपना चारण भेजा था। यह चारण वहाँ से हताश लौट रहा था। तभी उसने ईर्ष्यावश यह भूठा समाचार दिया।

१६—-ग्रागे बीसू नाम के चारण ने ठीक हाल बताया। ढोला श्राश्वस्त हो पूगल पहुँचा।

१७—मारवर्गी बिदा कराके लौटा । मार्ग में विश्वाम स्थल पर पीवरो साँप से मारवर्गी की मृत्यु।

- १५—ढोला साथ में जल मरने को प्रस्तुत । तभी थोगी-योगिनी श्रायीं । योगिन के कहने से योगी ने श्रभिमंत्रित जल से मारविंगी को जिला दिया ।
- १६—ग्रागे मार्ग में प्रतिद्वन्द्वी ऊमर-सूमरा ने ढोला को घेरा। छल से श्रपनी सेना में ले जाने लगा।
- २० ऊमर की सेना में मारवर्गी के पीहर की

[नायक ग्रौर नायिका के मिलन में साँप की बाधा प्रसिद्ध बाधा है ] [योगी-योगिन लोक-कथा के शिव-पार्वती हैं]

गायिका डूमग्गी ने गान द्वारा मारवग्गी को षडयंत्र बता दिया।

२१— मारवर्गी ने ऊँट को छड़ी मार दी। वह विगड़ खड़ा हुग्रा। ढोला उसे सँभालने ग्राया तो मारवर्गी ने उसे षडयन्त्र वताया। २२— ऊँट पर सवार हो ढोला-मारवर्गी एक दम भाग निकले ग्रौर नरवर पहुँच गये।

#### यशोधर चरित्र

- .— राजापुर के राजा यशोधर से एक योगी ने देवी पर स्त्री-पुरुष के जोड़े को बिल देने का श्रादेश दियाँ।
- २—बिल के लिए बन में ग्राते हुए क्षुल्लक भाई-बिहन पकड़ कर लाये गये।
- ३- राजा को उन पर दया भ्रायी भ्रौर क्षुल्लक बनने का काररा पूछा। इस कथा में निम्न भ्रभिप्राय विशेष उल्लेखनीय
- ४— राजा का एक रानी अ्रमृतवती में विशेष अनुरक्ति, उस रानी का एक कुबड़े बौने से गृप्त प्रेम ।
- ५-राजा ने उसे देखा ग्रौर विरक्त हो गया।
- ६—राजा की माता ने राजा को रोकने के लिए भ्राटे के मुर्गे की विल दी।
- ७-राना ने पित श्रौर सासु को लड्ड्रुओं में विष खिलाकर मार डाला।
- जन्माता तथा पुत्र दोनो ने मोर, श्वान, स्याही, उरग; मीन, कुक्कुट के जन्म लिए । [ अन्त में एक रानी के दोनों वहिन और भाई के रूप में उत्पन्न—अौर दोनों का क्षुल्लक के पास जाकर क्षुल्लक बनना । यशोधर का भी क्षुल्लक होम ]

#### निशिभोजन त्याग

इसमें उल्लेखनीय श्रभिप्राय ये हैं:

१---पित शैव---पत्नी जैन । पित को निशिभोजन त्याग का परामर्श

[सम्यक्त कोमुदी भाषा में २—पित रुष्ट हो जंगल से साँप पकड़ लाया ग्रीर सोमा की कथा में साँप पत्नी के गले में डाला, वह साँप हार बन सोमा के लिए माला बन गया। जाता है, कनकलता को ३—वही पित के गले में पड़ते ही साँप बना ग्रीर

#### साँप डस लेता है। सोमा द्वारा कनकलता जीवित।

#### पति को इस लिया।

#### ४-पित को जीवित किया

#### ध्यानकूमार चरित

(मुख्य ग्रभिप्राय ये हैं:)

- १—सेठ-पत्नी ने शुभ स्वप्न देखा, स्वप्न का अर्थ सुन्दर पुत्र का जन्म
- २—सेठ धनपाल के सात पुत्र, ग्राठवाँ पुत्र ध्यान-कुमार होने पर दान दिया, जिससे सातों पुत्र रुष्ट।
- ३—म्राठवें पुत्र का नाल गाढ़ने के लिए गढ़ा खोदते समय धन निकला।
- ४—सात भाइयों के प्रपंच से ध्यानकुमार को दस दीनारें देना।
- ५—दस दीनारों के बदले में खरीदी एक गाड़ी ईंधन—ईंधन के बदले मेष, मेष के बदले चार अधजले पाये।
- ६-पायों में चार लाल ग्रौर एक पत्र।
  - ७—भाइयों के षडयन्त्र से ध्यानकुमार वापी में डाला गया जहाँ से महामन्त्र के जाप से बाहर निकला।
  - -- ध्यानकुमार का परदेश गमन।
- एक किसान का हल चलाया तो ताम्रपात्र के साथ जमीन का धन मिला, जो किसान को दिया।
- १०—एक सूखी वाटिका ध्यानकुमार के पहुँचने मे हरी होगयी।
  - ११—बाग के स्वामीं ने श्रपनी कन्या का विवाह ध्यानकुमार से कर दिया।

### पद्मनाभि चरित्र

# वारांगकुमार चरित्र में

१—एक प्रविवेकी राज के भेजे कुटिल श्रश्व पर चढ़ने से एक वन में पहुँचा।

शान्तनु-मत्स्यगंघा की कहानी।

२-वन में पल्लीपति की कन्या पर मोहित हो इस शर्त पर कि इसी का पुत्र राजा बनेगा, कन्या से विवाह।

परीक्षित ग्रौर ऋषि की कहानी

३-एक जैनी मुनि के गले में सर्प डाल देना।

## मृगावती

१-सगर्भा मृगावती का रक्त में स्नान करने का दोहद।

२-राजा ने तालाब लाक्षारस से भरवाया, रानी ने रक्त जान स्नान किया।

३-गरुड़ उसे मांसपिंड समभ उड़ा ले गया।

४-एक घोर वन में छोड गया । एक ऋषि की शरण में पुत्र उदयन का जन्म।

५—मृगावती ने राजा के नाम से ग्रंकित ग्राभूषरा उदयन को पहनाया। यह ग्राभूषरा उदयन ने एक भील को एक पशुको बचाने के मूल्य रूप दिया।

६—भील राजधानी में उस ग्राभूषण के कारण पकड़ा गया भ्रौर राजा के समक्ष ले जाया गया।

७--राजा उसके साथ ग्राश्रम में पहुँचा ग्रौर उद-यन तथा मृगावती को ले ग्राया।

५-एक चतुर चितेरा श्राया, उसने मृगावती का चित्र वनाया ग्रौर ग्रपनी विद्या से मृगावती की जाँघ पर तिल बनाया।

६--राजा ने संदेह में चितेरे को ग्रपमानित किया।

१०—चितेरे ने मृगावती का चित्र बनाकर उज्जैन के चंडप्रद्योत को दिखाकर उसे मृगावती पर मोहित किया।

११-चंडप्रद्योत ने मृगावती माँगी, न देने पर कौशाम्बी को घेर लिया। युद्ध हुआ।

१२-मृगावती चंढप्रद्योत के हाथ नहीं चढ़ी। उसने जैन मुनि से दीक्षा लेली।

-: 0 :--

समय सुन्दर

## -8-

# प्रेमगाथा का विश्लेषएा

# प्रेमगाथाएँ :

हिन्दी साहित्य में प्रेमगाथाश्रों की एक दृढ़ परम्परा है । श्रभी कुछ ममय पूर्व तक कितनी ही प्रेमगाथाश्रों के नाम ही ज्ञात थे, कुछ के नाम तक श्रज्ञात थे। श्रव ऐसी कितनी ही प्रेमगाथाश्रों का उद्घाटन हुश्रा है, श्रतः श्राज पहले से श्रधिक प्रेमगाथाश्रों के श्रध्ययन का सुयोग प्राप्त है।

प्रेमगाथाओं का मुख्य श्राधार कोई न कोई प्रेम-कथा होती है। इस प्रेम-कथा को किव दोहा-चौपाई जैसे छंदों में प्रवन्ध-काव्य की किसी पर-म्परा के अनुसार प्रस्तुत करता है, इस कथा में लोक-तत्व की प्रधानता होती है। इतिहास को भी लोक-वार्ता के माध्यम से लिया जाता है। यद्यपि अधि-कांश प्रेम-गाथाओं में धार्मिक श्रभिप्राय रहता है, किन्तु यह इस परम्परा का कोई श्रनिवार्य लक्षण नहीं।

# प्रोमगाथा श्रों की मूल कथा-वस्तु :

प्रेमगाथाओं की मूल कथा-वस्तु बहुत संक्षेप में यह है : --

१—नायक किसी दूत या अन्य माध्यम से नायिका की प्रशंसा सुनता है या दर्शन करता है और दोनों एक दूसरे पर मुग्ध हो जाते हैं। २—नाथक घर त्याग कर नायिका को प्राप्त करने के लिए पड़ता है।

३- मार्ग में कितने ही विघ्न पड़ते हैं उन्हें पार करता है।

४ - उसकी परीक्षा भी होती है।

५-कोई न कोई दैवी या श्रमानवीय शक्ति उसकी सहायता करती है श्रन्त में वह नायिका को प्राप्त कर लेता है श्रौर घर लौटता है।

६--लौटते समय भी विघ्न पड़ते हैं, जिनसे उबरता है।

७--- अन्त में मिलन होता है।

५---दुखान्त।

इस प्रकार मूल तन्तु मुख्यतः ७ हैं। ये तन्तु किसी न-किसी रूप में प्रायः सभी प्रेमगाथायों में मिलते हैं। एक ग्राठवाँ तन्तु दुखान्त का भी हो सकता है जिसमें पुनः किसी कारएा से नायक-नायिका में व्यवधान ो जाता है। श्रीर एक की या दोनों की मृत्यू हो जाती है।

प्रथम तन्तु में तीन ग्रभिप्राय हैं :

१—नायक ग्रौर नायिका

२—माध्यम

३ -- श्रवरा ग्रथवा दर्शन से प्रेम

पहले अभिप्राय की निम्न स्थितियाँ हो सकती हैं:

१—नायक को पहले प्रेम हुम्रा—नायिका दूर है:

(पद्मावत में रत्नसेन में, नल-दमयन्ती के नल में)

२—नायिका को पहले प्रोम हुया—नायक दूर है— (जुलेखा ने यूस्फ कौ स्वष्त में देखा ग्रौर प्रोम

करने लगी। उषा ने अनिरुद्ध को स्वप्न में देख प्रम किया)

३—नायिका को पहले प्रोम हुग्रा—नायक पास है

(चतुर्भु ज की मधुमालती को।)

४-- नायक को पहले प्रेम हुम्रा--नायिका पास है:

(राजा चन्द की बात तथा शशिमाला कथा में) ५—नायक-नायिका दोनों में एक साथ प्रेम।—

(प्रेमविलास प्रेमलता में)

दूसरे श्रभिप्राय के ये रूप हो सकते हैं:

१—'श्रवरा' का माध्यम-पथी :(पद्मावत में हीरामन तोता, नल-दमयन्ती में हंस)

ननुष्य : (ढोला-मारवाग्गी में ढाढ़ियों

द्वारा)

स्त्री: —दूती

श्राकाश भाषित-

यक्ष

प्रेत या

पदार्थ

२ — दर्शन का माध्यम — चित्र

स्वप्न-(उषा, गोगाजी तथा

सीरियल)

प्रत्यक्ष-(राजा चन्द की बात

दुष्यन्त–शकुन्तला)

तीसरे श्रभिप्राय में स्वयं प्रेम श्राता है। प्रेम के रूप श्रौर प्रकार श्रनन्त हैं। फिर भी वह श्रद्धैत है।

पहिले अभिप्राय की प्रथम स्थिति में नायक को पहले प्रेम होता है। नायक नायिका दूर हैं।

इसमें सबसे प्रमुख जायसी का पद्मावत है। रत्नसेन तोते से रूप-गुरा-चित्र श्रवरा करके पद्मावती के प्रेम से दग्ध हो उठता है। यह अभिप्राय नया नहीं है। तोते का जो कार्य है वही हंस का नल-दमयन्तीं में है। तूर मुह-म्मद की इन्द्रावती (सं० १८०१) में कुँवर कार्निजर राय को स्वप्न में एक दर्परा में इन्द्रावती के दर्शन होते हैं। जिससे वह उसके प्रेम में डूब जाता है। इन्द्रावती समुद्र पार आजमपुर की रहने वाली है। उस्मान की चित्रावली में सुजान को देव चित्रावली के शयन कक्ष में पहुँचा देते हैं, जहाँ वह चित्रा-वली का चित्र देखकर उसके प्रेम का शिकार हो जाता है। इन्द्रावती में ही मधुकर-मालती की कथा में गुरा-श्रवरा से मधुकर को प्रेम होता है। मालती वहुत दूर है।

नायिका को पहले जहाँ पुरुष से प्रेम हुआ है—शेख निसार (जन्म सं० १७९०) की यूसुफ खुलेखा में जुलेखा को यूसुफ से प्रेम होता है। वह स्वप्न में यूसुफ को देखकर उसे प्रेम करने लगी है। यूसुफ बहुत दूर देश का निवासी है। शिक्मणी को, पृथ्वीराज रासो की पद्मावती को, पृथ्वीराज रासो की संयोगिता को गुण श्रवण से प्रेम होता है। उषा-ग्रानिरुद्ध में उवा को स्वप्न द्वारा प्रेम होता है।

नायिकान्रों को पहले, नायक पास हैं : सीता को, म्राल्हा में कितनी ही

नायिकाग्रों को, ढोला में मोतिनी को । चतुर्भु जदास की मधुमालती में मालती को । शशिमाला कथा में मालती को ।

नायक को पहले—नायिका के पास—दुष्यंत को, यार होइ तौ ऐसौ होइ में रूराजकुँवर को, 'शिशमाला कथा' में दिनमिण को

नायक-नायिका को साथ-साथ-माधवानल कामकंदला

माध्यम में श्रवरण का माध्यम भी महत्वपूर्ण है।

पक्षी के माध्यम से श्रवरा द्वारा प्रेम होने का उदाहररा इन्द्रावती में मधुकर है । दो तोतों की बातचीत में मालती

का वर्णन सुनकर यह प्रेमपाश में बँध जाता है। रत्नसेन भी शुक से सुनकर पद्मावती से प्रेम करने लगता है

नल हँस से सुनकर दमयंती के लिए लालायित होता हैं।

चित्र मुकुट कथा में भी हंस है। मनुष्य के माध्यम का भी श्रभाव नहीं:

राघवचेतन के वर्णन से अलाउद्दीन में पद्मावती के प्रति प्रेम स्त्री ने दूती के रूप में तो लोकवार्ता में तथा अन्यथा भी बहुत

भाग लिया है, ग्राकाशभाषित का भी उपयोग किया गया है:

इस श्राकाशभाषित का मूल देवी भी हो सकता है, यक्ष श्रीर प्रेत से सम्बन्धित भी हो सकता है।

पदार्थ का माध्यम सबसे रोचक है:

लोकवार्ता में किसी के सुनहले वाल दोंनों में बहते देखकर कितने ही नायक प्रेम के वशीभूत हुए हैं। इसी प्रकार नायिका की एक जूती को पाकर जूती वाली से प्रेम का भी उल्लेख मिलेगा। हार

के माध्यम से भी प्रेम हुन्ना है।

दर्शन के तीन रूप संभव हैं:

१-चित्र ग्रथवा मूर्ति द्वारा ै: ''यार होइ तौ ऐसौ होइ'' में चित्र से प्रेमोदय होता है। इन्द्रावती में चित्र ग्रौर स्वप्न का मिश्रित

आधार बनाया गया है। स्वप्न में दर्पणा में नायिका का दर्शन। दर्पणा में छिव चित्र के ही समकक्ष होगी। केशवदास ने राम-सीता विवाह में भी

चित्र का उपयोग किया है।

२-स्वप्न का माध्यम भी बहुत प्रयोग में स्राया है :

इन्द्रावती में स्वप्न है, यूसुफ जुलेखा में जुलेखा ने

१-- वित्र स्रथवा मूर्ति को एक ही श्रे श्री का माध्यम मानना होगा।

स्वप्न में यूसुफ को देखा, ऊषा-ग्रमिरुद्ध में भी स्वप्न का माध्यम है। प्रेमलता प्रेमविलास में भी।

३-प्रत्यक्ष दर्शन तो बहुत सामान्य माध्यम है-

राम सीता, शकुन्तला-दुष्यन्त, पुरुरवा-उर्वशी, शशिमाला-दिनमिएा,मालती-दिनमिएा, मधु-मालती, मधुमालती-मनोहर म्रादि इसके उदाहरए। हैं।

किन्तु प्रत्यक्ष दर्शन के प्रकार कितने ही हैं, एक तो ग्रत्यन्त सामान्य नंयोगः राम भी वाटिका में पहुँचे सीता भी, दोनों से एक दूसरे का साक्षात्- कार हुग्रा।

दूसरा —नायिका किसी सङ्कट में हैं नायक उसे उबारता है—तभी एक दूसरे का प्रत्यक्षीकरएा होता है—पुरुरवा ने उर्वशी का ऐसे ही प्रत्यक्षीकरएा किया; हाथी ने नायिका को उठा लिया, नायक ने बचाया; प्रथवा किसी राक्षस के हाथों से बचाया।

हर दशा नें संयोग या दैवयोग ही प्रत्यक्षीकरण का कारण होता है, श्रौर यह दैवयोग कितने ही प्रकार का हो सकता है।

श्र—'सामान्यं व्यवसाय-व्यापार'-सीता बाटिका में गयीं'गौरी पूजन' के लिए, राम श्राय बाटिका में पुष्प चयन के लिए, दैवयोग से मिल गये।

श्रा—संकट के माध्यम से—१, शेर या हाथी बिगड़ गया । भयभीत नायिका दौड़ी, नायक वहाँ था, उसने रक्षा की ग्रीर दोनों मिले ।

२ -- किसी 'दानव ने किसी सुन्दरी को पकड़ लिया ।' उसकी चीख पुकार से नायक वहाँ पहुँचा श्रौर रक्षा की, दोनों का साक्षात्कार हुन्ना।

३— विशेष व्यवसाय-व्यापार से-नायक को कोई साहस का कार्य सौंपा गया, उसे संपन्न करने में वह ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ नायिका से भेंट हो गयी।

ई—दैवी सहयोग से—

न । यक या नायिका को कोई देव, दानव, यक्ष, प्रेत, वृक्ष, मन्त्र या श्रन्य शक्ति उड़ाकर ऐसी जगह पहुँचोती है जिससे कि यह साक्षात्कार सिद्ध होता है।

इसके उपरांत के जितने तत्व हैं उनमें प्रेमगाथाकार तरह-तरह के दैवी, ग्रमानवी, विघ्नों के रूप खड़ा करता है, ग्रीर तरह-तरह के विलक्षण सहयोगी, दैवयोग तथा युक्तियों के प्रकारों का समावेश करके बाधाग्रों का निवारण कराता है। ये वाधाएँ नायिका को प्राप्त करने के लिए जाने के समय भी पड़ सकती-हैं, ग्रीर नायिका को लेकर लौटते समय भी पड़ सकती हैं। इनका एक विद्येषण कुछ ग्रागे चलकर दिया जा रहा है।

## प्रेमगाथात्रों में लोक कथा : उदाहरणार्थ पदावती

जायसी ने पद्मावर्ती की कथा का संक्षिप्त परिचय यों दिया है—
कथा अरंभ बैंन किव कहा।
सिंहल दीप पदिमनी रानी।
रतनसेन चितुउर गढ ग्रानी।

श्रुलउदीन देहली सुलतानू। राधौ चेतन कीन्ह बखानू।

सुना साहि गढ़ छेंका श्राई।

हिन्दू तुरुकन्ह भई लराई। <mark>ग्रादि ग्रंत जस गाथा ग्र</mark>है।

लिखि भाखा चौपाई कहै। 9

इन पंक्तियों में जायसी ने यह स्पष्ट वताया है कि घ्रादि से घ्रन्त तक जैसी गाथा है उसे ही 'भाखा' में वे लिख रहे हैं। यह गाथा सिंहल की पिंचनी रानी से लेकर 'हिन्दू तुरकन भई लड़ाई' तक पूरी होती है। इसका घ्रभिप्राय यह हुग्रा कि जायसी ने जो वृत्त ग्रहण किया है वह ग्रादि से घ्रन्त तक एक ही गाथा है। वह गाथा लोक-गाथा है, इसमें संदेह नहीं। यह एक ऐसी लोक-कथा है जिसमें ऐतिहासिक स्थानों ग्रीर पुरुषों के नाम प्रविष्ट कर दिये गये हैं। सामान्यतः यह कहानी किसी देश के एक राजा की कहानी है। ग्रतः रत्नसेन, पद्मावती, चंपावती, गंधवंसेन, राघव चेतन ग्रादि को ही ग्रनैतिहासिक ग्रथवा लोक-कथा से लिये गये मानना उचित नहीं।

शुक्लजी ने लिखा है: "पद्मावत की संपूर्ण ग्राख्यायिका को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। रत्नसेन की सिंहल द्वीप-यात्रा से लेकर पद्मिनी को लेकर चित्तौर लौटने तक हम कथा का पूर्वार्द्ध मान सकते हैं ग्रौर राघव के निकाले जाने से लेकर पद्मिनी के सती होने तक उत्तरार्द्ध। "पूर्वार्द्ध तो बिलकुल कल्पित कहानी है ग्रौर उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक ग्राधार पर है।" (जायसी ग्रन्थावली — पृ० २४—२५)

पूर्वार्क्क सम्बन्ध में उन्होंने म्रागे लिखा है, "उत्तर भारत में, विशेषतः भ्रवध में, पिंधनी रानी श्रौर हीरामन सूए की कहानी म्रब तक प्रायः उसी रूप में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने उसका वर्णन किया है।" [जायसी मन्यावली, पृ० ३०] शुक्ल जी पद्मावत के उत्तरार्क्क का ऐतिहासिक म्राधार

१. ग्राचार्य शुक्लजी : जायसी प्रथावली, दोहा २४, पृ० १०। ९

मानते हैं ग्रीर जायसी के ऐतिहासिक ज्ञान की भी प्रशंसा करते हैं किन्तु ग्रन्त में वे यही ग्रन्मान करते हैं कि

"जायसी ने प्रचलित कहानी को ही लेकर सूक्ष्म ब्यौरों की मनोहर कल्पना करके, उसे काव्य का सुन्दर रूप दिया है।" [वही, पृ० ३०] वस्तुतः यह अनुमान ही यथाथं है, क्योंकि यह समस्त कहानी आरंभ से अन्त तक लोककहानी की भौति प्रचलित हो गयी थी। शुक्ल जी ने ऐतिहासिक आधार के लिए टाड से उद्धरण दिया है। उससे तो पूर्वार्द्धं भी ऐतिहासिक प्रतीत होगा। "भीमसी का विवाह सिंहल के चौहान राजा हम्मीर शंक की कन्या पिंचनी से हुआ था जो रूप गूण में जगत में अदितीय थी।" [वही, पृ० २४]

पूर्वार्द्ध का समस्त वृत्त तो इतना ही है कि रतनसेन का सिहल की पिंचनी ग्रथवा पद्मावती से विवाह हुग्रा। यह टाड में लिखा ही है। टाड ने चारगों से लिया था। इससे भी यह सिद्ध है कि यह समस्त वृत्त टाड के समय तक तो लोक-कथा हो ही चुका था, ग्रकवर के समय में भी यह लोक-कथा के रूप में था। 'ग्राईने ग्रकवरी' में भी इसी प्रकार का वृत्त दिया गया है। पृथ्वीराज रासो में इसी कथा-रूप का एक वृत्त है।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि-

१-पद्मावत की संपूर्ण कथा लोक-कहानी है।

२—उसका ऐतिहासिक वृत्त से संबंध लोक-क्षेत्र में ही हो गया था, जिससे कहानी में ऐतिहासिक नाम आ गये और लोक-कहानी के अभिप्रायों की ऐतिहासिक व्याख्या लोक-मानस में प्रस्तुत करदी गयी, जिसका काव्य-रूप जायसी ने खड़ा किया।

जो स्थिति 'पद्मावत' की है, वही प्रायः सभी ऐसी प्रेमगाथाश्रों की है जो ऐतिहासिक कही जा सकती हैं। दे० पीछे पृ० २१४ तथा २४२।

किन्तु किसी भी वृत्त के लोक-रूप की परीक्षा इतनी ही कथा से नहीं हो सकती। किसी भी लोक-कथा का स्वरूप ग्रिभिप्रायों ग्रथवा कथानक-रूढ़ियों के द्वारा ही सिद्ध होता है। पद्मावत की कथानक रूढ़ियाँ ये हैं—

१—सिंहल द्वीप की पद्मिनी

२-संदेशवाहक शुक

३ — यह शुक बहेलिये द्वारा पकड़ा जाकर चित्तौड़ के ब्राह्मण के हाथ बेचा जाता है।

४--राजा तोते को खरीदता है

४—राजा की रानी इस भय से कि तोता राजा से पद्मिनी का रूप कहेगा तो वह उसके मोह में पड़ जायगा, तोते को मार डालना चाहती है, पर तोता बच जाता है।

- ६—एक राजा जो शुक से पिद्यनी का रूप सुनकर उसके प्रेम मैं मग्न हो जाता है।
- पाठा ग्रपनी पहली रानी श्रीर राज-पाट को त्याग कर शुक के पीछे
   पीछे चलता है।
- ५—राजा नाव में बैठकर सात समुद्र पार करता है।
- ६-सिंहल में श्रगम्य गढ़ में पद्मिनी का निवास।
- १०—एक शिव जी के मन्दिर में राजा का तपस्या करना, जहाँ बसंत के दिन पद्मिनी का श्राना।
- ११—पद्मिनी को देखकर राजा बेसुध, पद्मावती उस बेहोश राजा की छाती पर कुछ लिख कर चली गयी।
- १२ -- होश भ्राने पर राजा का दुःख
- १३--पार्वती द्वारा राजा के प्रेम की परीक्षा।
- १४—महादेव जी द्वारा कृपा करके सिद्धि देना श्रौर गढ़ का मार्ग बताना।
- १५—राजा ने गढ़ पर चढ़ाई की । एक श्रगाध कुंड में रात में प्रवेश किया, वहाँ वस्त्र किवाड़ लगे मिले जिन्हें राजा ने खोला ।
- १६ राजा महलों में गया श्रौर पकड़ा गया, उसे सूली देने का श्रादेश।
- १७—शिव-पार्वती ने भाट बन कर पिंद्यानी के पिता को समभाया कि यह तो राजा है, पर उसने न माना।
- १८—युद्ध की घोषगा, जोगियों की ग्रोर से हनूमान, विष्गु, तथा शिव को देखा तो राजा ने ग्राधीनता मानी।
- १६--पद्मावती रत्नसेन को मिली।
- २० -- नागमती ने पक्षी के हाथ रत्नसेन के पास सिंहल संदेश भेजा।
- २१—राजा पद्मावती और बहुत सा घन ले सिंहल से बिदा हुम्रा।
- २२ समुद्र ने याचक बन कर धन माँगा पर राजा ने न दिया।
- २३—समुद्र में तूफान से जहाज भटक कर लङ्का में पहुँचे जहाँ विभीषण का राक्षस उन्हें एक वात्याचक्रालोड़ित समुद्र में ले गया।
- २४-तभी एक राजपक्षी उस राक्षस को लेकर उड़ गया।
- २५ -- रत्नसेन-पद्म का जहाज टूक टूक हो गया, दोनों लकड़ी के टुकड़ों को पकड़ कर भ्रलग भ्रलग बह गये।
- २६—पद्मावती बह कर वहाँ पहुँची जहाँ लक्ष्मी थी। लक्ष्मी ने उसे बचाया।

- २७--- लक्ष्मी ने समुद्र से कहा कि रत्न को लाये।
- २५—समुद्र एकान्त द्वीप में विलपते रत्नसेन के पास पहुँचा ब्राह्मए। बनकर—श्रौर उन्हें डंडे के सहारे माया से पद्मावती के द्वीप पर ले श्राया।
- २६ लक्ष्मी ने पद्मावती का रूप धर रत्नसेन की परीक्षा ली, तब पद्मावती से मिलाया।
- ३१—लक्ष्मी के दिये बाड़े में से रत्न लेकर लाव-लक्ष्कर जगन्नाथ में खरीदा, चित्तौड़ को चले।
- ३२---नागमती को ग्रहश्य शक्ति ने पति के ग्राने की सूचना दी।
- ३३—एक महापंडित राघवचेतन ने श्राकर काव्य सुनाकर राजा का वश में कर लिया।
- ३४--- उसने यक्षिणी-सिद्धि से प्रतिपदा को दूज का चन्द्रमा दिखा दिया राज पंडितों का इस प्रकार श्रपमान ।
- ३५—म्रापमानित पंडितों ने ऐसे जादूगर को राज-सभा में रखने के खतरे राजा को सुभाये, राजा ने राघवचेतन को देश-निकाला दिया।
- ३६—राधवचेतन ने जाते-जाते पश्चिनी का रूप देखा श्रौर पश्चिनी का दिया कंगन लिया।
- ३७ पद्मिनी के रूप से वह मुख्ति होगया।
- ३८ राघव ने दिल्ली के अलाउद्दीन को पिंचनी का सौंदर्य बताया तथा रत्नसेन के पास पाँच श्रमोल रत्नों के होने की बात भी कही।
- ३६--- ग्रलाउद्दोन ने राघव के हाथ पत्र भेजा कि पद्मिनी को दिल्ली भेजो, राजा ने मना किया। ग्रलाउद्दीन ने गढ घेर लिया।
- ४०—दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। किन्तु राजा ने फिर भी 'राज-पँवर' पर नृत्य-श्रखाडा जोडा।
- ४१—-कन्नौज के मिलक जहाँगीर ने श्रलाउद्दीन के कहने से नीचे से एक वाग् छोड़ एक नर्तकी को मार डाला।
- ४२: ग्रलाउद्दीन ने संदेश भेजा कि रागा पाँचों नग दे दे, पद्मिनी नहीं लेंगे। राजा ने नग भेजे, संधि हुई।
- ४३ ग्रलाउद्दीन चित्तौड़ देखने गया। राजा से शनरंज खेलते हुए

- भरोखे में श्रायी हुई पिंद्यनी को शीशे में देखा, श्रीर मूर्छित हो गया।
- ४४—गढ़ से लौटते हुए शाह ने विदा के लिए साथ श्राये हुए राजा को प्रेम दिखाते हुए बंदी बना लिया।
- ४५—इस वियोग में कुंभलनेर के राजा देवपाल ने दूती को पद्मावती को फुसला लाने के लिए भेजा।
- ४६—दूती ने पद्मावती को फुसलाना चाहा, पर वह असफल रही श्रौर उसे ब्री तरह पीट कर निकाल दिया गया।
- ४७—शाह ने भी पातुर दूती को जोगिन बना कर भेजा कि वह उसे ले ग्राये।
- ४५—जोगिन के कहने से पद्मावती जोगिन बनने को तैयार हुई, पर सिखयों ने रोक लिया।
- ४६—तब पद्मावती के साथ गोरा-बादल ने रत्नसेन को छुड़ाने का वचन दिया।
- ५०--बादल की नव परिग्गीता वधू ने रोका, पर रुका नहीं।
- ५१—सौलहसै चंडोल सजाये गये, पिंचनी की पालकी में लुहार बैठा श्रौर डोलों में राजपूत । ये दिल्ली चले ।
- ५२—शाह से कहा कि पिंचनी आपके यहाँ आयी है, पर वह रत्नसेन सं मिलकर तब आयेगी। रत्नसेन से मिलने की आज्ञा दीजिये।
- ५३—इस विधि से रत्नसेन को छुड़ा लिया गया, श्रौर चित्तौड़ को भगा दिया गया।
- ५४—बादल सेना के साथ चित्तौड़ लौटा। गोरा ने शाह की सेना को रोका, युद्ध किया श्रौर मारा गया।
- ४४—राजा चित्तीड़ पहुँचा। प्रसन्नता छा गयी। पद्मावती ने देवपाल की दूती की बात बतायी।
- ५६--राजा देवपाल पर चढ़ाई करके गया, उसे मार डाला ।
- ५७-देवपाल की सेल का घाव राजा के लग गया था, जिससे वह भी मर गया।
- ४६—नागमती श्रौंर पद्मावती सती होगयी ।

  श्रमित्रायों की इस सूची के देखने मात्र से यह प्रतीत हो जाता है कि

  प्रत्येक श्रमित्राय काफी विस्तृत क्षेत्र में लोक-कथाश्रों में उपयोग में

  श्राता रहा है। कोई भी मात्र ऐतिहासिक नहीं।

# कुछ विशेष ग्रभिप्रायों पर विचार-

इस अभिप्राय का रूप यह है कि एक द्वीप है। एक द्वीप है

द्वीप का तात्पर्य है वह स्थान जो चारों ओर से घिरा हुआ है।

द्वीप जल से घिरा हुआ होता है, किन्तु यदि कोई अन्य
स्थान हो जो चारों थ्रोर से कठिनाइयों से घिरा हुआ हो तो वह इस द्वीप के
समकक्ष ही होगा।

हीप का उल्लेख 'The Four Skillful Brothers' नामक कहानी (Type 658) में है जिसमें तारिका दृष्टा (Star Gazer) देख लेता है कि वह सुन्दरी दूर समुद्र में एक पहाड़ पर एक ग्रहिंदैत्य (dragon) के ग्राधीन है। दिखये: स्टिथ थामसन: द फोकटेल—पृ० ६१ ] राजा नल के प्रसिद्ध भारतीय लोकोपाख्यान में मोतिनी भी द्वीप में रहती है। सीता को रावगा हर के द्वीप में ले गया है।

सात समुद्र पार का श्रभिप्राय **द्वीप की स्थिति** : सात समुद्र पार— लोक वार्ताश्रों में बहुत प्रच-लित है ।

मात की संख्या लोकवार्ता को ग्रत्यन्त प्रिय है। यथा-

१— प्लिनी ने बताया है कि कुछ जातियों के मनुष्य मकड़ी के जाले के तार में सात या नौ गाठें बाँधकर जाँघ ग्रीर पेट के जोड़ के स्थान के रोग को दूर कर देते थे। प्रत्येक जोड़ बाँधते समय किसी विधवा का नाम लेना ग्रावश्यक था।

२—म्रोडोनोवन ने तुर्कमानों में एक प्रथा का उल्लेख किया है। एक ऊँट के वाल में सात गाठें बाँधकर बुखार से पीड़ित व्यक्ति को पहनायी जाती थीं। प्रतिदिन एक गाँठ खोली जाती थी। म्रान्तिम गाँठ खुलने पर बुखार दूर हो जाता था। (Golden Bough p. 242)

३—क्रीट द्वीप के माइनोज को प्रति स्राठवें वर्ष एथेन्स निवासी ७ युवक ग्रीर ७ युवितियाँ भेंट में भेजा करते थे। [गो० बा० पृ० २८०]

४—मलाया ग्रन्तरीप में चावल की फसल काटने से पूर्व चावल की श्रात्मा को घर लाने का संस्कार होता है। इसमें खेत में खड़ी चावलों की फसल में से एक गुच्छे को चावल की श्रात्मा की माँ मान लिया जाता है। एक बूढ़ी स्त्री उस गुच्छे में से सात वालें चावल की चुन लेती है। ये सातों बालें नवो-रपन्न बच्चे की भाँति चावल की ग्रात्मा की तरह घर ले जायी जाती हैं श्रौर श्रन्य विशेष संस्कार सम्पन्न होते हैं। (गो॰ वा॰ पृ॰ ४१७)

५-वेलजियम ग्रर्डेन्नेंस (Belgian Ardenence) में ग्राण्ड हल्लयू

(  $Grand\ Halleaux$  ) के दिन घर घर से ईंधन वटोर कर ऊँचे स्थानों पर होली जलायीं जाती हैं। यह माना जाता है कि गाँव की सुरक्षा की हिष्ट से सात होलियाँ जलती दीखनी चाहिये (वही, पृ॰ ६१० )

६—यूनानी गाथाग्रों में सात भाइयों का उल्लेख है जिन्होंने थीबीज (Thebes) पर ग्राक्रमए किया था। थीबीज के सात दरवाजे थे जिनकी रक्षा सात थीवन वीर कर रहे थे। सातों भाइयों ने एक दरवाजे को ग्राक्रमए के लिए चुना था, पर विफल हुए थे। [स्टैंडर्ड डिक्शनरी ग्रोफ फोकलोर, ग्रादि पृ० ६६६।]

७—जापानी धर्मगाथा में भाग्य के सात देवताग्रों का उल्लेख है। (शिचि भुकुजिन) [स्टैण्डर्ड डिक्शनरी ग्राव फोकलोर पृ० ६६६।]

५— अनेकों जातियों में सातवाँ लड़का या सातवीं लड़की अथवा सातवें लड़के का जातवाँ लड़का अत्यन्त भाग्यशाली माना जाता है। (स्टैण्डर्ड डिक्शनरी श्रोफ फोकलोर पृ० ६६६। ]

६-भारत में सप्तर्षि प्रसिद्ध हैं।

१०—सप्त सैंघव—सात निदयों का उल्लेख वेदों में है। ग्रवस्ता में हैं, वर्जिल के काव्य में हैं, महाभारत में है। पुराशों में है।

११ - सात समुद्रों का उल्लेख भी इसी प्रकार मिलता है।

१२-सप्त द्वीप नव खण्ड भी प्रसिद्ध है।

१२—सप्त विघ्न नाम के एक वैदिक ऋषि का उल्लेख है। जिसके सम्बन्ध में यह कहानी है कि उसके सात भाई थे जो उसे रात को एक टोकरी में बन्द कर देते थे। प्रातः उसे खोल देते थे, जिससे वह रात में ग्रपनी पत्नी से न मिल सके।

सिंहल द्वीप के ग्रभिप्राय का उपयोग सन् सिंहल द्वीप का नाम: १०६५ ई० ग्रथवा सं० १००८ वि० में रचित मुनि कनकामर की ग्रपभ्रंश कृति 'करकंडु

चरित्र' में भी हुग्रा है:

करकंडु दक्षिए। के राज्य पर चढ़ाई करने के लिए गये थे तो वे 'सिहल द्वीप' भी गये, वहाँ की राजकुमारी रितवेगा से विवाह किया। १२७५ के जिनदत्त चरित्र में सिहल द्वीप का उल्लेख है । ग्रतः प्रमकथाग्रों में 'सिहल द्वीप' जायसी से बहुत पहले से ही सुन्दरी स्त्रियों के देश के रूप में उपयोग में श्राने लगा था।

 दे० प्रौ० हीरालाल जैन द्वारा संपादित, करँजा जैन ग्रन्थमाला, १६३४ ई० इस सम्बन्ध में श्राचार्य शुक्ल के मत का सारांश यह है :---

१—यदि सिंहल नाम ठीक मानें तो वह राजपूताने या गुजरात का कोई स्थान होगा।

२-वहाँ न चौहान हैं।

३-वहाँ के लोग काले हैं, पिद्मिनियाँ वहाँ कहाँ।

४—वहाँ पिद्यानी की कल्पना गोरखपंथी साधुय्रों की कल्पना है। उनकी हिष्ट में सिंहल द्वीप एक सिद्धपीठ है। यहाँ साक्षात शिव परीक्षा लेकर सिद्धि देते हैं। वहाँ सुवर्ण ग्रौर रत्नों की ग्रतुल राशि सामने श्राती है तथा पिद्यानियाँ ग्रनेक प्रकार से लुभाती हैं। गुरु मत्स्येन्द्र नाथ सिहल में पिद्यानियों के जाल में फँस गये, जहाँ से उनके शिष्य गोरख ने उनका उद्धार किया।

५—डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने सिंहल को योगियों का त्रियादेश माना है क्योंकि मत्स्येन्द्र त्रियादेश में ही स्त्रियों के चक्र में फँस गये थे। उन्होंने लिखा है:—

"मत्स्येन्द्रनाथ जिस कदली देश या स्त्री देश में नये ग्राचार में जा फँसे थे, वह कहाँ है ? मीन चेतन ग्रौर गोरक्ष विजय में उसका नाम कदली देश बताया गया है, ग्रौर योगि सम्प्रदायाविष्कृति में त्रिया देश ग्रर्थात् सिंहल द्वीप कहा गया है।" सिंहल देश ग्रन्थकार की व्याख्या है। तब विविध मतों का उल्लेख करके वे लिखते हैं कि इन सब बातों से प्रमािगत होता है कि यह हिमालय के पाददेश में ग्रवस्थित है। कमायूँ गढ़वाल के ग्रन्दर पड़ने वाला प्रदेश हैं। ग्रन्त में वे इसे कामरूप मानते हैं। [नाथ सम्प्रदाय पृ० ५५-५६]

सिंहल ग्रौर लङ्का के सम्बन्ध से कुछ ऐसा विदित है कि ये उड़ियान के दो भागों में से एक है—उड़ियान में सम्भलपुर ग्रौर लंकापुर दो स्थान हैं—सम्भलपुर सिंहल हो सकता है । यह जालन्धर पीठ के पास है: [नाथ सम्प्रदाय पृ० ७६।]

सिंहल में गंधर्वसेन नाम के राजा की कल्पना भी लोक-गंधर्वसेन वार्ता के कारण मानी जायगी । गंघर्वसेन तो गंधर्वों में ही हो सकता है, सिंहल में गन्धर्व कहाँ ?

सप्तद्वीप:—सप्त द्वीपों में जायसी ने ये नाम गिनाये हैं। १—सिंहल, २—दियादीप, ३—सरनदीप, ४—जंबूदीप

<sup>🤾</sup> जायसी ग्रन्थमाला पृ० २६

५-- लंका दीप, ६-- गभस्थल दीप, ७-- मह स्थल।

१—जायसी ने सप्तद्वीपों का उल्लेख इस प्रकार किया है—
''सात दीप बरने सब लोगू, एकौ दीप न झोहि सरि जोगू।
दियादीप निह तस उँजियारा, सरन दीप सिर होइ न पारा।
जंबूदीप कहाँ तस नाहीं। लंकदीप सिर पूज न छाहीं।
दीप गभस्थल झारन परा, दीप महुस्थल मानुस-हरा।
सब संसार परथमें झाए सातौं दीप,
एक दीप नींह उत्तिम सिंघल दीप समीप।। १।।
[जायसी ग्रंथावली, सिंघल द्वीप वर्णन खंड पृ० ११]

किचित श्राश्चर्य यह है कि इस सप्तद्वीप वर्रान पर श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल जी की पैनी दृष्टि पड़ने से कैसे रह गयी कि उन्हें भूमिका में यह लिखना पड़ गया—

''सप्त द्वीपों के तो उन्होंने कहीं नाम नहीं लिए हैं'''' [वही, भूमिका पृ० २१४] जबकि उपरोक्त भ्रंश पर पृ० ११ की पाद-टिप्पग्गी में उन्होंने वह उल्लेख किया जिसका कि स्रागे संकेत किया जा रहा है।

अब इन द्वीपों के संबंध में डा० वासुदेव शरण ने जो टिप्पणी ''पदमा-वत (मूल और संजीवनी व्याख्या)'' में पृ० २४-२६ पर दीं है, उन्हें भी उद्धृत करना समीचीन होगा—

"(४-७)यहाँ जायसी ने मध्यकालीन भूगोल की कहानियों में कित्पत सात द्वीपों का वर्गन किया है। ग्ररब ग्रौर चीनी भूगोल ग्रौर कहानी साहित्य में इन नामों की जोड़-तोड़ ग्रौर कल्पना के कई रूप हो गए।

दिया दीप चीउ नामक द्वीप, जो काठियावाड़ी समुद्रतट के पास है। सरां दीप = सरन दीप, स्वर्णद्वीप जो सुमात्रा का मध्यकालीन नाम था।

लंक दीप = संभवतः वही था, जित्रे याकूबी (लगभग ८७५ ई०) ने लंग बालूस कहा है और जो द्वीपान्तर में कहीं था। स्पष्ट ही जायसी का लंकद्वीप सिंहल से भिन्न था। कुश द्वीप का उल्लेख पुरागों में और दारा प्रथम के लेखों में है इसकी पहचान ग्रविसीनिया से की जाती है। श्री शिरे ह ने इन सातों नामों को पद्मावती के शरीर पर भी घटाया है।

जैसे दिया दीप — स्त्री के चमकीले नेत्र, सरन दीप — श्रविशा या कान, जम्बु द्वीप — भौराली जामुन जैसे काले केश; लंक द्वीप — किट प्रदेश, कुश स्थल, पाठान्तर कुम्भस्थल — स्तन, महुस्थल — मधुस्थल, गुह्यभाग । इन नामों का निश्चित भौगोलिक ग्रर्थ जायसी के मन में था, ऐसी संभावना नहीं । उन्हें ये नाम लोक-कथाओं से प्राप्त हुए होंगे ।'' डाक्टर साहब का ग्रन्तिम वाक्य ही यथार्थ है । क्योंकि दिया-दीप, सराँ दीप, लंक दीप ग्रादि का भोगोलिक ग्रनुसंघान तो विद्वानों का ग्रपना है । जिस रूप में सप्त द्वीपों का उन्नें ख लोक-वार्त्त या साहित्य में हुग्रा है उससे यह संभावना नहीं कि काठि-यावाड़, सुमात्रा, लंग बालूस, ग्रवीसिनिया जैसे स्थानों को उसमें सिम्मिलत किया गया होगा । लोक-प्रचलित किसी वार्ता से ही जायसी ने ये नाम लिये होंगे । वस्तुत: ग्रभी उस वार्ता का ग्रनुसंधान ग्रपेक्षित है ।

श्राचार्य शुक्ल जी ने द्वीपों के विषय में यह टिप्पणी दी है।

'श्ररब वाले लङ्का को सरनदीप कहते थे। भूगोल का ठीक ज्ञान न होने के कारण कि ने सरनदीप, लङ्का श्रौर सिंहल को भिन्न-भिन्न द्वीप माना है। विस्त हिष्ट से सरन, लङ्का श्रौर सिंहल एक द्वीप ही के विविध नाम हुए'। दिया-दीप, जम्बूदीप, गभस्थल तथा महुस्थल ये नाम भी लोक से लिये गये प्रतीत होते हैं क्योंकि मान्य द्वीप तो हैं १—जम्बू, २—प्लक्ष या गोमेदक, ३—शाल्मलि, ४—कुश, ५—क्रोंच, ६—शाक, ७—पुष्कर। इनमें से जम्बू के श्रतिरिक्त कोई नाम जायसी से नहीं मिलता। महाभारत में तो चार ही द्वीपों का उल्लेख है। १—भद्रश्व, २—केनुमाल, ३—जम्बू द्वीप, ४—उत्तर कुरु। विष्णु पुराग्रा ने भारत में ९ द्वीप वतलाये हैं:

१—इन्द्रद्वीप, २—कसेरुमत, ३—ताम्रवर्गा, ४ —गभस्तिमत । ४—नाग द्वीप ६—सौम्य, ७—गाँधर्व, द—वारुग, ९—कुमारक ।

इनके चौथे द्वीप गभस्तिमत में जायसी के गभस्थल का बीज दिखायी पड़ता है। दियादीप श्रीर महुस्थल का मूल क्या है? कहाँ है?

पिंचनी—'पिंचनी' शब्द यों तो कामशास्त्र के नायिका प्रकरण से सम्बन्ध रखता है श्रीर वहीं से लिया भी गया होगा, किन्तु श्राज यह शब्द लोकवार्ता से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। पिंचनी ही नहीं सिंहल की पिंचनी। समस्त नायिकाश्रों में पिंचनी श्रोष्ठतम है। वह पद्मगंधा, पद्मयोनि तथा पद्म काया होती है। इस प्रकार से 'पिंचनी' शब्द एक स्त्री में पूर्ण सर्वोत्तम गुणों का चोतक. है। पिंचनी शब्द इस क्षेत्र से चलकर लोकक्षेत्र में पहुँच कर श्रत्यन्त सुन्दरी का पर्यायवाची वन गया। इस रूप में यह पिंचनी श्रनेकों कहानियों की नायिका बनी। पिंचनी श्रीर पद्मावती प्रायः पर्यायवाची हो गयी हैं।

एक पिंचानी का उल्लेख किल्किपुराएं में मिलता है। यह पद्मावती सिंहल-देश के राजा बृहद्रथ की पुत्री है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया है कि नारायरा उसका पागिग्रहरा करेंगे। ग्रन्य पुरुष यदि उसे काम-भाव से देखेंगे तो नारी हो जायेंगे। किल्क को ग्रपने सर्वज्ञ सुए से यह कथा ज्ञात हुई। उन्होंने उसे पद्मावती के पास भेजा। सन्देश मिलने पर किल्क ने सिंहल के लिए प्रस्थान किया। वहाँ पहुँच कर वे कदम्ब के नीचे मिरा वेदिका पर सो गये। तभी पद्मावती उनसे मिलने ग्रायी, ग्रन्त में दोनों का विवाह हो गया।

पद्मावती नाम की कई नायिकाएँ कथासरित्सागर में श्राती हैं। उदयन की पत्नी पद्मावती तो ऐतिहासिक भी मानी जा सकती है।

पद्मावती पृथ्वीराज रासो में भी है । स्रौर वह समुद्रशिखिर के राजा

१—जायसी ग्रन्थावली, पृ० ११ की पाद टिप्पग्गी

विनयपाल की पौत्री है जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी है। श्रीर तोने को भेजकर पृथ्वीराज को बूलवाकर विवाह करती है।

श्री नाहटा जी ने नागरी प्रचारगी पत्रिका वर्ष ४६, ग्रंक १,२०११ में राजस्थान में प्रचलित कई पद्मिनियों ग्रौर पद्मावितयों की कहानियों का उल्लेख किया है।

मुँहरगौत नैरासी में ४ पद्मावितयों का उल्लेख है। पद्मावित की ज्योति

प्रथम सो जोति गगन निरमई। पुनि सो पिता माथे मनि भई। पुनि वह जोति मातु घट ग्राई। तेहि ग्रोदर ग्रादर कहू भाई।

पद्मावती के रूप की ज्योति पदार्थ विषय क स्थापना स्रादिम मूल भाव से सम्बन्धित है। स्नादिम मानस निराकार को मूर्त बनाकर ही ग्रहणा करता है। इस एक कथन में लोक-मानस के कई तत्व एक साथ समाविष्ट हैं:—

१—मूर्त ग्रहरण—पद्मावती के मूल ग्रस्तित्व की ज्योति रूप में स्थापना "Whatever is capable of effecting mind, feeling or will has thereby established its undoubted reality" (पृष्ट 20 B. Ph.)

२—पदार्थ की भाँति स्रादान प्रदान : ज्योति गगन में बनायी गयी फिर पिता के माथे, तब उदरमें :

'Just as the imaginery is acknowledged as existing in reality so concepts are likely to be substantialized.' (7. 22. B. Ph.)

३---अंश या सार समस्त के समान :---

"Hence there is coalescence of the symbols and what it signifies as there is coalescence of two objects compared so that one may stand for the other—4021, Before Philosophy)

गगन निरमई—तथा 'दिया जो मिन सिब लोक महँ'—मिए ज्योतिवत्। मिर्ए। यहाँ उपमान नहीं, पद्मावती के सार-रूप को किव ने मिर्ए। ही माना है।

इस प्रकार इन कुछ बातों के इस तात्विक विवेचन से यह संकेत मिलता है कि प्रेमगाथा में समस्त काव्य की मूर्तानुभूति का ग्राधार मूल लोक-मानस ही है। पद्मावत का तथा ग्रन्य प्रेमगाथाग्रों का तात्विक विवेचन पूर्ण विस्तार के साथ करने का इस प्रबन्ध में ग्रवकाश नहीं। केवल उदाहरण रूप लोकतत्व का निर्देश यहाँ कर दिया गया है।

हप-सम्मोहन प्रेमकथाएँ हप-पम्मोहन के मोहन से विशेषतः श्राद्धान्त मित्रते है। यह एक विशेष श्रीभिष्ठाय के हप में श्राता है। कहीं-कहीं तो इसे निष्कासन का एक श्रावार भी बनाया जाता है। हप-सम्मोहन से नारी समाज में श्रत्यधिक विकलता का चित्रण प्रोमकथाकारों ने किया है। कुछ उदाहरण इस परिपाटी को दिखाने के लिए श्रपश्चं वा से देना समीचीन होगा—

रणाय कुमार चरिउ में नागकुमार को साक्षात् कामदेव बताया गया है और कहा है:— 'पेक्खइ जिंह जींह जे जग्गु तींह तींह जि मुलक्खण भरियउ वण्णाइ काइं कइ जो वम्मह सई श्रवयरियउ'

जबुसाम चरिउ में जंबू स्वामी को इतना सुन्दर बताया गया है कि नगर वकुए उन्हें देखकर उन पर श्रासक्त हो जाती थीं।

सुदर्शनचिरित्र में सुदर्शन को ऐसा आकर्षक बताया गया है कि उसे देख-कर सुन्दरियाँ अपनी सुधि को बैठती थीं, उनटे आभूपग्ग पहनने लगती थीं, दर्पग् में अपने प्रक्रितिव को तिलक लगाने लगती थीं।

करकंडु को देखकर नगर वन्तुओं की जो दशा हुई उसे करकंडु चरित्र में दिस्तार से कवि ने बताया है—कि

'कोई स्त्री स्नेहलुब्य हो चल पड़ती है, ग्रपने शरीर से गिरते हुए वस्त्र को मंभालने की भी किसी को मुधि नहीं, कोई छोठों पर ही काजल लगाने लगी, ग्रांग ग्रांगों में लाक्षारस सारने लगी। कोई निर्ग्रन्थों की तरह प्राचरण करने लगी, किसी ने बच्चे को उलटा ही उठा तिया, किसी ने त्पुरों को हाथ में पहन लिया "कोई बिल्ली के बच्चे को ग्रपना पुत्र समफ लिये हुए है, कोई मानिनी कामातुर हो करकंदु की ग्रोर चल पड़ी है । —ग्रादि।

श्रपश्रं वा में ही नहीं संस्कृत पुरागों में भी ऐसे सौन्दर्य का वर्गान है, जो स्त्रियों को विकल कर देता है। प्रद्युम्न को कामावतार माना गया है। श्रनि-रुद्ध को भी। उन्हें देखकर स्त्रियों के स्थलन के वर्णन संस्कृत में सिलते हैं।

इसी परंपरा में माधवानल कामकंदला में, मधुमालती भें, तथा अन्य हिंदी कथा-काव्यों में नायकों के सौन्दर्य का आजानतक वर्णन है। नागरिकाएं सौन्दर्य-मुग्ध पागल मी हो नायक के पीछे चल पड़ती हैं। अत्यिविक कामा-तृरता से गर्भस्वलन तक का उल्लेख किसी-किसी काव्य में मिलता है।

इस समस्त काव्य-परंपरा के मूल में यह भाव विद्यमान है कि नायक कामावतार है, या कामदेव की बिक्यों की उसे सिद्धि है। यह मूलभाव लोक-मानस' के टोने (मैजिक) के भाव से धिनिष्ट रूपेगा संबद्ध है। इस प्रकार इन कुछ बातों के इस तात्विक विवेचन से यह संकेत मिलत है कि प्रेमगाथा में समस्त काव्य की मूर्तानुभूति का आधार मूल लोक-मानः ही है। जितना गंभीर तात्विक विवेचन किया जायगा, उतना ही यह लोक मानम उद्घाटिन होगा।

-: 0 :--

#### <u>--</u>\

# प्रेमगाथा का स्वरूप

यहाँ पर हिन्दी की लगभव २३ प्रेमगाथाश्रों के स्वरूप का विश्लेषण दिया जा रहा है। ग्रारम्भिक तालिका १ में प्रेमगाथाश्रों के नाम ग्रौर उनकी संख्या दी गयी है। ग्रागे के विश्लेषणा की तालिका में ग्रन्थ का नाम न देकर यह संख्या ही दी गयी है। दूसरी तालिका में प्रेमगाथा के स्वरूप के तत्त्व प्रस्तुत किये गये हैं, उनके साथ भी संख्या दी गयी है, यही मंख्या तीसरी तालिका में तद्विषयक तत्वका निर्देश करती है:—

## तालिका-- १

| <b>मं</b> ख्या | गाथा नाम      | लेखक       | रचना                |
|----------------|---------------|------------|---------------------|
| ?              | मृगावती       | शेख कुतवन  | १५६० वि•            |
| २              | पद्मावती      | जायसी      | १५७८ वि०            |
| 2              | मधु मालती     | मलिक मंभन  | १६०२ वि०            |
| 8              | चित्रावली     | उसमान      | १५७० वि०            |
| ሂ              | कनकावती       | जान कवि    | १६७४ वि०            |
| ६              | कामलता        | "          | १६७८ वि०            |
| ૭              | ं मधुकर मालती | 77         | १६६१ वि०            |
| ۲              | रतनावती       | <b>7</b> 7 | १६९१ वि०            |
| 3              | • छीता        | 17         | १६६३ वि०            |
|                |               |            | <b>२</b> 8 <b>१</b> |

| baar           |                         |               |          |
|----------------|-------------------------|---------------|----------|
| 90             | हंस जवाहर               | कासिम बाह्    | १७९३ वि० |
| १ १            | इन्द्राविन              | तूर मुहम्मद   | १८०१ वि० |
| १२             | ग्रनुराग वाँसुरी        | 11            | १=२१ वि० |
| १३             | यूसुफ जुलेखा            | शेख निसार     | १५४७ वि० |
| 5.8            | नूरजहाँ                 | स्वाजा श्रहमद | १६६२ वि० |
| १५             | भावा प्रमरम             | शेख रहीम      | १९७२ वि० |
| १६             | ढोला मारू दूहा          | • • •         | •••      |
| 99             | रम रनन                  | नारायगा       | १६७५ वि० |
| १८             | छिनाई वार्ना            | नारायगा       | १६४७ वि० |
| 35             | विरह वारीय              | वोधा          | १८०६ वि॰ |
| ه زه           | माघवानल कामकंदला        | गरग्पति       | १५८४ वि० |
| २१             | माघवानल कथा             | दामोदर        | १७३७ वि० |
| ρź             | प्रेम विलास प्रेमलना कथ | ा जटमल        | १६१३ वि० |
| <del>२</del> ३ | राजा चित्रमुकुट रानी    |               |          |
|                | चन्द्र किरन की कथा      |               |          |

# प्रेमगाथा का स्वरूप: तालिका--३

| 8                  | २            | <i>\$</i>      | 8        | ሂ                      |
|--------------------|--------------|----------------|----------|------------------------|
| ग्राश्रय           | ग्रवलम्ब     | ग्राश्रय       | ग्रवलम्ब | सामान्य संयोग          |
| १ चन्द्रगिरि के    | कंचननगर के   | रुक्मिनी       | राजकुमार |                        |
| राजा गरा           | राजा रूप     |                |          |                        |
| पति देव का         | मुरारी की पु | <b>पु</b> त्री |          |                        |
| पुत्र राज<br>कुमार | मृगावती      |                |          |                        |
| २ रत्नसेन          | पद्मावती     | नागमती         | रत्नसन   | शिव-मंदिर में          |
|                    |              |                |          | पद्मावती दर्शन         |
| ३ कनेसरनगर         | महारस नगर    | की             | • • •    | •••                    |
| के राजा            | राजकुमारी    | मधु            | ••••     | •••                    |
| सूरजभान            | मालती        | •••            | •••      | * * *                  |
| का पुत्र मनो-      |              | •••            | ••••     | •••                    |
| हर                 | •            | •••            | • • •    | ••••                   |
| (ग्रा) ताराचन      | द प्रेमा     | • • •          | •••      | •••                    |
| ४ सुजान ि          | चेत्रावली    | चित्रावली      | सुजान    | शिव- <b>मं</b> दिर में |
| •                  |              | कौलावती        |          | साक्षात्कार            |
|                    |              |                |          | २९३                    |

| 8             | 7                    | ₹                       | 8                  | ¥                |
|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
| ५ परमरूप      |                      | ,                       |                    | ~                |
|               | कामलता               | कामलता                  | रसाल               |                  |
| ७ मघुकर       |                      |                         |                    |                  |
| <b>८</b> मोहन | रतनावती              |                         |                    |                  |
| ९ राजाराम     |                      |                         |                    |                  |
|               | जवाहर                |                         |                    |                  |
| ११ राजकुंवर   |                      |                         |                    |                  |
| १२ अंतःकररा   | सर्वमंगला            | सर्वमंगला               | अंतःकरगा           |                  |
| १३ जुलेखा     | यूसुफ                |                         |                    |                  |
| १४ खुरशेदशाह  |                      |                         |                    |                  |
| १५ प्रेमा     | चन्द्रकला            |                         |                    | पाठशाला में      |
|               |                      |                         |                    | प्रेमा-चन्द्रकला |
|               |                      |                         |                    | का मिलना         |
| A             | •                    |                         |                    | प्रेम            |
| १६ ढोला       | मारवर्णी             | मालवगाी                 | ढोला               |                  |
| १७ सोम        | रंभा                 |                         |                    |                  |
| १८ सरसी       | छिताई                |                         |                    |                  |
| १६ माधव       | १ लीलावती            | लीलावती                 | माधव               | १ दुर्गा मंदिर   |
|               |                      |                         |                    | में वीगा से      |
|               |                      |                         |                    | श्राकर्षित हो    |
|               |                      |                         |                    | लीलावती तथा      |
|               |                      |                         |                    | माधव मुग्ध       |
|               | २ कामकदला            | कामकंदला                | माधव               | २ कामसेन की      |
|               |                      |                         |                    | राजसभा में       |
|               |                      |                         |                    | कामकंदला के      |
| २० माधव       |                      |                         |                    | नृत्य-समय ।      |
| २१ माधव       | कामकंदला<br>कामकंदला |                         |                    |                  |
| \ \ गापप      | भागभाषणा             | पुष्पावती की            |                    |                  |
|               |                      | रानी रुद्र मह           |                    |                  |
|               |                      | देवी मोहित<br>श्रमरावती |                    |                  |
|               |                      | अमरावता<br>मंत्री मनवास | के<br><del>२</del> | -                |
|               |                      | नना मनवास               | 41                 |                  |
|               |                      |                         |                    |                  |

२३ चित्रमुकुट चन्द्रकिरन

पढ़ते समय

६ ७ = ६ १०

संकट ते संयोग विशेष व्यापार से देवी संयोग ग्रन्य स्वप्न १–राक्षस से रुक्मिनी की रक्षा

२- ग्रप्सराग्रों ने मनोहर को मधुमालती की

चित्रसारी में पहुँचाया

**५-** . परमरूप ने स्वप्न में कनका-

 ६ रसाल ने स्वप्न

 देखकर
 उसाल ने स्वप्न

737

6-

| redire | P | 3 | U | <b>1978</b> |  |
|--------|---|---|---|-------------|--|
|--------|---|---|---|-------------|--|

|       |    |   |             | - 460 -            |
|-------|----|---|-------------|--------------------|
| Ę     | 10 |   | 2           | १०                 |
|       | y  | 5 | 3           | ζ.                 |
| 5     |    |   |             |                    |
| 3     |    |   |             |                    |
| ₹ o − |    |   |             | हंस ने स्वप्न म    |
|       |    |   |             | सुन्दरी देखी       |
| 88-   |    |   |             | राजकुंवर न         |
|       |    |   |             | स्वप्न में सुन्दरी |
|       |    |   |             | देखी               |
| १२-   |    |   |             | सर्वमङ्गला ने      |
| • •   |    |   |             | स्वप्न देखा        |
| 2 =-  |    |   |             | जुलेखा ने यूसुफ    |
| • •   |    |   |             | को स्वप्न में      |
|       |    |   |             | देखा               |
| ? 6-  |    |   |             |                    |
| ζ »—  |    |   |             | खुरशेदशाह न        |
|       |    |   |             | स्वप्न में सुन्दरी |
|       |    |   |             | देखी               |
| १४—   |    |   |             |                    |
| १६—   |    |   | •           |                    |
| १७—   |    |   |             | रंभाने सोम का      |
|       |    |   |             | स्वप्न कामदेव      |
|       |    |   |             | माध्यम से; सोम     |
|       |    |   |             | ने रंभा को         |
|       |    |   |             | स्वप्न में देखा    |
| ₹ ≒—  |    | f | ववाह द्वारा |                    |
| ? 6-  |    | · | 2           | माधव को            |
|       |    |   |             | लीलावती स्वप्न     |
|       |    |   |             | में दिखायी पड़ी    |
|       |    |   |             |                    |
|       |    |   |             | कंदला मिल          |
|       |    |   |             | जाने के उपरांत     |
| २०-   |    |   |             |                    |
| २१-   |    |   | नामसेन व    |                    |
|       |    |   | हाँ कामकंद  | ना                 |
| ~     |    | ą | ी भ्रम      | र                  |
|       |    |   |             |                    |

- २६८ ζ १० उड़ाने की कला पर माधव रीभा, वहाँ से देश निकाला । पुरोहित के यहाँ 22-पठन पाठन से प्रत्यक्ष दर्शन

**६६ ६५ ६३ ६**८ **६**४

```
संयोगात् चित्र प्रयत्नात पशु-पक्षी द्वारा मनुष्य द्वारा ग्राकाशभाषित
 ?-
 ?-
                          शुकःहीरामन
 ₹--
 ४-एक देव द्वारा
    सुजान चित्रा-
   वली
            की
   चित्रसारी में ।
   सुजान
    श्रपना चित्र
    भी बना दिया
 4-
               चित्र बनवाया
               गया
 €-
             रसाल के चित्र
               पर कामलता
             मोहित
 -पिता ने जामा
    विया उस पर
```

| - 200 -                |                    |                               |             |                 |
|------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 28                     | <b>?</b> ?         | <b>१</b> २                    | १४          | ર્ય             |
| रतना का वि             | चित्र              |                               |             |                 |
| 9-                     |                    |                               | राजाराम     | न               |
|                        |                    |                               | छीता        | की              |
|                        |                    |                               | सुन्दरता सु | नी              |
| 0-                     |                    |                               |             |                 |
| ११-<br><b>१</b> २-     | सर्वतंत्रका व      | उपदेशी सुवा न                 |             |                 |
| • (                    |                    | सर्वमंगला को                  | 1           |                 |
|                        |                    | त्रवस्ताला का<br>स्रंतःकरण के |             |                 |
|                        | करण का             | भूरा सुनाय                    |             |                 |
|                        | चित्र मॅगाया       | 36 9.114                      |             |                 |
|                        | श्रपना भेजा        |                               |             |                 |
| १३-                    | अवना मना           |                               |             |                 |
| 8.6-                   | नूरजहाँ की         |                               |             | परी सर्खी सुमति |
|                        | परी सखी ने         |                               |             | ने नूरजहाँ के   |
|                        | स्वप्न देखते       |                               |             | रूप की प्रशंसा  |
|                        | खुर० को            |                               |             | की              |
|                        | नूरजहाँ की         |                               |             |                 |
|                        | मूर्ति दी          |                               |             |                 |
| १४-                    |                    |                               | •           |                 |
| १६—<br>१७ <del>–</del> | रंभा-चित्र कुम     | TT                            |             |                 |
|                        | को; कुमार चि       |                               |             |                 |
|                        | रंभा को            | 17                            |             |                 |
| <b>१</b> = -           | चित्रकार           |                               |             |                 |
| •                      | छिताई का           |                               |             |                 |
|                        | चित्र लाया         |                               |             |                 |
|                        | <b>ग्रलाउद्दीन</b> |                               |             |                 |
|                        | को दिखाया ।        |                               |             |                 |
|                        | :प्रतिनायकः        |                               |             |                 |
| -39                    |                    |                               |             |                 |
| ₹o-                    |                    |                               |             |                 |
| २ <b>१</b> -<br>२२-    |                    |                               |             |                 |
| २२-<br>२३              |                    |                               |             |                 |
| • •                    |                    |                               |             |                 |

|                 | पदाथ स | प्रेम कास्वरूप | नायक प्र                     | यत्न   | नायिका प्रयत्न     |
|-----------------|--------|----------------|------------------------------|--------|--------------------|
| <b>१</b> —      | ×      | X              | -1                           | -      | ×                  |
| २−              |        |                | योगी वनकर रत                 | निसन   | पद्मावती ने ग्रला- |
|                 |        |                | निकला                        |        | उद्दीन से पति को   |
|                 |        |                | शिव की सिद्धि ।              | पाकर   | हुड़ाने की बुद्धि  |
|                 |        |                | गढ़ छेकना                    |        | उपाई               |
| 5 -             |        |                | समुद्र मार्ग से ख            | ोज     |                    |
| <b>8</b> –      |        | ,              | मुजान ने देव की              | ो मढ़ी | चित्रावली ने       |
|                 |        |                | में ग्रन्नसत्र ग्दोन         | TT     | नपुंसक भृत्यों को  |
|                 |        | (স্ব) ব        | <mark>पुजान द्वारा</mark> सा | गराढ़  | जोगी वेप में       |
|                 |        |                | की शत्रु से                  | रक्षा  | भेजा               |
|                 |        |                | भ्रा-कौला के                 | साथ    | ग्र-कौला ने बंदी   |
|                 |        |                | गिरनार की या                 | त्रा   | वनाया ।            |
|                 |        |                |                              |        | श्रा - चित्रावली   |
|                 |        |                |                              |        | द्वारा पत्र        |
|                 |        |                |                              |        | इ-कौला का'हंस      |
|                 |        |                |                              |        | मिश्रदूत           |
| ¥, <del>-</del> |        |                | चित्रकार ने                  | स्वप्न |                    |
|                 |        |                |                              |        | ३०१                |

१६ १७ १५ 38 २० में देखी सुन्दरी का चित्र बनाया विप्र ने पहचाना कि यह कनकावती है। परमरूप जोगी। विप्र ने कनका-वती को परमरूप पर म्राकृष्ट किया। भरथ-राय ने राजसिंध से कनकावती के लिए युद्ध किया, जिसमें हारा। स्वप्न की सुन्दरी का चित्र बनवाया। मोहन ढूंढ़ने घर से 19-निकल पड़ा चीन, चित्रापुरी, रूप-नगर म्रादि गया। विप्र भेष में राजाराम 5-देवगिरि राजा देव के पुरोहित के यहाँ। राजा राम जोगी बन दिल्ली पहुँचे । हंस हंस के पास -3 जोगी बना, जोगी सखी परी बन भोलाशाह के यहाँ को भेजा। 20-गुरुनाथ तपी को गुरू मान राजकुमार जोगी बना-सात वन नाँघे कायापति बनजारे के सात जहाज से समुद्र पार कर जिउपुर । भ्रागे शिवमंदिर में श्राकाश वाग्गी।

१६ १७ १८ २० 38 राजकुमार मोती निका-सर्वमंगला ने सर्वमंयला लने चला। ११-१-चित्र बनवाया की मिंग २-गले की माला माला ब्रा-भेजी। ह्मग् के के गले में देखकर कीं सवारी, जुलेखा को स्वप्न १२-भौरतों में जुलेखा को में यूसुफ का परि-चय कि मिस्र के पहचाना वजीर के मिलेंगे। मिस्र के वजीर से शादी। निराशा-यूसुफ को बाजार में जुलेखा ने खरीदा। जुलेखा ने भागते यूसुफ को लाँछन लगा बंदी बनाया। नूरजहां ने ग्रपनी खुरशेद जोग साधने को १३-जोगी बना यत्न से परी सखी सुमति को वर ढूंढ़ने भेजा सुफलपुर पहुँचा। प्रेमा ने मित्र बलसेन 18-के द्वारा मोहिनी मालिन भ्रौर उसकी माता के माध्यम से पंचमहल में चन्द्रकला से भेंट की। जोगी बना सहपाल शिष्य । गुरु के परामर्श

से चन्द्रकला की खोज,

दैत्य को मारा

| १૬ १७   | १= | १६ २०                                 |
|---------|----|---------------------------------------|
| १५      |    | १ ढोला मालवरगी                        |
|         |    | को सोता छोड़                          |
|         |    | मारवाङ् (पूगल) मारवर्गी               |
|         |    | को। डूमग्गी से भे                     |
|         |    | २ मारवग्गी के तोते जान ऊँट व          |
|         |    | को प्रत्युत्तर दे छड़ी मारक           |
|         |    | ग्रागे बढ़ा। भगाया। ढोल               |
|         |    | ३ पहाड़ ग्रड़ावड़ा उसे सॅभाल          |
|         |    | पार किया । दौड़ा तो समभ               |
|         |    | ४ पूगल पहुँच कर ढोला क                |
|         |    | मारवर्गी को ले भाग खई                 |
|         |    | साथ ले चला। हुई।                      |
| ç       |    | १ राजकुमार सोम चित्र बनवाने क         |
|         |    | रंभाके स्वयंवर ग्रादेश।रंभाक          |
|         |    | के लिए चला चित्रकार कुमा              |
|         |    | २ सिद्धवेष में से मिला ग्रौ           |
|         |    | कुमार कल्पलता चित्र लाकर रंभ          |
|         |    | के यहाँ से चंपा- को दिया।             |
|         |    | वर्ती पहुँचा।                         |
|         |    | ३ शिव मन्दिर में                      |
|         |    | सोम की वीगा                           |
|         |    | से ग्राकिषत                           |
|         |    | रंभा के दर्शन ।                       |
|         |    | ५ कल्पलता है<br>विद्यापति नोन         |
|         |    | विद्यापात तात<br>भेजा।                |
|         |    | ६ रंभा-सोम कल्प                       |
|         |    | लता के यहाँ                           |
|         |    | पहुँचे ।                              |
| <u></u> |    | <b>१ देविगिरि घिरने १</b> छिताई ने सत |
|         |    | पर नायक नहीं छोड़ा।                   |
|         |    | सरसी सेना लेने                        |
|         |    | ढोल समुद्र गया।                       |

| १६ १७ १६ १६ २० २ छिताई-हरण २ अपनी बीणा सुन योगी हो जनगोपाल के गया, बीणा ले यहाँ रख दी। कर चना। ३ सरसी ने जन- गोपाल के यहाँ बीणा बजायी। १ कामकदला ने १सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की मेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधन ने मुदंगी २ कामकदला ने में दौष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भीरा उड़ाया। में बुताया वहाँ ३ माधन को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- द्विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। १०— धिक्रमादित्य के शिवासिर में गाथा। गोगबिलामिनी वेज्या ने पना लगाया माधव का। १ बिलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीष विद्या सीखी भौगी। और महाकाल |          |      |   |                  | •••••           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|------------------|-----------------|
| सुन योगी हो जनगोपाल के गया, वीगा ले यहाँ रख दी। कर चला। ३ सरसी ने जनगोपाल के यहाँ वीगा वजायी। १ कामक दला ने १ सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की मेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मृदंगी २ कामक दला ने में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया। में बुनाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। इस्द्रिता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेश्या ने पना लगाया माधव का। २९— १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीस विद्या सीखी               | ક્ર      | १७ ? | 5 |                  |                 |
| गया, वीगा ले यहाँ रख दी। कर चला। ३ सरसी ने जन- गोपाल के यहाँ वीगा बजायी। १ कामकंदला ने १सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मुदंगी २ कामकंदला ने में दाप बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौंरा उड़ाया। में बुताया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- दिल्हा में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेच्या ने पना लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                |          |      |   |                  |                 |
| कर चला।  ३ सरसी ने जन- गोपाल के यहाँ वीग्गा बजायी।  १ कामकंदला ने १सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें  २ माधव ने मृदंगी २ कामकंदला ने में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौंरा उड़ाया। में बुनाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर ग्रपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। द्वित्वा में कंदला को हराया।  १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के िंगवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेच्या ने पना लगाया माधव का।  २१— १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेस की भीख विद्या सीखी                                                    |          |      |   |                  |                 |
| ३ सरसी ने जन- गोपाल के यहाँ वीग्गा बजायी । १ कामक दला ने १ सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी । को लीला दिलायं २ माधव ने मृदंगी २ कामक दला ने में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया । में बुगाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन । कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा । ढिल्डता में कंदला को हराया । १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली । विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा । गोगविलामिनी वेक्या ने पना लगाया माधव का । १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेस की भीख विद्या सीखी                                                                 |          |      |   | गया, वीगा ले     | यहाँ रख दी।     |
| गोपाल के यहाँ वीग्णा बजायी। १ कामकंदला ने १सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मुदंगी २ कामकंदला ने में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौंरा उड़ाया। में बुनाया बहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। द्विन्द्विता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेदया ने पना लगाया माधव का। ११ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                  |          |      |   |                  |                 |
| वीगा वजायी। १ कामक दला ने १ सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की मेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मुदंगी २ कामक दला ने में दोष वताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया। में बुनाया वहाँ ३ माधव को छिषा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। द्विन्द्वा में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के िवचमंदिर में गाथा। गोगविलासिनी वेय्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                    |          |      |   | ३ सरसी ने जन-    |                 |
| <ul> <li>१ कामकंदला ने १सुमुखी ने लीला- विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मुदंगी २ कामकंदला ने में दाप बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया। में बुताया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर ग्रपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। दृश्चिता में कंदला को हराया।</li> <li>१६—</li> <li>४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेष्या ने पता लगाया माधव का।</li> <li>१ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी</li> </ul>                                                                  |          |      |   | गोपाल के यहाँ    |                 |
| विक्रमादित्य से माधव की भेंट कहा कि माधव करायी। को लीला दिलायें २ माधव ने मृदंगी २ कामकंदला ने में दोप बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौंरा उड़ाया। में बुताया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। दृन्द्विता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेज्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                               |          |      |   | बीग्गा बजायी ।   |                 |
| कहा कि माधव करायी।  को लीला दिलायें  २ माधव ने मृदंगी २ कामकंदला ने  में दोप बताया नृत्य में कुचों  राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया।  में बुनाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ  ३ संगीत प्रति- रखा।  द्विन्द्वता में कंदला को हराया।  १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के  धिवमंदिर में गाथा। गोगविलासिनी वेश्या ने पता लगाया माधव का।  २१— १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                              | ?5       |      |   | १ कामकंदला ने    |                 |
| को लीला दिलायें २ माधव ने मृदंगी २ कामकंदला ने में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौंरा उड़ाया। में बुनाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। द्वित्वा में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेद्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के सं उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                 |          |      |   | विक्रमादित्य से  | माधव की भेंट    |
| २ माधव ने मृदंगी २ कामकंदला ने  में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया।  में बुगाया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। ढिन्द्विता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेच्या ने पना लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के सं उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                              |          |      |   | कहा कि माधव      | करायी।          |
| में दोष बताया नृत्य में कुचों राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया। में बुताया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। ढिन्द्विता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेक्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |   | को लीला दिलायें  |                 |
| राज ने उसे सभा से भौरा उड़ाया।  में बुताया वहाँ ३ माधव को छिपा करता दर्शन। कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा। ढिन्द्वता में कंदला को हराया। १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेज्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |   | २ माधव ने मृदंगी | २ कामकंदला ने   |
| में बृताया वहाँ ३ माधव को छिपा कंदला दर्शन । कर अपने यहाँ ३ संगीत प्रति- रखा । द्वन्द्विता में कंदला को हराया । १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली । विक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा । गोगविलामिनी वेश्या ने पता लगाया माधव का । १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |      |   | में दोप बताया    | नृत्य में कुचों |
| कंदला दर्शन । कर अपने यहाँ  ३ संगीत प्रति- रखा ।  ढिन्द्विता में कंदला  को हराया ।  १६— ४ विक्रम के राज्य में  जाकर विक्रम से  महायता ली ।  विक्रमादित्य के  शिवमंदिर में गाथा ।  गोगविलामिनी  वेक्या ने पता  लगाया माध्य का ।  १ विलास ने लता ने योगिनी  गुरु से लता के से उड़ने की  प्रमे की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠        |      |   |                  |                 |
| ३ संगीत प्रति- रखा।  ढिन्द्रिता में कंदला  को हराया।  १६— ४ विक्रम के राज्य में  जाकर विक्रम से  महायता ली।  विक्रमादित्य के  शिवमंदिर में गाथा।  गोगविलामिनी  वेश्या ने पता  लगाया माधव का।  १ विलास ने लता ने योगिनी  गुरु से लता के स उड़ने की  प्रम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |      |   | •                |                 |
| द्वन्द्विता में कंदला को हराया।  १६— ४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। निक्रमादित्य के शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेज्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के स उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |   |                  | -               |
| को हराया।  १६—  ४ विक्रम के राज्य में  जाकर विक्रम से  महायता ली।  विक्रमादित्य के  शिवमंदिर में गाथा।  गोगविलामिनी  वेश्या ने पना  लगाया माध्य का।  १ विलास ने लता ने योगिनी  गुरु से लता के स उड़ने की  प्रम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |   | •                | रखा।            |
| <ul> <li>१६—</li> <li>४ विक्रम के राज्य में जाकर विक्रम से महायता ली। निक्रमादित्य के विक्रमादित्य के विवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेज्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रेम की भीख विद्या सीखी</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |   |                  |                 |
| जाकर विक्रम से महायता ली। विक्रमादित्य के विक्रमादित्य के विव्यानित्य में गाथा। गोगविलामिनी वेश्या ने पना लगाया माध्य का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के स उड़ने की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |      |   |                  |                 |
| महायता ली।  विक्रमादित्य के  शिवमंदिर में गाथा।  गोगविलामिनी  वेश्या ने पना  लगाया माधव का।  १ विलास ने लता ने योगिनी  गुरु से लता के से उड़ने की  प्रोम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹€       |      | • |                  |                 |
| विक्रमादित्य के<br>शिवमंदिर में गाथा।<br>गोगविलामिनी<br>वेश्या ने पता<br>लगाया माधव का।<br>१ विलास ने लता ने योगिनी<br>गुरु से लता के स उड़ने की<br>प्रम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |      |   |                  |                 |
| शिवमंदिर में गाथा। गोगविलामिनी वेश्या ने पता लगाया माधव का। १ विलास ने लता ने योगिनी गुरु से लता के से उड़ने की प्रोम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |   |                  |                 |
| गोगविलामिनी वेश्या ने पता लगाया माधव का। २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70-      |      |   | -                |                 |
| वेश्या ने पता<br>लगाया माधव का।<br>१ विलास ने लता ने योगिनी<br>गुरु से लता के से उड़ने की<br>प्रोम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |   |                  |                 |
| लगाया माधव का।  १ विलास ने लता ने योगिनी  गुरु से लता के से उड़ने की  प्रोम की भीग्व विद्या सीग्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |      |   |                  |                 |
| १ विलास ने लता ने योगिनी<br>गुरु से लता के स उड़ने की<br>प्रम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |   |                  |                 |
| गुरु से लता के स उड़ने की<br>प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u> </u> |      |   |                  |                 |
| प्रेम की भीख विद्या सीखी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹₹       |      |   |                  |                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |   | •                |                 |
| माँगी। श्रीर महाकाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •        |      |   |                  |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _        | •    |   | माँगी।           | और महाकाल       |

|    | १६      | १७ | १८ | 38                      | २०                               |
|----|---------|----|----|-------------------------|----------------------------------|
|    |         |    |    | २ महाकाली के            | के मन्दिर से                     |
|    |         |    |    | मन्दिर में दोनों        | विलास के साथ                     |
|    |         |    |    | मिले भ्रीर उड़          | उड़ गयी।                         |
|    |         |    |    | गये ।                   |                                  |
| २२ | <b></b> |    |    | १ राजा हंस के साथ       | १ चन्द्रकिरए। प्रति              |
| ,  | •       |    |    | जोगी बन चल              |                                  |
|    |         |    |    | पड़ा।                   | मिलती श्रपने                     |
|    |         |    |    | २ हंस की सहायता         |                                  |
|    |         |    |    | से प्रति रात्रि चंद्र न |                                  |
|    |         |    |    | किरण से मिलता           |                                  |
|    |         |    |    | करण स । नल्ला           | •                                |
|    |         |    |    |                         | मरने का                          |
|    |         |    |    |                         | निश्चय। १३                       |
|    |         |    |    |                         | वर्ष तक रानी                     |
|    |         |    |    |                         | वेश्या के यहाँ                   |
|    |         |    |    |                         | वियोग में।                       |
| ₹: | ₹       |    |    |                         | सेठानी की सखी                    |
|    |         |    |    |                         | चतुष्पथ पर लेटे                  |
|    |         |    |    |                         | चंदकुंवर को                      |
|    |         |    |    |                         | समभा बुभा के                     |
|    |         |    |    | :                       | त्तनका अका क<br>वेठानी के पास ले |
|    |         |    |    | •                       |                                  |
|    |         |    |    |                         | गयी ।                            |

२२

२३

२४

प्रतिनायक बाधा मानवी बाधा प्राकृतिक बाधा दैव से

मृगावती उड़ गई

-१ ग्रलाउद्दीन पद्मावती दर्शन के २ राजा देवपाल समय मूर्छा

२ राजा देवपाल कुंभलनेरका

माता रूपमंजरी ने मधुमालती को पक्षी बना दिया

कुटीचर ने चित्रावली ग्र-गुफा में ग्रंघे की माँ द्वारा सुजान को ग्रजगर निगल का चित्र धुलवाया। गया ग्र-शिव-मंदिर विरह ताप से कुटीचर ने सुजान उसे उगला को ूं ग्रंधा किया ग्रा-सुजान को हाथी श्रौर गुफा में डाला ने पकड़ा, हाथी म्रा-कौलावती ने हार को पक्षिराज ने की चोरी लगा सुजान पकड़ा श्रीर

इ-चित्रावली के पिता

२-मारने को हाथी भेजा जिसे सुजान

के पिता ने भरथराय

को हराया। २ - राजसिंध की शिकायत पर जगतपतिराय ने

ने

१-बंदी किया

ने मारा २-स्वयं चढ़ाई की सुजान को मारने के लिए। १-राजसिंध कनका्वती

को बंदी बनाया।

भरथनेर पर श्राक्र-मरा किया और ग्राधा नगर उड़ा दिया। ξ----**6**----१-मधुकर का पिता उसे नगर के बाहर ले गया। २-मालती को विलायत के बादशाह ने खरीदा फिर वजीर के यहाँ, छत्रपति(तुर्कि-स्तान)को बेची गयी,

छत्रपति के दमाद ने मालती को संदूक बंद कर नदी में डुबाया-श्ररमनी ने निकाला, सतान के प्रधान तब बादगाह के यहाँ।

जहाज यात्रा

गिरा दिया । इ समुद्री तूफा-नादि

समुद्र तट पर

28

नाव जिस पर मधु-कर मालती बैठे वह फटी, मधुकर

कहीं, मालनी कहीं

22 साथियों से विछोह, जांगी के हाथ पड़ा ६-—ग्रलाउद्दीन चित्र देखकर श्रलाउ-द्दीन ने देवगिरि वेरी राघवचेतन के परा-मर्श से अलाउद्दीन छीता को उड़ा ले गया। १०--दिनीर गब्द हंस के पास से लौटी तो वंदिनी। परियों ने हंस को जवाहर के पास से उड़ाकर पुनः पहाड़ पर पहुँचाया । दिनौर ने(वीरनाथ के पास) हंस जवाहर को ग्रलग कर दिया। 38-राजकुवर दुर्जनराय की जेल में बन्दी राजा कृपा ने दुर्जन को मारा राजकुँवर को मुक्त किया। ??-श्रंत:करएा पिता मित्रों ने सर्व-मंगला से विरत करना चाहा। मायावी ग्रधेष्ट ने अंतःकर्ग को फॅसाना चाहा। ?3-जुलेखा की निदा। वजीर ने उसका परित्याग किया। जुलेखा वियोग में ग्रंधी ।

ग्र**ः** १४\_ .

२२

२३

२४

चन्द्रकला के माता १५-सुल्तान पिता ने उसे पंच ग्रविद जिसने मालिन से रूप महल में डाल दिया, प्रशंसा सुन कर चन्दकला के गायब [दैत्य द्वारा]हो आने रूपनगर पर पर राजा ने प्रेमा के श्राक्रमरा कर दिया पिता को लूटा भौर बंधन में डाला. मालिन देश को निकाला दिया ।

१६---

१-माता पिता[नल] ने ढोला से मारवणी के विवाह की बात छिपाकर मालवगी से विवाह कर दिया। २-मालवरगी के प्रबंध से मारवरगी के दूत ढोला तक पहुँच सके। ३-मालवग्गी के तोते ने ढोला को माल वणी के मृत्यु का संदेश दे उसे लौटाना चाहा ४-ऊमर सूमरा के दूत ने कहा कि मार-वर्णी बूढ़ी हो गयी है ५-मार्ग में मारवराी को पीना साँप इस भी गया सांप द्वारा

२३

28

६-ऊमर सूमरा ने ढोला को ग्रा घेरा।

20-

मानसरोवर पर श्रप्स राएं राजकुमार को उड़ाकर कल्पलता के पास ले गयीं। उससे

विवाह।

की देवगिरि पर चढ़ाई।

१५-ग्रलाउद्दीन १-भर्तृहरि सरसी को शाप २-श्रलाउद्दीन द्वारा छिताई का हरएा

---38

१-वीगावादन माधव का जिससे पुष्पा-वती के राजा गोविंदचंद ने माधव को देश-निकाला दिया।

२-माधव की कला स कंदला त्रस्त, कामावती के राजा ने माघव को देश निकाला दिया ।

विक्रम वैद्य बना कंदला को माधव के मरने का समाचार, कंदला मृत,माधव को कंदला का समाचार, माधव मृत, विक्रम ने कंदला से प्रेम दिखाया ।

पुष्पावती की महा-

रानी रुद्रदेवी माधव पर मोहित, माधव के न मानने पर लांछन लगाया जिससे देश निकाला। श्राम्नावती से वह सौंदर्य के कारण निकाला गया।

23--

२२---

पुरोहित गुरु ने श्रारम्भ में दोनों का साक्षात्कार न हो इसलिए पर्दा लगाया श्रौर कुमारी को श्रंघा श्रौर विलास को कोढी बताया।

२३-स्त्री विशास गडुग्राशाह ने राज-हंस के पंख जल गये ने टापू से चंद्र कुमार को ग्रवीर पत्नी से न मिल किरन को गुलाल के चक्र से सका लिया, वश में पकड़वा दिया, धोबी न ग्राने पर से रँगे कपड़ेवाल वेश्या के का पता लगवाया बेचा।

28--

| वाधा बानवी<br>१ | सहाय दैवी                                     | सहाय मानवी सहाय दानवी                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹               | शिव की सहायता।<br>गढ़ में सूलीके<br>प्रवसर पर | गोरा बादल                                                                                      |
| ۶               |                                               | प्रमा (जिसे मनोहर<br>ने राक्षस से छुड़ाया)<br>ताराचन्द<br>चित्रकार सोहिल को<br>मारनेवाले सुजान |
| <i>х</i> —      |                                               | का चित्र लेकर श्रागया विप्र-समाचार-वाहक बना उसने विवाह कराया। संन्यासी ने कच्छप-               |
|                 |                                               | रूप को दी, जिससे                                                                               |

२८

श्रहश्य होकर कनकावती से मिला।
नगर के उड़ा दिये
जाने पर परमरूप पानी में बहता
जगराय के हाथ
लगा—कनकावती
जगपतिराय के।
जगपति ने परमरूप
कनकावती का विवाह
किया।

Ę-

--ى

मधुकर को मालती का ग्रध्यापक रखा गया। एक बादशाह के दस सेवकों ने मालती को ग्रवध के मार्ग पर छोड़ा जहाँ से वह बगदाद पहुँची। पद्मिनी को ग्रप्सरा,

हाथी ग्रौर सिंह से

मोहन ने मुक्त किया।

५- एक दानव एक देव मोहन को मोहन को ले उड़ाकर रूपरंभा के उड़ा। लेगया, रूपरंभा ने रतनावती के पिता

रतनावती के पिता पद्मिनी ने रतनावती को समभाया। रतना से मिलाने में सहायता के पिता ने दानव की।

से मोहन को मुक्त किया

•

राम से छीता की सगाई

१०- श्रप्सराग्रों ने हंस को चीन पहुँचाया । दिनौर

£-

२६

२७

२८

के स्थान पर हंस दूल्हा बना शब्द पुनः उड़कर हंस के पास। जोगी रूप में हंस को शब्द ले श्रायी, हंस जवाहर फिर मिले।

११-

तपी ने स्वप्न की सुन्दरी का पता दिया। फुलवारी की मालिन

१२-

23-

नवी याकूव ने ग्राशीवांद दे जुलेखा को
युवती बना दिया।
नवी ने दोनों का
विवाह करा दिया।
तपसी की सहायता
से जलाशय के तट
पर । परतीत राय
घटवार की नाब से
पीरानपीर के वरदान
से सुफलपुर पहुंचा।
गुरु ने प्रेमा को वन
में परामर्श दे चंद्रकला
की खोज में भेजा।

चंद्रकला ने दैत्य की १५-दैत्य चंद्रकला र्वाजत ४०वीं कोठरी को ले उडा कोठरी खोली तो नरमुण्डों ने में दैत्य को मारने श्रौर के किले किया उसकी मुक्ति के बन्द की उपाय बताये। कोठरियों चन्द्र- गुरुने आकर अविद चाबी को। मारी से कला प्रजा को जीवित कर दिया।

१६-

१---मारवगी ढाढ़ियों ने मालवरगी के पहरेदारों को प्रसन्न किया और ढोला को मारवगी का संदेश दिया । २-वीसु नाम के चारएा ने मारवसी का सच्चा समाचार दिया जिससे ४ थी वाधा का शमन हुग्रा । ३-योगी और योगिन श्राये। योगिन क श्रनुरोध से योगी ने ग्रभिमंत्रित जल से मारवणी को जीवित किया : पाँचवी वाधा दूर हुई : ४-इमगी गायिका ने मारवसी को ऊमर सूमरा के कपट की

सूचना दी।

१७— १=—

१-ग्रसाउद्दीन ने छिताई को पुत्री मान लिया। २-राघवचेतन ने सरसी को राज-महल में निमंत्रित किया।

२५ २४ ₹\$ २७ ३–ग्रलाउद्दीन न छिताई सरसी को सौंपदी । वैताल ने अमृत १-सुमुखी **₹€-.** लाकर विक्रम को २-विक्रमादित्य। ६-उज्जैन की भोग दिया जिससे विलासेनी वेश्या दोनों जिये। २०-२१-२२-१-महाकाली ने प्रकट हो ग्राशीर्वाद दिया। २-योगिनी ने विद्या सिखायी ग्रौर विवाह किया। दैवयोग से नगर के २३-राजा के मर जाने पर यह प्रातः सबसे पहले मिला और राजा बना दिया गया। १-मृगया में रास्ता ्४-भूला, ऋषि ने तंबा-पुर जाने को कहा। २-तंबापुर की सुन्द-रियाँ उसे नगर में ले गयीं, वह चनुष्पथ

पर सौ गया।

३२

३३

प्राप्ति प्रेमी को प्रेमिका को सहायता ग्रन्य वृत्त पशु-पक्षी द्वारा ?-१ मृगावती प्राप्ति राजकुमार की मृगावती तथा परन्तु उड़ गयी ग्राखेट में हाथी रुक्मिनी सती २ रुक्मिनी प्राप्ति से गिर कर मृत्यु ३ पुनः मृगावती प्राप्ति ४ दोनों के साथ राजकुमार ग्रप-ने राज्य में २ हीरामन पद्मावती नागमती रतनसेन देव- पद्मावती सती श्र-ब्राह्मण तोता प्राप्त, अपने राज्य पाल से युद्ध में नागमती " बनजारे का में । घायल उसी वृत्त जिसके से अन्ततः मर द्वारा तोता गया । सिंहल से वितौर पहुँचा ।

| *******************************                                                                                          |                                                                               |                                                                                    |    | - 388 -                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| ₹€                                                                                                                       | 30                                                                            | ३१                                                                                 | ३२ | ३३ श्रा-राघवचे तन का वृत्त जिससे ग्रला- उद्दीन चढ़ कर श्राया।     |
| ₹-                                                                                                                       | मनोहर मधुमा-<br>लती का<br>विवाह। ताराचंद<br>प्रेमा का विवाह।                  | ग्रपने ग्रपने यहाँ<br>सुख भोग ।                                                    |    |                                                                   |
| ने सुजान को अंजन दिया  ५—  ६—गक्षी ने स- पना देखकर कामलता को परिचय दिया  ७—मछ्ली ने पेट से पाँच रत्न जिन्हें मधुकर ने दे | कंवला से विवाह चित्रावली से विवाह परमरूप कनका- वती विवाह रसाल कामलता का विवाह | सुजान चित्रावली-<br>कंवला को श्रपने<br>राज्य में लाया,<br>दोनों सुखी               |    | शिव पार्वती<br>के प्रसाद से<br>पुत्र सुजान<br>प्राप्त ।           |
| बादशाह से<br>पायी ।<br>६-                                                                                                |                                                                               | मोहन को रतना<br>वती मिली ।<br>जांगिन को ले<br>ग्राया । उत्तिम को<br>पद्मिनी मिली । |    | जगतराइ को<br>वृद्धावस्था में<br>दूसरे विवाह<br>से पुत्र<br>मोहन । |

छीता का राम

११-सुवा जेल से राजकुमारी इन्द्रावती के

नेजाता पत्र

१२

27-की कई परीक्षाएँ ले अपना ग्रात्म- [दोनों की ममाधि साथ-साथ] यूसूफ को कुँए समर्पग् किया,

विवाह

जुलेखाने यूफ यूमुफ की मृत्यु जुलेखा उसके यूसूफ के शवपर मर गयी भाइयों ने

ţ

में डाला। सौदागर उसे

बनाया । मिस्र

पुत्र हंस।

ग्रप्सरा शब्द जवाहर की सुखी

गयी ।

वन

मिस्र ले गये यूसुफ ने स्वप्न

के बादशाह ने उसे मुक्त

किया मंत्री बनाया

फिर बादगाह बनाया जुलेखा

छूरी तरबूज

से सफाई देनी चाही। मलिक शाह

सुफलपुर के शाह

कराना।

| *** · · ·                       |                    | - ३२१ -            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| 78 30                           | ₹?                 | ३२ ३३              |
| ने स्वागत किय                   | π                  | की तपस्या          |
| नूरजहाँ व                       | न                  | दस्तगीर पीर        |
| विवाह कर दिय                    | ıτ                 | के वरदान से        |
|                                 |                    | पुत्र खुरशेद       |
|                                 |                    | शाह की             |
|                                 |                    | प्राप्ति ।         |
| १५ पक्षी ने सह प्रेमा चन्द्रकला | दोनों मुखपूर्वक    | स्वप्न में लक्ष्मी |
| पाल गुरु को का विवाह।           |                    | ने रानी के         |
| त्रेमा की माँ                   |                    | गर्भ से जन्म       |
| के वन में                       |                    | लेने की बात        |
| रुदन का                         |                    | कही ।              |
| समाचार दिया।                    |                    |                    |
| १६ -                            | ढोला–मारवगी        | श्रकाल के          |
|                                 | सकुशल अगमे         | कारण पूगल          |
|                                 |                    | के राजा पिंगल      |
|                                 |                    | में शरग स्राये,    |
|                                 |                    | वहीं <b>ढोला</b>   |
|                                 |                    | (तीन वर्ष का)      |
|                                 |                    | मारवर्गी (डेढ़     |
|                                 |                    | वर्षकी) का         |
|                                 |                    | विवाह होगया।       |
| 29-                             | १ स्वयंवर में रंभा | १ सिद्ध द्वारा     |
|                                 | ने सोम को          | बतायी चंडी         |
|                                 | वरा।               | उपासना, उस         |
|                                 | २ कल्पलता-रंभा     | से संतान           |
|                                 | के साथ वैरागर      | लाभ                |
|                                 | में राज्यभोग       | २ कामदेव           |
|                                 | ३ एक् नाटक         | रति की बातें       |
|                                 | देख अंत में सोम    | ग्रौर उनका         |
|                                 | ने वैराग्य लिया    | रंभा तथा           |
| •                               |                    | सोम में प्रेम      |
|                                 |                    |                    |

२१

| <br>      |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
|           |   | २ | ९ |
| \$<br>{ দ | - |   |   |

१६-सुवा ने

दी

सहायता

सरसी को छिताई

मिली

3 ?

32

रामदेव का

के

म्रलाउद्दीन

३३

१ - देवगिरि

राजा

के दरबार में रहना।

२-ग्रलाउद्दीन का

भेष वदल महलों में

जाना श्रौर गुलेल के समय

दूती द्वारा पहि-चाने जाना, फटकारे जाना । ३-सरसी के

एक

वीगावादन ने मिलाने में सहायता

गोपियों का

कामदेव तथा रति को शाप।

कामदेव माधव

की।

रूप पुष्पावती के राज-पुरोहित के यहाँ । रति

30

३१

इ२्

३३ का पद्मावती

नगरी में राजा के

यहाँ जन्म । ज्योतिषियों

ने वालिका

को वेश्या

बताया श्रतः एक टोकरी

. में बंद कर

नदी में बहा दिया। काम-

सेन राजा के

सुपुर्द कर दिया कामा-

वती नगरी की एक

वेश्या ने ।

उज्जैन में एक वेश्या ने

विरही माधव

का पता लगा कर विक्रम

को बताया। १-शुकदेव का

शाप

२-कामदेव

माधव वा-

ह्मग् को

हरिगाी से गोविन्द्र चन्द्र

छुड़ाकर

३०

३१

३२

३३ श्रपने मन्त्री

को पाल-नार्थ दिया। विक्रम ने कंदला माधव की,

परीक्षा ली दोनों मृत,

वैताल श्रमृत गया ।

२१- विक्रम ने दोनों को मिलाया कामसेन मे युद्ध करके

२२-देवदत्त ने रतनपुर में मंगल कलश विलास पर छिड़का वह वहाँ का राजा १ विवाह द्वारा १ हंस ने मार्ग प्राप्ति बताया, ऊपर २-पुनः विछ्डने उड़ाकर लेगया के बाद प्राप्ति २ किरण के क्ंवर ने श्रपने पोषक पिता को मारा। राजा पर फरियाद,वह पुत्र को पहचान गया

28-

एक वर्ष दोनों दोनों घर लौटे साथ ।

विजय विलास द्वारा

## ---ξ---

## कथा-चक

यहाँ तक हिन्दी में उपलब्ध कथा-साहित्य का परिचय, उसमें मिलने वाले ग्रिभिप्रायों तथा उसके विश्लेषित स्वरूप पर विचार किया गया है। इस ग्रध्य-यन से सामान्यतः यह श्राभास मिलता रहा है कि कितनी ही कहानियाँ ग्रपने मूल रूप में एक दूसरे से बहुत साम्य रखती हैं। यदि इन कहानियों में से साक्षी कथाएँ, ग्रिभिप्राय-ग्रावृत्ति, हेतु कथाएँ या भूमिका कथाएँ, या संयोजक-सूत्र कथाएँ निकाल दें तो जो कथा-रूप उपलब्ध होगा, वह ऐसी कितनी ही कहानियों से साम्य रखता प्रतीत होगा। ऐसे साम्य रखने वाली कहानियाँ एक 'चक्र' के ग्रन्तर्गत रखी जा सकती हैं। इस प्रकार हिन्दी का उपरोक्त समस्त कथासाहित्य भी कुछ चक्रों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ उन्हीं चक्रों का निरूपए किया जाता है।

चक्र नाम

€0

चक्र में ग्राने वाली कहानियाँ

पहला-डोला-मारू चक्र

१-नायक-नायिका ध्रबोधा-वस्था में संबंधित, किन्तु फिर दूर हो गये। नायक नायिका को भूल गया २-यौवन प्राप्ति पर नायक

चक्र

का ग्रन्य से संबंध । यह स्त्री नायिका के संदेश नायक तक नहीं पहुँचने देती। ३-युक्ति से नायिका का संदेश नायक को मिला। नायक का पूर्व प्रेम उभरा, वह ग्रन्य स्त्री की बाधाग्रों को तथा भ्रन्य बाधाग्रों को दूर कर नायिका से मिला। ४-नायिका को लेकर मार्ग की बाधाएँ दूर करते हुए नायक घर भ्राया : दूसरा-चंदन-मलयागिरि १-विवाहित दंपत्त श्रौर १-चंदन मलयागिरि उनके दो बालक २-नल-दमयन्ती २-दुर्भाग्य से चारों का विछोह। ३-पुरुष ग्राकस्मिक रूप से राजा बना। ४-स्त्री एक सेठ के चंगूल में फँसी। सेठ के वश में न ग्राने पर वह वेश्या के यहाँ या अपने पति राजा के यहाँ-पर दोनों श्रभी एक दूसरे को पहचानते नहीं ५-दोनों लड़कों का भी भटकते भटकते राजा के यहाँ नौकर होना। ६-दोनों का निजी कहानी

> कहना--जिससे माँ द्वारा पहचाने जाना-तब राजा

ने भी पहचाना ग्रीर सभी मिले। १---उपा-चरित्र <-नायिका ग्रपने ग्रभि तीसरा-उपा-कथा चक्र भावक से छिप कर नायक से मिलती है। दोनों का प्रेम। २-इस गुप्त प्रेम का श्रमि-भावक को पता चला। नायक ग्रौर उसके पक्ष वालों से ग्रभिभावक का युद्ध । ३-म्रभिभावक की पराजय या मृत्यु ग्रोर नायिका नायक के साथ श्रायी। १-सौतिया डाह,इनमें से १-प्रद्युम्न चरित्र चोथा-प्रश्मन-चक्र एक का पुत्र लुप्त । २—सीता-चरित्र (दैत्य, दानव या देव द्वारा) २-लुप्त पुत्र का अन्य या अन्यों द्वारा पालन । ३-उसके द्वारा श्रनेकों जीवट के कार्य संपन्न-तथा श्रनेकों मृत्यु-प्रपंचों से वचा। ४-उसने ग्राकर ग्रपनी विमाता को छकाया, भ्रौर श्रपनी मा को सुखी किया। पाँचवाँ-माधवानल चक्र १. ऋत्यन्त सुन्दर नायक । १. माधवानल कामकंदला सुन्दरता के कारग

(भ्रनेकों राज्यों से)

२. विदोष कौराल से नायिका

निष्कासित ।

से साक्षात्कार ग्रोर दोनों का प्रेम। ३. दोनों के मिलन में नायिका के पक्ष के राजा द्वारा बाधा । ४. नायक का भ्रन्य रोजा की सहायता से नायिका को प्राप्त करना। भग किरा प्रयास **१. नायिका स्वप्न-चित्र-** १. रुक्मिग्गी हरगा श्रवगा से नायक में २. पृथ्वीराज-संयोगिता श्रनुरक्त । २. ग्रभिभावक द्वारा उसका श्रन्य से संबंध का प्रयत्न । नायिका ने नायक को संदेश भेजा। ३. नायक का उक्त संबंध में बँधने से किंचित पूर्व ही नायिका का अपहरण । सातवां - मृगावती-चक्र १. नायिका दिन में पशु-रूप, १. मृगावती (कृतूवन) रात में स्त्री। २. दंगवै-चरित्र २. विशेष टोटके से नायक ने नायिका को वश में किया। दोनों साथ। ३. टोटके के भंग होने से नायिका नायक को त्याग गयी। ४. नायक के भीषएा प्रयत्न से नायिका की पुनः प्राप्ति ग्राठवाँ--विक्रम-(पर-१. नायक घर से निष्का- १. श्रीपाल-चरित्र दुख भंजनहार) सित २. विक्रम-चरित्र चक्र (यात्रा- २, चलते चलते ग्रनेकों श्रपने तथा दूसरों के तत्व-प्रधान ) संकटों को काटते चलना.

विशेषतः परोपकारार्थ (कई कहानियों का इस विधि से समावेश )।

३. अन्त में विशिष्ट घटना से प्रत्यावर्तन और पुनः अपने राज्य में या घर में ।

नवॉ--पंचाख्यान चक्र

१. एक कथा-सूत्र प्रमुख १. पंचाख्यान

उसमें कितने ही सूत्र २ मधु मालती (चतुर्भुज)
 उदाहरणार्थ प्रस्फुटित,
 ये तत्व मूल कथा सूत्र
 के पात्रों में से किसी के
 वर्जन या प्ररेण के लिए
 प्रस्तृत किये गये।

दसवाँ-सत-परीक्षा चक्र १. सत-ब्रती पात्र

. सत-व्रती पात्र १. मैनामन

२. सत से डिगाने के यत्न २. सत्य हरिश्चन्द्र विफल ३. कनक मंजरी

३. सत से सुख और आनंद

ग्यारहवाँ सत-चमत्कार १. सत-व्रती पात्र

१. सत्यवती कथा

२. व्रत के ग्रभीष्ट के नाग २. सावित्री-सन्यवान या हरगा से सत को

उत्तेजना

इ. सत के चमत्कार या प्रभाव से ग्रभीष्ट प्राप्ति की वाधा में बाधा-या सत-शक्ति और बाधक ग्रन्य शक्ति की टक्कर

४. सत की विजय-श्रभीष्ट प्राप्ति की बाधा का शमन या ग्रभीष्ट का प्रत्यावर्तन

बारहवाँ-धनुष-यज्ञ चक्र १. नायिका को प्राप्त करने १. लखमसेन पद्मावती के लिए कुछ निर्दिष्ट २. ग्रर्जुन-द्रौपदी जीवट या जोखिम के तेरहवाँ-दो मित्र चक्र

तेरहवाँ (ग्र)

के कृत्यों (Tasks) का सफल संपादन २. नायिका की प्राप्ति १. नायक का स्वप्न, चित्र, १. पद्मावत मूर्ति दर्शन या श्रवरा से २. प्रेमपयोनिधि नायिका से प्रेम। ३. चित्रमुक्ट कथा २. उसे प्राप्त करने के प्रयत्न ४. नल दमयन्ती एक माध्यम (शुक, हंस दूत या मित्र) द्वारा सहायता । ३. मार्ग के संकट पार कर नायिका से मिलन। ४. नायिका को प्राप्त करने में श्रायी अन्य वाधाएँ पार कर नायिका की प्राप्ति ४. नायिका के साथ प्रत्या-वर्तन के समय मार्ग में पूनः संकट नायिका ग्रोर नायक विछोह ६. दैव कृपा या अन्य कृपा या श्राकस्मिक रूप से नायक ग्रौर नायिका का पुर्नामलन इस चक्र में १ नायिका नायक से वियुक्त २ नायिका किसी माध्यम (हंस, गरुड़) से पति को मँगवाती है। ३ पति की प्राप्ति

चौदहर्वां-राजा चंद चक १. दैवी, जादुई या ग्राक- १. राजा चंद की बात या मधुमालती स्मिक तत्व द्वारा नायक २. चित्रावली चक्र का नायिका से (केवल ३. मधुमालर्ता (मंभ्रत) एक रात्रि मात्र का )
मिलन
२. नायक अंचल पर लिखकर, या ग्रपना चित्र
वनाकर या ग्रन्य चित्र
छीड़कर या क्षिणिक
साक्षात्कार के बाद
नायिका से उसके ग्रजाने
ही वियुक्त
३. नायिका का नायक से
प्रेम, उसे प्राप्त करने के

दे. दोतों का वियोग करने वाली वाधाग्रों का हट जाने पर पुर्नीमलन

पन्द्रहर्वां-भक्त-कथा चक्र ५. भगवान का भक्त १. प्रह्लाद-चरित्र

- २. उसे मारने के ग्रौर २. कबीर परचई
  छकाने के ग्रनकों ३. प्रद्युम्न-चरित्र
  प्रयत्न ।
- सभी प्रयत्न विफल;
   भगवान के द्वारा या
   भक्ति के प्रताप के
   द्वारा।

४. भक्त की मान्यता या उसे हरि-दर्शन

सोलहवाँ–सुपुप्त सौंदर्य १. एक सुन्दरी किसी चक्र ग्रमानवीय व्यक्ति के ग्राधीन, उसे दिन में वाहर जाते समय मृतवत

> रखता या सुषुप्त रखता, ग्रौर रात में ग्राने पर

श्रार रात म श्रान पर उसे जीवित या जागृत

कर देता

२. नायक ने सुपुप्त या मृत-वत् सुन्दरी को देखा ग्रीर प्रमाभिभूत । उसने विधि जानकर उसे अकेले में जीवित किया। ३. ग्रमानवीय व्यक्ति के मारने का रहस्य मृन्दरी के द्वारा जानकर उसे मार डाला ग्रीर। ४. सुन्दरी को प्राप्त किया। १. माँ के मैल से पुतला बनाया उसमें प्रारग-प्रतिष्ठा २. माँ की आज्ञा से वह द्वार-रक्षक । पिता को माँ के पास जाने रोकता है। ३. पिता से युद्ध, पिता उसका सिर काट लेते हैं। ४. माँ के कहने पर हाथी का सिर स्थापित कर जीवित करना। श्रठारहवाँ-पवन-श्रंजना १. किसी बात से रुष्ट हो १. हनूमान चरित्र पति द्वारा पत्नी का त्याग २. शकुन्तला दुष्यन्त २. किसी भ्रन्य वियोगी को देखकर पति का पत्नी से मिलने ग्रानाः ग्रकेले गुप्त रूप से पत्नी से मिलना और चिह्न देकर चले जाना।

सत्रहर्वा-गरोश-कथा

चक्र

३ पत्नी को पतित सास-ससुर द्वारा त्याग। ४. पुत्र होने पर किसी

(रिश्तेदार के) ग्राथय मिला । ५ पुत्र असामान्य गुगों मे युक्त ६ अन्त में पति द्वारा खोज ग्रौर मिलन उन्नीसवाँ-श्रुति पंचमी १ दो सौतेले भाई। जहाज १ मुरित पंचमी कथा मे व्यापारार्थ यात्रा २ श्रीपाल वरित्र २ नायक को मौतेले भाई ३ प्रिय मेलक तीर्थकथा ने जंगल में छोड जहाज चला दिया। ३ नायक भटकता एक ऐसी जगह पहुँचा, जहाँ एक सुन्दरी से उसका विवाह। ४ नायक और सुन्दरी घर की ग्रोर तभी (सौनेले भाई का) जहाज लौटा। दोनों को जहाज पर न लिया । सौतेला भाई सुन्दरी पर मोहित प्र मार्ग में फिर नायक को छोड़ दिया या समुद्र में गिरा दिया। ६ कठिनाइयाँ भेलता हुआ नथा कुछ सिद्धियाँ पाकर नायक जहाँ पत्नी हैं, वहाँ पहुँचकर युक्ति-

१ पिता ने छोटी पुत्री के बीसवाँ-श्रीपाल-मैना सुन्दरी चक्र

चक्र

व्यवहार से ग्रसंतुष्ट विवाह होकर उसका

प्रयत्न से ग्रपनी पत्नी को प्राप्त करता है।

एक दिरद्र कुष्टी से कर दिया।
२ पुत्री ने जिन पूजा से या
सत से या अन्य कृपा से
पति को स्वस्थ कर लिया।
३ स्वस्थ होकर पति का

३. स्वस्थ होकर पति का समृद्धिवान होना, शक्ति वान होना ।

वान होना ।
४. पुत्री ने दुर्दशाग्रस्त पिता
को ग्रपने यहाँ बुलाया,
ग्रीर ग्रपने उस कथन की
सत्यता दिखायी जिसके
कारएग रुष्ट हो पिता ने

उसे लुँज-पुँज को दे
दे दिया था।
इक्कीसवाँ--सदयवत्स १. नायक तथा नायिका एक १. प्रेमलता प्रेमविलास
सार्वालगा शाला में परदे से पृथक २. मधुमालती (चतुर्भु ज)
चक्र पृथक हो पढ़ते।
२. पर्दे के वर्जन को तोड़

चक्र पृथक हो पढ़ते।
२ पर्दे के वर्जन को तोड़
दोनों ने एक दूसरे को
देखा और परस्पर प्रेम।
३. पहले कुछ बाधाएँ। दैवी
कृपा वा दैवी शक्तियों से

३. पहले कुछ बाधाएँ। दैवी

कृपा वा दैवी शक्तियों से

वाधाएँ दूर।

४. दोनों का विवाह।

वाईसवां—छिताई-चक्र १. चित्र, स्वप्न या वर्णन से १. छिताई चिरत्र

किसी पूर्व विवाहिता २. मृगावती (समय् नायिका के रूप पर प्रति- सुन्दर)

नायक मुग्ध। ३. छीता
२. नायिका को प्राप्त करने के

लिए नायक के पिता या पति पर भ्राक्रमरण । नायिका की प्राप्ति या

## नायक बन्द । ३. कौशल से नायिका की मुक्ति या नायक की मुक्ति या नायक को नायिका पूनः प्राप्त ।

तेईसवाँ–सीता-हरण ४. प्रतिनायक या दानव नायक की स्त्री का हरण

> करता है। २. प्रतिनायक का नाश।

३. नायक-नायिका मिलन । चौबीसवाँ-तप-चक्र १. तपस्या या बलिदान से देव या सिद्ध को प्रसन्न

> करके पुत्र प्राप्त । २. पुत्र के विलक्षरण कार्य ।

पच्चीसवाँ-दानव-ग्राश्यय १. एक दानव के वश में चक्र कुमारी।

२. दानव ने वर ढूँढ़ा ग्रौर विवाह कर दिया।

**छुब्बोसाबाँ**-पति-तप **१.** वियुक्त पति के लिए तपस्या ।

२. कुछ विलक्षरा घटनाभ्रों का संघटन ग्रौर ३. पति-प्राप्ति ।

सत्ताईसवाँ-दिव्यादिव्य १. मानव का ग्रभिशप्त यक्षिणी से प्रोम ।

> मंत्रवश वचनवद्ध हो यक्षिणी मानव के प्रेमा-धीन—विवाहित ।

३. यक्ष माता-पिता द्वारा विरोध भ्रौर बाधा—

ग्र-मानवपित को सर्प बन डसा । (श्रवधूत ने पुनः जीवित किया।)

श्रा-यक्ष श्रपनी पुत्री को हर ले गया (दूसरे यक्ष यक्षिग्गी की सहायता से वियोगियों का मिलाप) ३-श्रन्त में यक्षिग्गी के पिता का श्राक्रमग्ग, युद्ध-मृत्यु। ४ दोनों की विरह वाशाएँ हटीं, दोनों का मिलन। ५ विरह काल में नायक से एक मानवी का प्रेम। उसका भी श्रन्त में

ये सामान्य कथा-चक्र हैं। इन कथा-चक्रों में कहानियों के कथा-मानक रूपों के ब्राधार पर ही उनका उल्लेख किया गया है। इन कथा-चक्रों में एक बात तो यह ध्यान ब्राक्षित करती है कि ब्राठवाँ तथा नवाँ चक्र शैली गत हैं, शेष चक्र वस्तुगत हैं।

कुछ कहानियाँ जटिल हैं उन्हें कई सामान्य कहानियों में विभाजित किया जा सकता है। सामान्य कथा-रूपों में विभक्त हो जाने पर ही उन्हें इन चक्रों में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसी एक कहानी 'श्रीपाल चरित्र' की है।

इमकी २० वें चक की प्रधान कथा तो श्रीमती वर्न के 'लीग्रर चक्र' की है; जिसमें राजा ग्रपनी सबसे छोटी पुत्री से ग्रसंतुष्ट होकर किसी दिरद्र की दे देता हैं। किन्तु वह ग्रपने कमें से सुखी ग्रीर समृद्ध हो जाती है। किन्तु इस कहानी में श्री पाल कोढ़ी है, लुंज-पुंज। पुत्री श्रीपाल से विवाह करके 'सतवंती' हो जाती है, ग्रत कथा का एक अंश ग्यारहवें चक्र के ग्रनुकूल हो जाता है, जिसमें सत के प्रताप से जिन भगवान की कृपा से ग्रीर सुश्रूषा से श्रीपाल रोग से मुक्त हो जाता है।

श्रीपाल जब स्वस्थ हो जाता है तो वह पराक्रमार्थ निकल पड़ता है, ग्रब यह कथा ग्राठवें विक्रम-कथा-चक्र का रूप ग्रह्ण कर लेती है: उसे परोपकारार्थ कई पराक्रम करने पड़ते हैं। जैसे—

- (१) विद्याधर को मंत्र-सिद्धि में सहायता देता है।
- (२) ग्रपने स्पर्श से अटके जहाज को चला देता है।
- (३) सेठ की चोरों से रक्षा करता है।
- (४) चोरों की मृत्यु से रक्षा करता है।

(५) एक चैत्यालय का द्वार ग्रपने हाथों से खोल देता है।

यहाँ से यह कहानी उन्नीसवें कथा-चक्र की हो जाती है। चैत्यालय के हाथ से खोल देने से वहाँ के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल से कर दिया। अब जहाज पर पत्नी सहित चला तो सेठ ने उसे समुद्र में गिरा दिया। जब यह कथा-चक्र समाप्त होता है, तभी यह कथा बारहवें चक्र का आश्रय प्रह्मा करती है। मह चक्र वर्न के ३२ वें टाइप से संबंधित है, जिसे उसने 'बाइड वेजर टाइप' नाम दिया है। इसमें पहेलियों का उत्तर देकर, या अन्य जीवट के कार्य करके, या दानव को मार कर, या स्त्री को हँसाकर, या किमी रहस्य का पता लगा कर नायक को पत्नी या नायिका को पति प्राप्त होता है। श्रीपाल श्राट पहेलियों का उत्तर देकर १६०० राजकुमारियों से विवाह करता है। तब इसके वाद श्रीपाल घर लौटता है और कहानी मूल कथा-चक्र में जुड़ जाती है।

ग्रतः इसमें चार कथा-चक्र हैं, जिनमें ग्राठव<sup>†</sup> प्रधान है, शेप उसके ग्रन्त-

र्मुक हैं।

मीता-चरित्र में ये कथा-चक्र हैं---

१—-म्रारंभिक कथा चक्र तो म्रठारहर्वे के समान है, हाँ, उसके दूसरे तत्व को इसमें स्थान नहीं।

२—तब ग्रन्तर्कथा के रूप में 'राम कथा' श्राती है । इस रामकथा में भामंडल वृत्त चौथे 'प्रदा्मन-चक्र' का रूप ग्रहण करता है।

३--राम-विवाह बारहवें चक्र के ग्रन्तर्गत है।

४—राम के बनवास का वृत्त इस कथा को **ग्राठवें च**क्र की विक्रम-कथाग्रों में सम्मिलित कर देता है, जिसमें कई छोटे-छोटे कथाँश सम्मिलित होते जाते हैं।

५—फिर सीता-हरण श्रौर रावणवध की कथा श्रीमती वर्न के 'गुदरून क्य' ( $Gudrun\ Type$ ) की हो जाती है, जिसे हमने तेईसवाँ चक्र माना है

६—इसके बाद अन्तर्कथा समाप्त हो जाती है, स्रौर कथा-सूत्र पुनः प्रद्मुम्न-चक्र से जा जुड़ता है जिसमें 'पुत्र स्रौर पिता' में युद्ध होता है।

७—सबसे अन्त का चक्र 'सत-परीक्षा' और उसके चमत्कार से संबंधित है। इस प्रकार सात विभिन्न-चक्रों को 'श्रभिप्राय' के रूप में जोड़कर यह कथा प्रस्तुत की गयी है।

दुखहरन की 'पृहपावती' का श्रारम्भिक ग्रंश भूमिका-कथा के रूप में है। इसमें ये तत्प हैं— १ — धार्मिक राजा के सन्तानाभाव या सिद्धि की कामना

२—भवानी की बारह वर्ष उपासना, फिर भवानी को सिर भेंट ३—भवानी के कहने से शिव ने ग्रमृत दे राजा को जीवित किया

श्रौर

४—पुत्र या सिद्धि का वरदान दिया। यह हमारा चौवीसवां चक्र है।

यह कथा-चक्र भूमिका का ही चक्र है और एकानेक लोक-कथाय्रों तथा भ्रन्य कथाय्रों में मिलता है।

तब यह कथा 'ग्राठवें' विक्रम-चक्र में सम्मिलित हो जाती है। कुमार घर

छोड़कर चल पड़ता है—किन्तु यह पराक्रम की कथा वारहवें चक्र का भी रूप साथ ही ग्रहरण करलेती है। 'राम-चिरत्र' के 'धनुष-यज्ञ' की तरह (१)वाटिका में सीता ने राम को, राम ने सीता को देखा, वैसे ही कुमार ने पृहुपावती को श्रौर पृहुपावती ने कुमार को देखा। (२) तब जैसे राम ने 'धनुष-तोड़ा', निर्दिष्ट जीवट का कार्य करके सीता प्राप्त की, उसी प्रकार कुमार ने राजा के श्राधे राज्य देने की चोषरणा पर भयानक सिंह को मारा श्रौर श्राधा राज्य प्राप्त किया। परोपकार श्रौर स्वार्थे पराक्रम इसमें मिल गये हैं। किन्तु श्रभी पृह्गावती की प्राप्त नहीं हो पायी कि सिंहनी का पीछा करते कुमार भटक गया—यहाँ यह कहानी चौदहवें चक्र में किचित संशोधन-से प्रविश्व कर गयी है। कुमार श्रौर पृहुपावती का साक्षात्कार श्रच्छी तरह हुश्रा है, फिर भी उसे बहुत श्रल्प माना जा सकता है। श्रब इस कथा ने कुछ-कुछ पहले कथा-चक्र

तव यह कथा पश्चीसवें चक्र में प्रवेश करती है। लोक-कथा के 'बेजान-नगर' जैसे 'बेगम नगर' में दानव ने समस्त नगर तो उजाड़ दिया, पर रँगीली नाम की राजकुमारी के सौन्दर्य के कारण उसका ग्रभिभावक बन गया। उसने कुमार से उसका विवाह कर दिया। श्रब कथा-चक्र विवाहित पद्मावर्त

का रूप ग्रहरा किया। पुहुपावती की दूती ने चारगों की तरह गान या वीस से मुग्ध करके कुमार को श्राकषित किया। श्रीर पुहुपावती का स्मरस

कराया । पर यहाँ मालवगाी जैसी कोई विरोधिनी नहीं।

के साथ लौटते रत्नसेन के समकक्ष होगया है जिससे यह तेरहवें कथा-चक्र के चौथे श्रौर पाँचवें तत्वों से युक्त हो उठा है। नौका इसमें डूबी है श्रौर नायक पटरे के सहारे बचा है।

इसकी पत्नी 'रंगीली' के सूत्र ने यहाँ से सत्ताइसवें कथा-चक्क को पकड़ है, प्रियमेलक तीर्थ की भाँति यहाँ जंगल का चतुर्भु ज भगवान का मन्दिर है। रँगीली के सूत्र में गरुड़ के माध्यम से पित का रंगीली के पास पहुँचना, तेरहवें (ग्र) चक्र से संबंधित है।

प्रथम पत्नी रूपवती के मैना सन्देश ने पुनः कुछ ढोला-मारू के कथाचक्र का रूप ग्रहरण किया है । मैना इस कथा में कुमार को रूपवती का स्मरण दिला देती है।

श्रन्त को कथांश योगी को पुहुपावती का दान भक्त-कथा के चक्र से संलग्न हो जाता है श्रीर कथा-समाप्त हो जाती है।

दुखहरन का कौशल इन कथा-नियोजनों में निश्चय ही हष्टव्य है। इन्होंने इतने कथा-चक्रों को ग्रहण किया, किन्तु सभी को संशोधित करके ग्रहण किया। पूर्ण श्रौर शुद्ध कथांश किसी भी चक्र का नहीं लिया।

शशिमाला कथा के भूमिका भाग में अभिशत यक्षिणी से मानव के प्रेम का उल्लेख है, जो पुरुरवा-उर्वशी की कथा की कोटि का है। पर 'चतुर्भुज' की 'मधुमालती' की भूमि पर विशेष है। मधूमालती में 'मधू' भिन्न जाति का श्रौर प्रेमिका मालती भिन्न जाति की है। प्रेम-याचना में विपर्यय है। मथु-मालती में मधु से मालती याचना करती है, श्रौर जाति भिन्नता के श्रौर पद-भिन्नता के श्राधार पर मध्र विवाह के लिए तत्पर नहीं। जैतमाल के मंत्र-प्रयोग से मध् वश में होता है। शशिमाला कथा में कूमार दिनमिए। रूप-लुब्ध हो यक्षिए। गशिमाला से प्रेम याचना करता है, श्रीर यक्षिगी तथा सिवयाँ समभाती हैं कि यह ग्रसंभव है, कहाँ यक्षिणी कहाँ मनुष्य ! दिनमणि ही मंत्र-प्रयोग से शशिमाला को श्लेष-वचन से बद्ध कर लेता है। यह सत्ताइसवाँ चक्र बनता है, यों वर्न का यह दूसरा चक्र जैसा है, जिसका नाम "मैलूसिना टाइप" रखा है। इस चक्र का पहला ग्रंश तो ज्यों का त्यों है। दूसरे ग्रंश का पूर्व भाग है, पर शर्त नहीं । वैसे कथा में शर्त-रूप में श्रमिशाप की श्रविध इसमें है। जितने वर्ष स्रभिशापवश यक्षिगी मर्त्यलोक में है उतने वर्ष तो वह साथ रहती ही है। मैलूसिना में 'शर्त' पुरुष द्वारा टूटती है, श्रौर वह सुन्दरी लुप्त हो जाती है। यहाँ ग्रवधि पूर्ण होने पर उसके पिता यक्षिग्गी को पुरुष से विलग कर देते हैं। शर्त यों नहीं है, पर परिग्णाम वियोग ही होता है।

चौथा अंश भी पहले ग्राघे तक ठीक है। पुरुष उसकी खोज में निकलता है। पर ग्रंतिम दुखान्त बनाने बाला ग्रंश नहीं है। शिशमाला में वियोग में विकल नायक शिशमाला को खोजता हुग्रा, किसी संकेत से हिमालय में जाकर तपस्या करने लगता है ग्रौर ग्रन्त में शिशमाला उसे मिल जाती है।

१—शशिमाला कथा दयाल या प्रभुदयाल किव की कृति है और संवत् १६५८ में लिखी गयी। अन्तिम पुष्पिका में उल्लेख है कि "सौरह से सम्वत् विषे अठावन उपर ताहि। विष आदित के अंत महुँ कीन्ही कथा निवाहि।"

चतुर्भु जदास की मधुमालती से भ्रारंभिक श्रंश के उक्त भेद के बाद फिर दोनों कहानियों में साम्य उपस्थित हो जाता है।

१—दोनों में दोनों का गन्धर्व विवाह हो जाता है।

२—दोनों में इस सम्बन्ध से नायिका के पिता रुप्ट होते हैं

ग्रौर बाघा डालते हैं।

४—युद्ध होता है जिसमें नायिका के पिता हार जाते हैं। इसके उपरान्त किंचित वैषम्य से एक साम्य श्रौर मिलता है: वैषम्य है कि शिशामाला में पिता युद्ध में मारा जाता है। मधुमालती में हार जाता है, श्रौर ग्रन्त में दोनों का सम्बन्ध स्वीकार कर लेता है,—यहीं साम्य है कि पिता

५-दोनों मिल जाते हैं।

वैपम्य कुछ और भी हैं - शशिमाला कथा में

की बाधा हट जाने पर-

१-बाधाय्रों में नायिका की माँ सर्पिणी

बन कर कुमार को डस लेती है।

यह एक अभिप्राय इसमें और बढ़ा है

२-दीर्घ विरह भी शशिमाला में है।

नायक श्रीर नायिका दोनों को भया-नक विरह होता है। मधुमालती में विवाहोपराँत विरह को स्थान नहीं

मिला। ३-शशमाला में 'मालती' का प्रसंग

भौर है। विरही नायक जब नायिका की तलाश में थोगी बना घुमता है

तब मालती नाम की स्त्री उस पर मीहित हो उसे अपना पति बना लेती

माहित हा उस अपना पात बना जता है, पर वह मालती से हाथ तक नहीं

लगाता, नायिका के विरह में भूला रहता है। मालती को विरहिशी

बना नायक उसे छोड़ चल पड़ता है। ४-नायक योगी बना,वस्तुतः नायिका

के लिए प्रोम-समाधि लगा लेता है। हारा डाकी गयी हैं। इनका निवारस

वाधाग, दोनों में ही पिता (माता) द्वारा डाली गयी हैं। इनका निवारसा

शशिमाला

इनको सहायता करती हैं--

विष उतार देता है।

ग्रन्य दैवी और सिद्ध शक्तियाँ

१--- अवधृत सिद्ध भभूत से सर्प-

स्रमानवीय विलक्षरण स्वितयों द्वारा ही हुआ है । दोनो की सुलना में इन स्वितयों का रूप यह है :—

#### मधुमालती

नायक के पास ही निजी शक्तियाँ स्रोर सिद्धियाँ है:—

१—उसकी गृलेल ग्रद्भुत संहार करने वाली है।

२— वह ग्रपनी शक्ति से बन २—नील यक्ष की यक्ष-मेना का विस्तार करता है ग्रीर भ्रमर- नायिका के पिता की सेना से युद्ध सेना को नायिका के पिता की सेना के करती है, ग्रीर उसे मार डालती है।

विरुद्ध भेजता है।

मालती के प्रसंग में ही बारहमासा आया है, और वह बारहमासा संदेश भेजने के रूप में ही आया है, इससे यह सन्देशरासक की परम्परा को प्रस्तुत करता है।

हिन्दी की समस्त प्रमुख कथा-सामग्री उपरोक्त प्रमुख चक्रों में विभाजित की जा सकती है। कुछ ग्रीर भी चक्र हो सकते हैं, पर वे गाँगा हैं। उनका उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। किन्तु एक मृगादती का विशेष उल्लेख ग्रपेक्षित है। यह समयसुन्दर की कृति मृगावती है।

समयमुन्दर की मृगावती कुतवन की मृगावती से विलकुल भिन्न है। इसके दो भाग श्रत्यन्त स्पष्ट हैं। प्रथम भाग उदयन के जन्म से संबंधित है, श्रौर दोहद के श्रभिप्राय का इसमें विचित्र उपयोग किया गया है। यह अंश 'कथा सिरत्सागर' में है। एक श्रन्तर तो नाम का होगया है। समयसुन्दर ने स्तानीक की पत्नी का नाम मृगावती वताया है, कथा सिरत्सागर में यह सतानीक का पुत्र सहस्रानीक है। पहली कथा वस्तुतः प्रेम-कथा नहीं। मृगावती गर्भवती है, दोहद में उसका मन रक्त में स्नान करना चाहता है। सतानीक ने एक ताल बनवा कर लाक्षारस से उसे परिपूर्ण करा दिया। मृगावती उसमें स्नान कर निकली तो गरुड़ उसे माँस-पिंड समभ कर उड़ा ले गया। श्रौर एक जंगल में छोड़ गया। एक ऋषि के श्राश्रम में उदयन का जन्म हुशा। उदयन ने एक भील ब्याध से एक पशु की रक्षा की। बदले में उसे एक श्राभूषण दे दिया। वह श्राभूषण सतानीक के पास पहुँचा। भील से वृत्तान्त विदित हुग्रा-श्रौर राजा जाकर मृगावती श्रौर ऋषि को ले श्राये। यों चक्र की हिष्ट से देखा जाय्र तो इसका चक्र 'दुष्यन्त-राकुन्तला-भरत' का ही चक्र है।

१--- शकुन्तला या मृगावती दोनों को उड़ा

ले जाकर ही पित के देश से ग्रन्यत्र दूर पहुँचाया गया है। र— उस दूर देश में ही भरत या उदयन

का जन्म हुआ।

३—बहुत समय पश्चात् दुष्यन्त या सता-नीक वहाँ जाकर पत्नी श्रौर पुत्र को लेकर श्राते हैं।

४—दोनों कथाश्रों में पुत्र का श्राभूषरण किसी न किसी रूप में एक माध्यम का काम देता है

यह श्रीमती वर्न के गुड़ून टाइप से मिलती है। इस कथा के इस ग्रंश में प्रेम-कथा का कोई विशेष तत्व नहीं। इससे पूर्व प्रोमकथा हो सकती है। यह शकुन्तला-कथा में हैं। इसके बाद भी हो सकती है। वह इस मृगावती में है।

मृगावती का दूसरा कथा-रूप उत्तरार्द्ध 'पद्मावत-कथा-चक्र' के ग्रन्तर्गत रखा जा सकता है। इसके रूप को यों प्रस्तुत किया जा सकता हैं:

श्रद्वाइसवाँ पद्मावत मृगावती कथा-चक्र- १--एक राजा के यहाँ एक गुर्गा पुरुष राघव चेतन चित्रकार

[पद्मावत, २—उसके गुरा के काररा ही उसे मृगावती के मृगावती के मृगावती के मृगावती के प्रमानित होना पड़ा, जिससे यक्षिगीसिद्धि चित्र में जाँघ (समयसुन्दर), वह राजा से रुष्ट होगया। से मिथ्या पर तिल खिताई वार्ती] दूज दिखादी दिखाया।

बार्ता] दूज दिखादी दिखाया। ३—वह एक अन्य राजा के यहाँ गया अलाउद्दीन चंडप्रद्योतन के श्रीर पहले रोजा की पत्नी के के यहाँ यहाँ सौन्दर्य पर (चित्र या वर्णन

४---वह राजा उसे प्राप्त करने के लिए उस पर चढ़ पहुँचा है।

द्वारा) उसे मोहित किया।

श्राया।

श्रलाउद्दीन ने चंडप्रद्योतन ने दूत भेजकर भी पहले दूत पद्मावती भेजा फिर माँगी, न चढ़ाई की।

मिलने पर चित्तौड़ पर चढ़ाई।

५--पर वह मुन्दरी उसे प्राप्त नहीं हुई ।

> श्रलाउद्दीन चंद्र प्रद्यातक को सुंदरी को भी प्राप्त नहीं हो सुन्दरी प्राप्त सकी नहीं हो सकी

'मृगावती' को धार्मिक रूप देने के लिए समयसुन्दर ने इस कथा को एक ग्रीर मोड़ दिया है। इस मोड़ में ये ग्रिभित्राय हैं:——

- १—चंडप्रद्योतन के घेरे से परेशान शतानीक श्रतिसार-ग्रस्त होगये श्रौर मर गये।
- २—मृगावती ने चंडप्रद्योतन को संदेश भेजा कि श्रव मैं श्रापकी होना चाहती हूँ किन्तु पुत्र उदयन की सुरक्षा के लिए उसका किला ऐसा हढ़ वनवा देना चाहती हूं कि मेरे पीछे उसे शत्रु-

भय न रहे । इसके लिए श्राप उज्जैनी से चिकनी ई टें मँगवा दीजिये।

३— -चंडप्रद्योतन इस प्रस्ताव से फूल गये श्रौर उज्जैन से ईंटें मॅगवा दी, जिससे किला श्रभेद्य बन गया।

४—चंडप्रद्योतन ने दूती भेजी कि श्रव मृगावती को उसके पास श्राजाना चाहिये, मृगावती ने उत्तर दिया कि पर-स्त्री को चाहना यह राजा को श्रशोभनीय है।

५ - वह जैन धर्म में दीक्षित हो साध्वी बन गर्या।

कथा-चक्र की दृष्टि से जायसी की 'पद्मावत' भी जटिल है । उसका पूर्वाई तो तेरहवें चक्र से संबंधित है। जबिक उत्तराई ग्रहाइसवें चक्र में है। किन्तु इसी उत्तराई का एक मूत्र है जो पद्मावती से संबंधित है, इसका चक्र-रूप यह बनता है—

१—सुन्दरी पति से वियुक्त । २—उसकी इस श्रसहायावस्था में उस पर एक

ग्रन्य राजा (या कई व्यक्ति) उस पर डोरे डालने लगे। इसके लिए दूती भेजी (या स्वयं पहुँचा।पहुँचे)

३—सुन्दरी ने सत की रक्षा की, दूती की बातों में नहीं ग्रायी (या पुरुषों से छल पूर्वक ग्रपने सत की रक्षा की)

४—इस प्रकार का प्रयत्न करने वाली दूती (या पुरुषों) की दुर्दशा श्रौर घोर श्रपमान । ५—पति मिले ।

स्पष्ट है कि यह दसवें चक्र का ही एक रूप है, श्रौर यह साधन के मैना-सन के ही समकक्ष नहीं, कथा-सरित्सागर की उपकोशा भी इसी चक्र में बैठेगी। बर्न का चौथा रूप जिसे उन्होंने पेनीलोप टाइप नाम दिया, इसी चक्र

के समतुल्य है। इसके चरएा ये हैं:—

१—श्रादमी यात्रा पर जाता है, पत्नी घर पर रहती है।

२---वह पातिब्रत्य के साथ उसकी बाट जोहती है।

३--- वह लौट कर उसे मिल जाता है।

पद्मावती के कुछ श्रभिप्रायों को देखा जाय तो वे श्रन्य कथा-चक्रों से लिये गये विदित होते हैं। इनमें एक श्रभिप्राय श्रसंभवातिशयोक्ति के कारण विशेष ध्यान श्राकिषत करता है। वह है: एक राजपक्षी राक्षत को उड़ा ले गया। डा० वास्देवशरण श्रग्रवाल ने इस पर यह टिप्पणी दी है:

"राज पंखि = गरुड़ या सीमुर्ग जैसा कोई विशालकाय पक्षी जिसके विषय में नाविकों की यह धारणा थी कि यह बड़े-बड़े जहाजों को पंजों में दबोचकर ले जाता है। महाभारत ग्रादिपर्व में ही हमें यह ग्रिभिग्राय मिलता है जिसमें गरुड़ जी ग्रापस में लड़ते हुए हाथी भ्रौर कछुए को पंजों में उठा ले जाते हैं भ्रौर उनका जलपान कर डालते हैं। मध्यकालीन नाविकों में इस की ग्रनेक कहानियाँ प्रचिलत थीं। जायसी ने यहाँ दैत्य, भवर ग्रौर राजपंखि इन तीन ग्रभिप्रायों का उल्लेख किया है। चित्रावली में भी राजपक्षी का उल्लेख है (ततखन राजपंछि एक ग्रावा। परबत डोला डैन डौलावा। ३११।२) (पद्मावत: मूल ग्रौर संजीवनी व्याख्या पृ० ४०२)"

चित्रावली में सुजान को हाथी ने पकड़ा और उस हाथी को पक्षिराज ले उड़ा। यह पक्षिराज मृगावती (समयसुन्दर) में मृगावती को ले उड़ा है (कथ्ना-सिर-त्सागर में भी इसका उल्लेख है)। ऐसे राजपक्षी का उल्लेख स्रौर उसका हाथी या राक्षस को उड़ा ले जाना यह श्रद्भुत व्यापार जैन धूर्त्ताख्यान की प्रेरिंगा से लिया गया भी माना जा सकता है। श्रतः 'धूर्त्ताख्यान' कथा-चक्र के श्रन्तर्गत रखा माना जा सकता है।

इसी प्रकार पद्मावती से विवाह कर साथ लौटते हुए समुद्र में रत्नसेन श्रीर पद्मावती का श्रलग-श्रलग वह जाना ऐसा श्रभिप्राय है जो जैन करकंट्ठ चरित्र के कथा-चक्र से भी सम्वन्धित हैं। इस करकंट्ठ चरित का रचनाकाल सं० १००८ है।

लखमसेन पद्मावती की कहानी यों तो छोटी है, फिर भी उसमें कई कथा-चक्रों के तन्तु दिखायी पड़ते हैं। इसका मूल कथा-चक्र तो इतना है:

- १--विशिष्ट व्यक्ति ने लक्ष्मग्ग्मेन को एक कुँए में डाल दिया।
- २—कुँए में से रास्ता पा कर लक्ष्मग्रासेन एक पाताल नगर में पहुँचता है; जहाँ पद्मावती है।
- ३—स्वयंबर में पद्मावती ने उसे वरगा किया, किन्तु विवाह मे पूर्व उसे कई शौर्य के कार्य करने पड़े।
- ४-- उन शौर्य के कार्यों से उसका क्षत्रियत्व प्रकट हुआ।
- ५-तव पद्मावनी से विवाह हुआ।

इसका पहला चरण चौबहवें चक्र का प्रथम चरण है। दूसरा चरण पद्मा-वती कथा-चक्र के उस अभिप्राय के समान है, जिसमें रत्नसेन कुंड में प्रवेश करके गढ़ में पहुँचने का मार्ग निकालना है। वह पद्मावती का ही गढ़ है। चौथा अभिप्राय वर्न के ३० वें 'ब्राइड वेजर टाइप' के अनुकूल है। उसका दूसरा चरण तो टीक इसी के समान है। इसी के अनुकूल पद्मावती में भी है जिसमें रत्नसेन को पद्मावती के पिता से युद्ध करने के उपरान्त ही पद्मावती प्राप्त होती है। लखमसेन पद्मावती में एक अन्य शत्रु से युद्ध करना पड़ता है। युद्ध करने का अभिप्रायः दोनों में है। यह अभिप्राय लखमसेन-पद्मावती में स्वयंवर और विवाह के बीच में आया है, इस रूप में यह रामचरितमानस के राम-सीता के विवाह के बृत्त के अनुकूल है, राम-परशुराम का संघर्ष स्वयंवर तथा विवाह के बीच में आता है, यद्यपि परशुराम वाली घटना 'युद्ध' का रूप नहीं ग्रहण कर पायी।

किन्तु यदि लखमसेन-पद्मा की कहानी में सिंह और युद्ध को ग्रापित्तयों या संकटों का पर्याय मान लें तो इतनी कहानी बनें के चौंतीसवें रूप के श्रनुरूप हो जाती है जिसका नाम है 'पाताल याता'। इसमें तीन चरण हैं:

एक ग्रादमी एक भूमिर्गाभत मार्ग से एक ग्रद्भुत प्रदेश में

पहुँचता है । लखमसेन पद्मावती में कुँए में होकर पाताल में पहुँचता

२-वह कई संकटों से बाल-बाल बचता है-लखमसेन पद्मावती में

सिंह श्रौर युद्ध के संकटों में से बचा है। ३—वह पाताल से एक राजकुमारी को छुड़ा कर लाता है। पद्मा-

वती को विवाह करके लाता है। लखमसेन पद्मावती की कथा विवाहोपरांत फिर श्रागे बढ़ती है। इस कथा

के दूसरे अंश के ये चररा वनते हैं :—-१-योगी सिद्ध ने सपने में राजा से कहा कि मुक्ते पानी पिलाग्रो ।

के गर्भ का बालक माँगा।

३—राजा बालक ले गया ग्रौर योगी की ग्राज्ञा से उसके चार

२-राजा पानी पिलाने गया तो योगी ने उससे पद्मावती

३—राजा बालक ले गया ग्रीर योगी की श्राज्ञा से उसके चार खंड किये।
४—पहले खंड से धनुषबारा निकले, जो राजा ने ले लिये, दूसरे

खंड से खड्ग निकली जो योगी ने ले ली, तीसरे खंड से धोवती निकली, वह राजा ने ले ली। चौथे खंड से सुन्दरी निकली, जिसे सिद्ध ले गया।

५—राजा को वैराग्य हो गया। वह घोती पहन उड़ कर एक समुद्र किनारे पहुँचा। ६—वहाँ एक सेठ पुत्र डूब रहा था, उसे उबारा ग्रौर सेठ के पहुँचाया।

प्रभाषा।

७—वहाँ के राजा की पुत्री चन्द्रावती लखमसेन पर मुग्ध । दोनों

का विवाह हुआ ।

5—पद्मावती ने योगी से कहा कि मुक्ते लखमसेन के दर्शन

कराग्रो । ग्रन्यथा मैं जल मरूँगी । ६—योगी उसे लेकर चन्द्रावती के नगर में पहुँचा । उसने पद्मावती

के परामर्श से खड्ग श्रीर फरसा सेमर के वृक्ष में रख दिये।

१०—पद्मावती लखमसेन के पास पहुँची ग्रौर सेमर के वृक्ष से खड़ग ले लेने का संकेत किया।

११—धोवती पहिन लखमसेन सेंबल के वृक्ष पर पहुँचा। पीछे योगी भागा। पर लखमसेन ने खड़ग ग्रादि हथिया लिये Î

**१२ —दोनों में युद्ध,** पर सिद्धनाथ मारे नहीं मरता । पद्मावती ने

वताया कि इसके सिर के ऊपर जब तक भौरे मँडराते रहेंगे ये नहीं मरेगा।

- १३—लखमसेन धोनी पहन कर उड़ा ग्रौर भौरे को मार डाला, ग्रौर योगी को मार डाला।
- १४— ग्रब चन्द्रावती ग्रौर पद्मावती को लेकर गढ़ सामौर (पद्मा-वती की नगरी) में ग्राया, वहाँ से विदा लेकर ग्रपने नगर में ग्राया।

इस अंश में भी कई कथा-रूप या चक्र सम्मिलित हैं। पहला चक्र 'विद्वामित्र-हरिब्चन्द्र' कथा के भूमिका अंश के रूप में है।

१--स्वप्न में राजा ने वचन दिया।

२---- उस वचन के पालन में पुत्र मारा गया, पत्नी भी त्यागनी पड़ी ।

३---- उसे घरबार राजपाट छोड़ कर चल देना पड़ा।

प्रवें तथा ६वें सूत्र मिलकर किंचित विक्रम-चक्र का रूप ग्रहण् करते हैं। परदुखभंजनहार की तरह लखमसेन सेठपुत्र को डूबने से बचाता है।

तब ब्राठवें से ब्रन्तिम मूत्र तक इस कथा का चक्र वन के 'पंचिकिन टाइप' नाम के छठे कथा-रूप के समान हो जाता है। इसका दूसरा नाम वर्न ने 'प्राग्-प्रतीकी कथा-रूप' भी दिया है, लखमसेन में वर्न का दाना (Giant) सिद्ध या योगी होगया है, उसने पद्मावती को हथिया लिया है। लखमसेन या प्रेमी-प्रेमिका की तलाश में नहीं गया, प्रेमिका ही प्रेमी को तलाश करके पहुँचती है। इस अन्तर के श्रतिरिक्त शेष वर्न के अनुकूल है। प्रेमिका ही दाने या योगी के प्राग्-प्रतीक का भेद बताती है। जिसे प्रेमी या पित मार कर योगी को मार डालता है श्रीर पद्मावती को प्राप्त कर लेता है।

लखमसेन पद्मावती की इस कथा को यों तो पूरी कथा कहा जा सकता है, पर कुछ ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका समाधान इस कथा से नहीं होता । सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि पद्मावती ने १०१ राजाओं को मारनेवाले से विवाह करने की प्रतिज्ञा क्यों की है ? यह प्रतिज्ञा उसने योगी को ही बतायी । लक्ष्मग्रासेन को स्वयंवर में वरण करने और विवाह करने में इस प्रतिज्ञा का किंचित भी ध्यान नहीं रखा गया । दूसरा प्रश्न यह है कि योगी के रहस्य को पद्मावती कैंसे जानती है ? पद्मावती यह कैसे जानती है कि उसके ग्राभंक के . योगी चार दुकड़े करायेगा, चार दुकड़े करने पर धनुषवाण, खड़ा, धोती तथा सुन्दरी निकलेंगी ? पुत्र के चार दुकड़े होजाने पर लक्ष्मग्रासेन क्यों लौट कर

पद्मावती के पास नहीं गया ? यदि पेट फाड़कर लाने में पद्मावती की मृत्यु हो चुकी थी तो वह वाद में योगी के साथ कैसे दिखायी पड़ी ? क्या वह सुन्दरी ही पद्मावती थी जो चौथे खंड से निकली थी, जिसे लेकर योगी उड़ गया था? भौंरों में योगी के प्राग् हैं, इसे भी पद्मावती ने कैसे जाना ?

जायसी की चित्ररेखा में भी दो मूत्र तो स्पष्ट दिखायी पड़ते हैं। एक मूत्र नायक को है। इस सूत्र के चरण ये हैं--

१---ज्योनिषियों ने बताया कि नायक की उम्र कम है।

२—मृत्यु से कुछ पहले नायक काशी पहुँचा, वह तीर्थ में ही मरना चाहता है। ३—मृत्यु के समय से पहले उसने खूब दान-दक्षिणा

वाँटी । ऋषियों-ब्राह्मगों में व्यासजी भी । उन्होंने बड़ी उमर का ग्रार्शार्वाद दिया ।

४---- म्राशीर्वाद से मृत्यु टल गयी।

इस वृत्त में प्रथम चरण वस्तुतः 'सत्यवान' के चक्र में रखा जा सकता है। सत्यवान की उम्र भी कम बतायी है। परिगाम प्रथीत् कथा का म्रान्तिम चरण भी समान ही है। सत्यवान की मृत्यु भी टल गयी, चित्ररेखा के नायक की मृत्यु भी टल गयी। किन्तु सत्यवान की वस्तुतः मृत्यु हो गयी थी, उसे पुनरुज्जीवन प्राप्त हुम्रा है। यहाँ व्यास जी के भ्राशीर्वाद से मृत्यु म्राने से पूर्व ही टल गयी है। मृत्यु टालने का जानवूभ कर प्रयत्न सत्यवान कथा में है, यहाँ मृत्यु की तय्यारी में दान-पुण्य से व्यास का म्राशीर्वाद मिला भीर मृत्यु टल गयी।

दूसरा सूत्र नायिका चित्ररेखा का है-

१—चित्ररेखाका संबंध एक कुबड़े से नेगीकर ग्रायेथे।

२—कुबड़े की बरात चली, रास्ते में सोता हुग्रा नायक मिला। बरातियों ने उसे कुबड़े के स्थान पर दूल्हा बना दिया कि विवाह में बाधा न पड़े।

२—नायक का विवाह कुबड़े के स्थान पर चित्र-रेखा से होगया। रात को दोनों को साथ सुलाया गया। नायक ने नायिका के ग्रांचल पर दूसरे दिन ग्रपनी मृत्यु होने की बात लिखी ग्रौर

भ्रपना पता भी लिखा श्रौर चला गया।

४—नायिका ने लेख पढ़ा और सती होने की तथ्यारी करने लगी किन्तु सती होने ही वाली थी कि नायक लौट ग्राया, दोनों मिले।

इस कथांग की मुख्यवस्तु 'राजाचंद की बात' सम्बन्धी चौदहवें चक्र से संबंधित है। यहाँ नायक दैवयोग से दूल्हा बनाया गया है, किसी देव-परी या जादू का हस्तक्षेप नहीं, ग्रंतिम ग्रंग भी बदला हुग्रा है। चौदहवें चक्र में नायिका को प्रयत्न करना पड़ता है तब प्रिय को ग्रन्तिम रूप से प्राप्त किया जा सका है। यहाँ वैसा प्रयत्न नहीं है।

गर्भ-कथाएँ—इन मूल कथा-रूपों में किव ग्रौर भी ग्रिधिक विलक्षग्गता लाने या किसी रहस्य के समाधानार्थ या किसी नीनि-रीति के निदर्शनार्थ कुछ ग्रौर कथाएं भी जोड़ता है। ये गर्भ-कथाएँ निम्न लिखित कोटियों में रखी जा सकती हैं—

१—भूमिका कथाएँ या हेतु कथाएँ २—संयोजक कथाएँ ३—साक्षी कथाएँ।

१— भूमिका कथाएँ वे कथाएँ हैं जो मूल-कथा की भूमिका का काम देती है। गएएपित के माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध में 'काम' ग्रीर 'रिति' के शुकदेव के शाप के कारएा 'माधव' ग्रीर 'कामकंदला' के रूप में जन्म लेने की कथा, भूमिका-कथा ही है।

कुशललाभ ने यह भूमिका बदल दी है। इस भूमिका में भी शाप तो है किन्तु यह शाप इन्द्र का है, श्रौर जयन्ती नाम की श्रप्सरा को दिया गया है। एक छोड़ दो शाप हैं। एक शाप तो जयन्ती को रूप-गर्व के कारण मिला है। पहले शाप से वह पापाण-शिला बनी है। माधव से जब इस शिला का विवाह बालकों ने खेल-खेल में कर दिया, तब वह पुनः शाप-मुक्त हो श्रप्सरा होकर उड़गयी। किन्तु इस बार वह इस विचार से कि उसका विवाह माधव से होगया है वह उसके पास ग्राने लगी है। जब प्रतिबन्ध लगाया गया तो उसने माधव को ही इंद्रलोक में बुला लिया, यहाँ तक कि नृत्य के समय भी उसे भ्रमर बना कर उरोजों के बीच कञ्चुकी में रखकर वह नृत्य करने लगी। तब इन्द्र ने वेश्या के घर जन्म लेने का शाप दिया। इन प्रकार कामकंदला का जन्म हुग्ना। माधव का जन्म शिव के एक बार स्खलित होजाने से हुग्ना। शिवजी ने श्रपना यहू रेत गंगा किनारे सरपत में रख दिया। राज पुरोहित संतान का भूखा था। शिवजी ने श्राशीर्वाद दिया। वे गङ्गा किनारे श्राये तो सरपत में

बालक मिला। इसी का नाम माधव रखा गया। यह समस्त कथा भूमिका कथा है। विरहवारीश में गोपियों के शाप से काम-रित का माधव तथा कामकन्दला

के रूप में उत्पन्न होना, तथा लीलावती को ब्राह्मण के शाप ग्रौर शिव के बरदान से पुष्पावती में पैदा होना भूमिका-कथाएँ हैं। बोधा की कामकन्दला ने राजा के घर में जन्म लिया, पर उसमें पण्डितों ने वेश्या के लक्षण वताये तो एक कटहरे में बन्द कर नदी में वहा दिया। उसे नटों ने नदी से निकाला, पाला-पोसा तथा कामावती के राजा को दे दिया। वह राजनतंकी बन गयी।

रसरतन में काम-रित द्वारा सोम-रंभा में स्वप्न दिखाकर पारस्परिक प्रेम का भाव पैदा कराने का प्रसङ्ग तथा रंभा की उत्पत्ति विषयक प्रसङ्ग भूमिका कथा है।

इसी प्रकार लखमसेन पद्मावती में योगी द्वारा १०१ राजाक्रों को पद्मावती वरगा के लिए मार डालने के लिए एक कुँए में पटकते जाना भी भूमिका-कथा ही है।

भूमिका-कथा आरंभ में ही आती है, ऐसी ही कथा जब किसी बात का हेतु बताने के लिए कथा के अन्दर आती है तो उसे हेतु-कथा कह सकते हैं। वीसलदेव रास में उड़ीसा के राजा के संबंध में रानी राजमती को ऐसा विशेष ज्ञान क्यों है इसे बताने के लिए राजमती ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनायी

है। यह पूर्व जन्म में हरिएगी होने की कथा हेतु-कथा है। इसी प्रकार प्रायः सभी जैन-कथाग्रों में पूर्वभव का वृत्तान्त कहीं न कहीं

द्रता प्रकार प्रायः तमा जन-कथाश्रा म पूर्वमय का पृराग्य कहा व कहा प्राया ही है। वह 'हेतु कथा' के रूप में ही प्रवतीर्गा होता है। चतुर्भुं ज की मधुमालती में जंतमाला द्वारा मधुमालती और श्रपनी पूर्वभव की कथा बर्तायो गयी है।

संयोजक-कथा इन कथा श्रों में संयोजक कथा श्रों को विविध कथा श्रों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। संयोजक कथा सूत्र की भाँति है जिसमें श्रनेक कथाएँ मिनकों की भाँति पिरोयी रहती हैं। इसके अनेकों उदाहरण भारतीय कथा-साहित्य में प्रसिद्ध है—वैताल-पच्चीसी में विक्रमादित्य श्रीर वैताल की कहानी संयोजक कथा है। सिंहासन बत्तीसी में भोज श्रीर सिंहासन की बत्तीस पुतलियों की कथा संयोजक कथा है। प्रियमेलक कथा

में मुख्य नायक ही संयोजक कथा का रूप घारएा किये हुए हैं। विक्रम चक्र की सभी कथाश्रों में एक संयोजक-कथा होती है, वह कथा कभी कभी इतनी सी ही होती है कि "बड़ी पूजा-उपासना से भगवान या ऋषिसुनि, या देव-दानव

के ग्राशीवाद से पुत्र जन्म हुग्रा। यह पुत्र ग्रत्यन्त प्रवल या ग्रत्यन्त सम्मोहक

था, ग्रतः उसे निष्कासन दिया गया । वह घर से निकला ग्रौर कितनी ही कथाग्रों का स्वयं नायक बनता चला गया ।''

२—साक्षीकथाएँ—ये कथाएँ बीच बीच में ग्रातीं हैं ग्रौर किसी तथ्य, नीति या स्थिति को समभाने के लिए हष्टान्त या उदाहरण की भाँति दी जाती है। चतुर्भुं जदास की मधुमालती में साक्षी कथाग्रों का सबसे ग्रधिक उपयोग किया गया है। उसमें ये कथाएँ साक्षी कथा के रूप में है:

१---मृग-सिंहनी की प्रेम-कथा

२—यूहर (उल्लू) श्रौर काग की कथा (काकोलुकीय)

३--टिटहरी के ग्रण्डों की कथा

४--कुंवर कर्ण की कथा

५---मलंदसुत चन्दा श्रौर श्रनवरी की कथा।

इन म्रन्तर्भुक्त सहायक या उपकथाम्रों को म्रलग कर देने पर मूल कथा प्राप्त होती है। इन्हीं की कथा-चक्रों में ऊपर दिखाया गया है।

## हिन्दी पूर्व की जैन कथाओं में मिलने वाले अभिप्राय

हिन्दी की कथाओं का जैन कथाओं की परंपरा से घनिष्ठ संबंध है। ऐसा श्रव तक प्रतिमासित होता रहा है। यहाँ हम हिन्दी पूर्व की कुछ जैन कथाश्रों के ग्रभिप्राय दे रहे हैं, जिनसे हिन्दी कथाग्रों से संबंध का प्रमाण उपलब्ध होता है।

भविसत्तकहा

[१०वी शताब्दी से पूर्व (स्वयंभू

तथा हेमचन्द्र के बीच के

काल मैं धन-पाल कृत)

३--नायक ग्रौर सुन्दरी का विवाह। ४--जहाज पर घर लौटते समय सुन्दरी पर श्रासक्त हो जहाज के स्वामी ( सौतेले

एक सुन्दरी उसे मिली।

भाई ) ने नायक को धोखे से कहीं छोड़ कर सुन्दरी को लेकर जहाज चला

१-सौतेले भाई की ईर्ष्या । उसने धोखे से

नायक को जंगल में छोड़ दिया।

२--नायक एक उजड़े नगर में पहुँचा जहाँ दानव या राक्षस के अभिभावकत्व में

दिया ।

मोहित ।

५-नायक ने राजा से कह न्याय द्वारा भ्रपनी सुन्दरी को प्राप्त किया।

६-व्यापारी द्वारा लाये गये एक राज-

कुमारी के चित्र को देख राजा उस पर

णायकुमार चरिउ [पुष्पदन्त कृत]

३५२

3 -- मूनि की भविष्यवागी से पुत्र-जन्म की सुचना । ५-वंद स्थान (जिन मन्दिर जो किसी मे नहीं खुला ) पृत्र के चरगा-स्पर्श से खूल गया। ६—कुँए में गिरे बालक की नाग द्वारा रक्षा। १०--मौनेल भाई द्वारा नायक को मारने के प्रयत्न : उद्धत ग्रद्य तथा उद्धत हाथी द्वारा। नायक ने दोनों को वश में किया। ११- उद्यान में एक उत्सव में नायक तथा युवती मिले तथा प्रेमाबद्ध हए। १२-एक व्यक्ति ने एक तेज घोड़ा दिया जो नायक को भगाकर दूर देश में ले गया । १३-युवती को एक यक्ष चुरा ले गया। १४-- मानसरोवर प्रदेश में युवती ग्रीर नायक मिल, विवाह हम्रा। १५ - मित्र ने नायक का पता लगाया, मान-सरोवर में एक किन्नरी के गीत द्वारा। १६ - नायक के सौन्दर्य से नगर-युवितयाँ श्राकान्त । १७—सिंहल द्वीप में जाकर राजकुमारी मे विवाह। १८--राजकुमारी पर मोहित एक रिक्तेदार नायक को ममृद्र में फेंक देता है। ४ थे ग्रभिप्राय को किचित परिवर्तिन किया गया है; ६वाँ चित्र देखने का ग्रभि-प्राय भी इसमें है ] १६-( सिंहल की) राजकुमारी के पेट में से सर्प निकलता श्रौर प्रेमी को इस लेता।

२०-नायक ने पेट मे निकलने वाले सर्प

सनत्कुमार-चरित

सं० १२१६ में

ले० हरिभद्र]

जिशादत चरित

रचयिता-लाखू यालक्ख्याे

१२७५

सं०

को मार कर राजकुमारी से विवाह किया। करकंडु चरित्र २१- अशुभ लगन में उत्पन्न राजकुमारी (नाम पद्मावती) सं० ११२२ परित्यक्त, एक रचयिता उद्यान में। २२--नायक ने विवाह किया। मुनि कनकामर] २३--दोहद में--पुरुषवेश में रानी ने राजा के साथ हाथी पर नगर-भ्रमग् किया हाथी भाग खड़ा हुआ। एक वन में पहुँची। २५--- सूखा बन हरा होगया ( रानी के पहुँचते ही ) २६ - रानी के ( श्मशान में ) पुत्र-जन्म जिसे गया। २७ — एक भ्रन्य राज्य के राजा की मृत्यु पर नायक को राजा बनाया गया। २८--पिता ग्रौर पुत्र (नायक) में युद्ध; नायक की माँ ने दोनों को मिलाया

२६-एक विद्याधर हाथी रूप में नायक की पत्नी को हर ले गया ३० — सिहल में जाकर राजकुमारी से विवाह

३१ — सिंहल की राजकुमारी के पेट में सर्प निकलता था

३२ - उस सर्प को मार कर विवाह किया ३३ — सिंहल राजकुमारी के साथ लौटते समय

मारा, पर नौका पर नहीं लौट सके)

३५ - रानी बहकर एक अन्य द्वीप पर पहुँची,

२४--राजा-रानी वियुक्त [ राजा हाथीं से कूव कर ग्रलग, रानी हाथी पर चढ़ी

एक चांडाल (रूप में विद्याधर ) ले

मच्छ का नौका पर श्राक्रमरा ३४--राजा ( मच्छ मारने कूदे, मच्छ को

को एक विद्याधरी उड़ा ले गयी।

वहाँ पति प्राप्त्यर्थ पूजा । पद्मावती ने प्रकट हो पति मिलन का ग्राक्वासन दिया

३६ - विद्याधरी ने राजा से विवाह किया श्रौर वियुक्त रानी (रितवेगा) मिलाया

पउमिसरी चरिड ११६१ वि०

३७-एक पिशाच ने नायक-नायिका के प्रम में संदेह उत्पन्न कर भेद पैदा किया

ले० धाहिल]

३५—चित्र ग्रङ्कित मयुर हार निगल गया, फिर माया से उसे उगल दिया।

सुदंसरा चरिउ ११०० वि० ले० जयनंदी] ३६--एक रानी ने नायक के सौन्दर्य पर मुग्ध हो उसे बूलाया ग्रौर रित का प्रस्ताव किया ।

४०--नायक के ग्रस्वीकार करने पर लाँछन लगा, बंदी बनाया।

४१ — बिंतर (देव). ने नायक की रक्षा की।

जंब सामि चरिउ

४८--स्वप्न का फल पुत्र होना [१०७६ वि० वीरकवि] ४३--नायक ने मत्त गज को वश में किया

ऊपर दिये गये ग्रभित्रायों के साथ उन ग्रभित्रायों को भी जोड़ना भ्राव-व्यक है जो ऊपर हिंदी जैन कथाय्रों से दिये गये हैं, क्योंकि प्रायः सभी हिंदी जैन कथाएँ अपने से पूर्व की अपभ्रंश या संस्कृत जैन कथाओं का अनुवाद या रूपान्तर ही हैं।

इन स्रभिप्रायों को देखकर हिन्दी कथा-काव्य परंपरा पर हिष्ट डालने से वह इन जैन अपभ्रंश कथाओं का ही विकास विदित होती है किन्तू सत्य यह है कि इन कथा श्रों का श्रीर हिन्दी कथा श्रों का मूल स्रोत एक ही है, वह है लोकमानम की लोक-कथाएँ। वहीं मे इन जैन कथास्रों को सामग्री मिली श्रीर वहीं से हिन्दी कथा-काव्यों को।

### उपसंहार

विकास की टिष्ट से जो बात सबसे ग्रधिक ध्यान ग्राकिषत करती है वह

योगी या जोगी है। यह नाथ जोगी है। 'लखमसेन पद्मावती कथा' के ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं : "पद्मावती कहइ सुरा नाथ, एक बोल माँगू तो हाथि।" योगी को पद्मावती ने यहाँ 'नाथ' कहा है। यह सम्प्रदाय की दृष्टि से ही प्रतीत होता है । यह जोगी को नाथ-संप्रदाय का सिद्ध करता है। नाथ-मंप्रदाय की परम्परा से यह जोगी इस कथा-काव्य की परंपरा में ग्रा पहुँचा है । यों तो जैसा ऊपर बताया गया है हिन्दी के इस यूग के कथा-साहित्य की परम्परा का तारतम्य जैन-कथा-परम्परा से बैठता है। प्रायः प्रधिकाँश श्रभिप्राँय, जो हिन्दी-कथा-परम्परा में काम में ग्राये, वे जैन कथा-परम्परा में मिलते हैं, और उन्हीं की संतति हिन्दी कथा-काव्य प्रतीत होते हैं। किन्त्र वास्तविक बात यह है कि इस युग की पृष्ठभूमि जटिल सूत्रों से निर्मित थी । नाथ-संप्रदाय के सूत्र भी लोक में युलमिल गये थे । जैसे जैन-परम्परा के तन्तु किसी कवि विशेष द्वारा प्रकल्पित नहीं थे, वे लोक-संपत्ति थे, लोक-कयात्रों में व्याप्त थे ग्रौर लोक-कथात्रों से ही लिये गये थे, वैसे ही नाथ-संप्रदाय के सूत्र भी लोक-व्याप्त हो लोक-कथाग्रों से लिपट गये थे। भर्तृहरि का वृत्त भर्तृहरि के लिए योग का वृत्त हो सकता है, पर भर्तृहरि की पत्नी के लिए तो वह प्रिय-वियोग का दारुए। प्रसंग है। पूरनमल के वृत्त की धुरी भी विमाता-प्रोम ही तो है। मत्स्येन्द्रनाथ का त्रिया देश में रम जाना, भ्रौर उनके उद्धार हेनु गोरखनाथ का त्रिया देश जाना क्या योगी द्वारा इव्ट प्राप्ति के निमित्त यात्रा करने के समान ही नहीं है। नाथ-सिद्धों के चिरतों के साथ जो अद्भुत सिद्धि-चमक्कारों के अभिप्राय जुड़ गये थे उन्होंने इस युग की प्रेम गाथाओं शौर कथाओं के लिए उन्हें विशेष स्नाकर्षण युक्त बना दिया था। स्रतः योगी प्रायः प्रत्येक कथा-कान्य की धूरी बन गया है।

एक ग्रौर दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि प्रेमगाथा ग्रौर कथा के माध्यम से जैसे योगी का ग्रन्थ ग्रौर निर्गुग, प्रोम के रूपक से, सगुगा होने का प्रयत्न कर रहा है। वह लोक-मानस की भाषा में ग्रपना रूपान्तर ढूँढ़ रहा है।

योगी को प्रेमयोगी बनाकर गाथा धौर कथा के रचयिताधों ने अपनीअपनी दार्शनिकता उसके साथ गूंथ दी। वस्तुतः दार्शनिकता ने लोक-मानम
के विकास-क्रम में यौन-संपर्क को आरम्भ में उर्वरत्व का अनुष्ठान समभा,
फिर उसे प्रतीकात्मकता प्रदान की, उसे टोने से युक्त तो माना ही गया था,
उसके पुरुष-स्त्री पक्ष की शक्तियों को काम-रित का नाम ही नही दिया गया,
उसे देवत्व प्रदान भी किया गया। देवत्व सदा कल्यागुकर शक्ति ही तो है।
एक तात्विकता ने काम को काम के रूप में ही चार पुरुषार्थी में गिन लिया धौर
कामकथाएँ लिखीं जिनकी फल-श्रुतियाँ निखना वे नहीं भूले—यथा

सुगाइ कथा जे ब्रापइ दान, गाइ दक्षगा ब्रर कापड़ पान । बीर कथा संभलइ जे रली, तिहि बीयोग नहीं एका बड़ी ।। १३० हरि जल हरि थल हरी पयालि, हरि कसासुर बिधयो बालि । दैत्य स्यंघारगा त्रिभुवनराय, सुरता जे बैंकु ठा ठाइ ।। १३१ —लखमसेन पद्मावर्ता (दामो)

अंह कथा जे संभलइ, वंचइ बली विशेष।
पातक परीयावट तराां, तिहां रहइ नहीं रेष ॥२१३॥
महिनिशि ग्रानंदइं सरइ, अंगि न ग्रावइ रोग।
सजरा-तराां संख्या नहीं, भिव भिव पामइ भोग ॥२१४॥

माधवानल कामकंदला प्रबन्ध (गरापित)

इन काम-कथाश्रों में भी प्रेम की श्रनन्यता है, किन्तु सशरीर काम-

१. कथा के संबंध में शास्त्रकारों ने विचार किया है। भामह ने कथा श्रीर श्राख्यायिका का उल्लेख किया है। दण्डी में श्रीर भामह में साम्य है। उसने दोनों में कोई विशेष भेंद नहीं माना। ग्रानन्दवर्द्ध नाचार्य ने कथा के तीन भेद माने: १ परिकथा, जिसमें इतिवृत्त मात्र हो, रस-परिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान न हो। लखमसेन पद्मावती को संभवतः परिकथा कहा जा सकता है। २ सकले कथा श्रीर ३—खंड कथा। श्रीभनव गुप्त ने परिकः में वर्णन- वैचित्र्य युक्त ग्रानेक वृत्तान्तों का समावेश ग्रावर्यक माना है। सकल कथा में

कल्याग् के लिए। इसे काम से बिलग नहीं किया जा सका, यद्यपि 'प्रेम' को दार्शनिक स्तर पर रखने के लिए कुछ सांप्रदायिक चेष्टा भी की गयी मिलती हैं। किन्तु वह समस्त दार्शनिक ऊहापोह लोक-तत्वों से तिल-तंदुल न्याय से मिली हुई है। काम-कथाओं की मूल प्रवृत्ति से ये प्रेम-कथाएँ भिन्न नहीं। नायक-नायिका के संयोग के स्थलों के वर्णनों से यह तथ्य स्पष्ट उद्धाटित होता है। यही नहीं काम-शास्त्रानुसार नायिकाओं का वर्णन और उनका नखिशख वर्णन भी दोनों को एक ही परम्परा का बताता है। चतुर्भु जदास ने मधुमालती को कामकथा ही नहीं, नीतिकथा और राजनीति कथा भी बताया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन प्रोमगाथाश्चों में तथा श्रन्य कथा-साहित्य में भी 'कथा-तत्व' का मूल लोक-क्षेत्र है। इनमें दिव्य तथा श्रलौकिक श्रौर जंत्र-मंत्र, जादू-टोना लोक-मानस की परम्परा से श्राया है। इनमें योग तथा प्रोम का जो गठबंधन हुशा है वह भी इनका सम्बन्ध श्रन्तर्धारा द्वारा सिद्ध-नाथों की साधना के सूत्र के लोकावतरए। से सिद्ध करता है।

वस्तुतः 'कामकथा' का इस काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था, श्रीर भार-तीय हिष्टकोरा के श्रनुसार यह काम-कथा भी दैवी तत्व से युक्त ही मानी जाती थी। यह चतुर्भु जदास की मधुमालती से तो श्रत्यन्त स्पष्ट ही है। उन्होंने मधु को कामावतार बताया है—

''काम ग्रंस पूरन ग्रवतारी याकी ग्रकथ कथा है न्यारी तीन लोक सारे इन जीते। ऐसे करत बहुत दिन बीते'

बोर्स से फलपर्यन्त तक की पूरी कथा रहती है। श्रीपाल चरित या प्रसुम्त चिरत इस कोटि में ग्रा सकते हैं। खण्डकथा एकदेश प्रधान होती है। हेम- चन्द्र ने सकल कथा को चिरत नाम दिया है। उदाहरण में 'समरादित्य-कथा' का नाम दिया है। उपकथा में चिरत के ग्रन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कथान्तर का वर्णन रहता है। 'चित्रलेखा' को हेमचन्द्र ने उपकथा माना हे। हिरभद्राचार्य ने एक नया वर्गींकरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सामान्य कथाग्रों को चार भागों में बाँटा है: १—ग्रर्थ-कथा, २—काम-कथा, ३—धर्म-कथा ग्रोर ४—संकीर्णकथा। ग्रर्थकथा का विषय ग्रर्थ-प्राप्ति होता है। कामकथा प्रेम-कथा है। धर्मकथा की परिभाषा में सिद्धिष ने लिखा है:—

''मोक्षकांक्षे कतानेन चेतसांसि लष*ि*न्तये ग्रुद्धां घर्मे कथामेय सात्त्विकास्ते नरोत्तमाः

श्रीर 'संकीर्णकथा' का यह लक्ष्मण दिया है—

'ये लोकद्वय सापेक्षाः किश्चित्सत्त्वयुतानाः कथातिच्छन्ति संकीर्णाः ज्ञेयास्ते वर मध्यमाः हस कामदेव को उन्होंने एक ग्रत्यन्त सामान्य स्तर पर भी पहुँचा दिया है—-

> "जोवन रूप जहाँ लौं होई मो प्रतिबिंब काम को होई"

किन्तु भ्रपने यहाँ तो 'कामावतार' का पौराणिक उल्लेख भी है, वहें कृष्ण पुत्र अध्यापन कामावतार ही हैं इसीलिए इन्होंने लिखा है—

"प्रदमन देह किसन जिन्ह पाथे सरभर करत कौन तिहिं साधे"

जैनियों में भी २४ कामावतारों में प्रद्युम्न का उल्लेख है। प्रद्युम्नचरित इस प्रकार कामदेव का ही चरित है। ऊपर 'माधवानल कामकंदला' की कुछ, भूमिका-कथाओं का उल्लेख हुआ है, उससे 'माधवानल कामकंदला' की कथा एक भिन्न रूप से कामावतार की कथा ठहरती है। इसलिए 'काम-कथाएँ' काम-रित के अवतारों की भी कथाएँ थीं, और मूल में काम-शिक्षा की भी कथाएँ थी। किन्तु इनका स्तर लोक-मूल से संबद्ध रहता था।

इन कथाश्रों में दैवी तत्व, पशु-पक्षी तत्व, जादू-टोना या सिद्धि-चमत्कार, शाप-वरदान के श्रद्भुत अंश तो प्रायः होते ही हैं, जिनमें विश्वास श्रीर जिनके उल्लेख श्रीर श्रवण में श्रानन्द विना लोक-मानस के श्रसंभव है; पर प्रायः सभी कथाश्रों में किसी-न-किसी रूप में योगी, समुद्र यात्रा, ऋनु वर्णन श्रीर बारहमासा, संयोग-संभोग, वियोग, गुरु या मार्गदर्शक, रूप-सम्मोहन श्रीर नखिशक, युद्ध-वर्णन, मिल ही जाते हैं।

इन पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट विदित होता है कि ये गाथाएं और कथाएँ चार सूत्रों से गूँथी गयी हैं:—

१—योगी कथा—इसका रूप प्राय यह रहता है: गुरु मिला, उसने माया [ या विद्यमान पत्नी ] से मन उचटा दिया। शिष्य विरक्त होकर गुरु के पीछे चल पड़ा। गुरु के उपदेशानुसार उसने योगी होकर योग साधा। उससे सिद्धि प्राप्त की। माया, गुरु, योग, यात्रा इस कथा का परिकर बनाते हैं।

२—सिद्ध-कथा—गुरु ने शिष्य को सहज का ज्ञान दिया—शिव को शक्ति या डोमिनी चाहिये। विना उससे रमे योगी सिद्ध नहीं हो सकता, न सिद्ध पूर्गता ही पा सकता है। इसमें शाक्त ग्रीर तंत्र दोनों समन्वित हैं।

गुरु, प्रोम, पद्मिनी, रूप-सम्मोहन, नख्-शिख, संयोग-संभोग इस कथा का परिकर बुनाते हैं।

३—वोर कथा—वीर वीरकार्यार्थ घर से चल पड़ता है, आक्रमण या

युद्ध में प्रवृत्त होता है। विजय प्राप्त कर विजयोल्लास ग्रौर विजयोपहार हे सुन्दरी ग्रोर रत्न लेकर लौटता है। ग्रह-पत्नी का वियोग।

गृह-त्याग, बड़े समूह के साथ यात्रा, भेदिया मार्गदर्शक, युद्ध, सुन्दरी-रत्नोपहार इस परिकर के हैं।

· गृह पत्नी का वियोग, वियोग संदेश में वारहमासा भी इसी परिकर के हैं।

'वीर' शब्द एक विशेष साम्प्रदायिक ग्रर्थ भी रखता है। तन्त्रों के श्रनुसार सत-रज-तम इन तीन गुर्गों के कारग मनुष्य भी तीन प्रकार के हैं: १—पशु=तम-प्रकृति, २—वीर=रज - प्रकृति, ३—दिव्य=सत-प्रकृति। सामान्यतः मनुष्य पशु है, पशु से 'वीर' स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे चार साधनाग्रों में होकर क्रमशः ऊपर उठाना चाहिये। वे चार साधनाऐं हैं: १ — वैदिक: क्रिया मार्ग। एक विशेष पद्धति से वेद के बताये मार्ग का ग्रनु-सररा, जो ब्रागमिक के ब्रमुकूल हो । २-वैष्रावः भक्ति मार्ग । विष्यु की भक्ति प्रधान, विष्णु को सर्वव्यापक रूप में देखते हुए । तथा ३ - शैव-क्षत्रिय मार्ग । शिव-ध्यान, कठिन परिश्रम और शक्ति उपार्जन, इससे ज्ञानमार्ग प्राप्त होता है। ४—दक्षिरा—इसके द्वारा 'पशुत्व' छूटता है, साधक 'वीरत्व' प्राप्त करता है। इसमें 'देवी' का ध्यान किया जाता है। रात्रि में विशेष ग्रनुष्ठान किये जाते हैं। मतुष्य की ग्रस्थियों की माला के उपयोग द्वारा विलक्षरण सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इन सिद्धियों से युक्त हो वह बीर बन जाता है। 'बीर' से ऊपर उठकर दिन्य बनने के लिए 'वाम', 'सिद्धान्त', 'ग्रयोर', 'योग' साध-नाम्रों से कौल' साधना पर पहुँचना होता था। 'लखमसेन पद्मावती इसी क्रर्थ में 'वीर काव्य' है। कर्पूरमंजरी में इस सम्प्रदाय के भैरवानंद का उल्लेख है । इसमें भी भैरवानंद का सुभिरन किया गया है । "समरु वीर भइरवाएांद ।" भ्रादि । इस कवि ने पहले अध्याय के आरम्भ में लिखा:—

'सुगाउ कथा रस लील विलाश । योगी मरगा राय बनवास ।
पद्मावती बहुत दुख सहइ । मेलउ किर किव दामउ कहइ ।
कासमीर हूंती नीसरइ । पंचन हू सत अ्रमृत रस भरइ ।
सुकिव दामउ लागइ पाय । हम वर दीया सारद माय ।
नमुं गगोश कुंजर केस । मूंसा वाहगा हाथ फरेस ।
लाडू लावगा जस भिर थाल । विधन हरगा समरू दूंदाल ।
संवतु पनरइ सोलोत्तरा मकारि । ज्येष्ठ विद नवमी बुधवार
सप्त तारिका नखत हढ़ जागा । वीर कथा रस करूं बषांगा
सरस विलास कामरस भाव । जाहु दुरीय मिन हुऊ उछाह ।

न्नादि। दूसरे खण्ड का ग्रारम्भ केवल भैरवानंद के स्मरण करने के बाद ही कर दिया है। इसमें योगी को 'वीर' भी कहा गया है। सिद्ध ग्रथवा वीर के मन में 'पद्मावती' को पाने ग्रौर उसे पाने के लिए १०१ मनुष्य कपालों का ग्रायोजन, यह समस्त वृत्त उसे साम्प्रदायिक दृष्टि से 'वीर' सिद्ध करता है।'

बीर शब्द का संबन्ध 'वीर्यवान' से भी है। वीर्यवान का सम्बन्ध 'सरस-

(४) विश्विक-कथा—वागिज्य के लिए विग्विक देश-विदेश जाता है, विशे-पतः समुद्र-यात्रा करके दूर देश जाता है। उसकी पत्नी घर में उसकी वाट जोहती है। वियोग में दुःख के दिन विताती है। वह विग्विक समुद्र-यात्रा करके दूर देश से धन-मंपत्ति लेकर लौटता है। इसमें कभी-कभी खरीदी हुई सुन्द-रियाँ भी होती हैं। समुद्र यात्रा, गृहपत्नी का वियोग, इसी के परिकर के हैं।

इन चारों क्षेत्रों में से ग्रारंभ के तीनों पर यथाक्रम से हम पहले ही विचार कर चुके हैं। चौथी कथा का सम्बन्ध तो स्पष्टतः लोक-क्षेत्र ही है। इस प्रकार इन कथाश्रों में ये स्तर मिलते हैं:—

तीन—[ कल्पना-विधान : ग्रलंकार-ग्रवर्ण्य योजना, उद्दीपन

लोकमानम \*

दो--[ वर्ण्य-वस्तु : इतिहास, लोक कथा, पुराग्-कथा, कल्पना-कथा

एक---[कथा-म्रभिप्राय, कथा-तन्तु, कथा-रूप, फल-श्रुति, साधना-रूप

इस कथा-साहित्य की ग्राधार-भूमि लोक-मानस है। समस्त ढाँचा ग्रीर निर्माग् की समस्त नींव गहराई में लोक-मानस से ग्राबद्ध है। इस ऋाधार-

विलास काम रस भाव' से भी किया गया है। यह तन्त्र के अनुष्ठानों से भी सिद्ध है, और सामान्य किन्तु आदर्श 'काम-कथाओं' से भी। यह 'वीर्यवानता और शौर्य' साथ साथ दिखाने के लिए एक अद्भुत कथांश की अवताररणा भी की गयी। यह अवताररणा हमें 'हम्मीर रासो' में ही नहीं मिलती, 'चतुर्भुज' की 'मधुमालती' में अन्तिम साक्षी-कथा के रूप में भी मिलती है। यह यों अइलील भी प्रतीत होती है। बन में ही नायक-नायका रति-रत हैं। वहाँ सिह आ पहुँ चता है। नायक रित से बिना विरत हुए ही, धनुष-वार्ण से उस सिह को मार डालता है। इस नृत से 'काम वर्यवान और शौर्य व्यूरवीरता दोनों की सिद्धि दिखायी गयी है। इसी कारण काम-कथाओं में भी युद्धादि विषयक वीरकथांशों को नियोजित किया गया है।

इसे प्रकार वीर-कथा में साम्प्रदायिक हीं नहीं सामान्य वीर-व्यक्तिःव का भी समावेश है। भूमि में इतिहास-पुराग् तथा कल्पना-कथा तक मूलतः लोक-मानस के ढाँचे में ढलकर ही ग्राये हैं। इसके ऊपर भी लोक-तास्विक स्तर है। यह सामान्य लोक क्षेत्रीय है। बड़ी-बड़ी शास्त्र ग्रौर ज्ञान की देनें, साम्प्रदायिक तथ्य ग्रौर विश्वास लोक-क्षेत्र में प्रचलित होकर ग्रत्यन्त सामान्य लोक-भूमि के वन जाते हैं। वहीं से किव ग्रौर साहित्यकार ने इन्हें लिया है। इसके ऊपर किव का उपाजित ज्ञान गुंथता दिखायी पड़ता है। यह केवल ग्रत्यन्त प्रतिभागाली ग्रौर ऊँचे किवयों में ही मिलता है। इसके ऊपर एक भीना ग्रावरएा ग्राध्या-रिमक रंग का रहता है। इसी में सिद्धान्त ग्रौर दर्शन के कुछ दर्शन होते हैं।

## चतुर्थ अध्याय

ξ

# सगुण भक्ति काव्य

ग्रारंभिक-भक्ति तत्व लौकिक तत्व है। इसका विकास लंक तत्वों म सर्मन्वित होकर सम्पन्न हुन्ना है । भक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप पर ध्यान दिया जाय तो विदित होगा कि इसमें एक श्रोर तो 'राग तत्व' की तन्मय-कारिगाी या तादातम्य कारक वृत्ति होती है, दूसरी स्रोर इसके साथ मूल स्नानुष्ठा-निक भावना होती है। मूल ग्रानुष्ठानिक भावना में टोने का भी तत्व विद्य-मान रहता है। इसका श्राधार तत्व प्रायः वही है जो देवी-देवता या दई-देवता को ग्राधीन करने के उपयोग में ग्राता है। इसमें दई-देवता की सत्ता ग्रौर बिक्त में विक्वास निहित होता है, यह सत्ता या शक्ति नाम-रूप-धारिगा होती है। रूप-धारगा में मूलतः वैलक्षण्य होता है। मानवेतर तत्व से भी मूल-स्थिति में इसका गाढ संबंध होता है। ये तत्व आरंभ में अने-कथा होते हैं, बीरे-धीरे ग्रादिम 'मन' जैसे तत्व के विश्वास से वे सभी मान-वेतर तत्व मानव-तत्व के साथ संजोये जाकर एक परमदेव का व्यक्तित्व धारए करते हैं। इसे तुष्टु करने का भाव भी निरंतर विद्यमान रहता है । इस परम-देव का साक्षात्कार ग्रादिम मन कर सकता है, सृष्टि के विखरे तत्वों में भी ग्रौर उन्हीं के समन्वित रूपों में भी । इसके लिए उसमें नाम-रूप के 'ग्रंगागी' भ्रनुष्ठान् का ग्रायोजन रहता है। नाम के लिए उसका 'नाम' है यह मंत्र का ३६३

काम करता है। इसे लेने पर नामधारी को वश में होना ही पड़ता है, क्योंकि 'नाम' नामधारी का ग्रंग ही होता है। रूप की भी मूर्त कल्पना करनी ही पड़ती है। नाम-रूप की 'व्यान-धारणां से उस 'परमदेव' का ग्रावाहन होता है। यह ग्रमुप्टान ग्रमीप्ट साधन के लिए किये जाते हैं। ग्रभीष्ट में वह देव कैसे बाधक वने या कैसे बाधक न रहे, यह बात सिद्ध करने के लिए उसको नुष्ट किया जाता है—इस तुष्टि के लिए उसे पहले तो ग्रपना निजी देवता वनाया जाता है, ग्रौर उसे ग्रपने हृदय के राग-तत्व समिप्त किये जाते हैं; उसे बिल भी दी जाती है। बिल में भी ग्रात्म-समर्पण का भाव होता है। मन सिद्धान्त सहानुभूतिक टोना (ग्रहं मवत्) = मनुष्य बिल = पूर्ण ग्रात्म-समर्पण। इन तत्वों से ही भिक्त का निर्माण होता है। ये जहाँ विद्यमान हैं वहाँ भिक्त विद्यमान होती है।

सिन्यु सभ्यता में ये तत्व विद्यमान देखे जा सकते हैं :--

'परमदेव'—परमदेव की सत्ता का इस सभ्यतानुयायियों ने जो साक्षात्कार किया उसका एक विवरण श्री केदारनाथ शास्त्री जी ने 'हड़प्ता' नामक पुस्तक मे, दिया है। उनका कथन है कि—

"इसका शरीर जो प्रकटतः मानुषी दिखाई देता है वस्तुतः कई पशुग्रों ग्रथवा उनके ग्रवयवों के विलक्षण संयोग से संगठित है। यह मूर्ति भ्रान्ति ग्रौर प्रतारणा का भव्य उदाहरण है। पशुमुख के समान लम्बा चेहरा, उभरी हुई तिरछी ग्राँखों, लम्बे कान, ग्रांखों से लेकर थोथनी तक दोनों ग्रोर गहरी भूरियाँ, रोमरिहत ग्रस्थिमय छोटा-सा सिर —ये सब लक्षण निस्सन्देह इस सत्य के प्रत्यायक हैं कि सिर पशु का है। ग्रौर फिर सिर पर कृटिल विशाल सींग जो-स्पष्ट रूप से मैं से के हैं इस बात का ग्रौर भी समर्थन करते हैं कि देवता महिष-मुंड है। + + + + देवता के महिष मुंड होने का समर्थन उस हस्य से भी होता है जो मोहंजो-दड़ो की एक मुद्रा पर उत्कीण है: फलक २७,३:। इसमें प्राकार-वेष्टित देवद्र म के सामने एक यूप है जिसके शिखर पर सींगवाला महिषमुण्ड प्रतिष्ठित है। सींगों के मध्य में शिखण्ड के समान उतरती हुई पीपल की शाखा देवत्व का चिह्न है। यूप के शिखर पर महिष-

मेके─फर्दर एक्सकेवेशन्स एट मोहेंजो-दड़ो, ग्रं २, फलक १०३, मुद्रा ८।

२. प्राक्-बंशावली-काल के सुमेरियन देवताश्रों के मुकटों में वन-वृषभ के सींगों के बीच भी देवद्रुम की मंगलमय शाखा है। प्रतीत होता है कि शाखा शिखण्ड की वह विलक्षएता सुमेरियन लोगों ने सिंधु-लोगों से ली थीं। मेसो-पोटेमिया में यह शाखा-शिखण्ड कुछ समय के लिए अकस्मात प्रकट होता है

मुण्ड के होने का तात्पर्य यह है कि मिह्पमुण्ड देवता देवद्रुम का श्रिष्ठातृ-देवता होने के कारग् उसका संरक्षक था । यह देवद्रुम जीवन-तरु माना जाता था । वे भाग्यवान् जो इनकी शाखा को श्रपने सिर पर धारग् करते थे श्रमर श्रौर श्रजेय हो जाते थे । पूर्वोक्त चारदीवारी के बाहर श्रोर मिहपमुण्ड देवता की संरक्षकता में एक पुरोहित यज्ञवृपभ पर से फाँद रहा है । ध्यान-पूर्वक देखने से प्रतीत होगा कि इस देवता का सींगोंवाला मुकुट मुद्रा नं० ३८७ पर श्रंकित पीपलवृक्ष की प्रतिकृति है । मिहप-मुण्ड देवता के मुकुट में पंखे के श्राकार का शिखण्ड इसी मुद्रा पर श्रंकित पीपल वृक्ष के छत्राकार श्राछद का श्रमुकरग् है । +++++ मार्शल का विचार है कि देवता की भुजायें कंधों से कलाई तक कंगनों से लदी हैं । इसमें संगय नहीं कि यद्यपि स्थूल दृष्टि से वे मानुपी भुजायें दिखाई देती हैं, वस्तुतः वे ऐसी नहीं । य साक्षात कनखजूरे हैं जो शरीर के दोनों श्रोर कंधों से लटक रहे हैं । ++

''श्रव महिषमृण्ड-देवना के शरीर के श्रधोभाग को घ्यानपूर्वक देखिए। टंककार की कला का यह ग्रद्भुत उदाहरगा है। इसे देखने से मालूम होता है कि देवता टांगों को योगासन-मुद्रा में बांधकर ध्यान-मग्न बैठा है। परन्तु वस्तुतः टांगों के स्थान दो लिपटे हुए नाग योगासन का भ्रम पैदा कर रहे है। इन नागों के सिर तो देवता के किट-प्रदेश में एक दूसरे से सटे हुए हैं श्रौर पूंछें देवता के पांचो के अग्रभागों में समाप्त होती हैं। शरीर के इस भाग का सर्पमय होने का पता लगाना अत्यन्त कठिन है जब तक कि मूर्ति को उलटा करके न देखा जाय ( फलक ३३, चः ) ऐसा देखने से नागों के सटे हुए सिर देवता की कटि है और उनके द्विगूिगत शरीर उसकी टाँगें है। कटिसूत्र से लटकता हुम्रा डोरा उल्टा देखने से नागों के सिरों के बीच की विभाजक रेखा बन जाती है श्रौर डोरे के मुड़े हुए गोल सिरे नागों की श्राँखों का बोध करात हैं। इस देवता के विचित्र संगठन की दूसरी बात इसकी असम्भव आसन-मुद्रा है । पीठ को केवल भ्रपने पावों की अंगुलियों से छू रहा है, शेष शरीर श्राका्श में निराधार स्थित है। इसके अतिरिक्त पावों की मुद्रा भी असम्भव है। पाँव सीघे नीचे की ग्रोर तने हैं ग्रोर अंगुलियाँ ६०° के कोगा पर ऊपर को उठी है । यह ग्रासन-मुद्रा स्वभावतः ग्रसाव्य है । परन्तु कलाकार ने सम्भवतः यह मुद्रा इसलिए बना दी कि दर्शक को देवता में श्रलौकिक चमत्कार के सामर्थ्य का बोध कराना था। +++

परन्तु उत्तर-काल में लुप्त हो जाता है। विपरीत इसके सिन्धु-सम्यता में यह विशेषता इसके दीर्घ-जीवन-काल में निरविद्यन्न बनी रहती है श्रीर 'देवद्रुम-कथान्फ' से इसका प्रादुर्भाव इस तथ्य का साक्षी है कि यह कल्पना प्रथम भारत में उत्पन्न हुई।

"मार्शल का विचार है कि देवता छाती पर एक त्रिभुज के ग्राकार का उरस्त्राग् श्रथवा कवच पहने हुए हैं। उनके मतानुसार शाक्तों के तान्त्रिक कवच का जन्म भी इसी से हुग्रा। परन्तु इसे कवच मानने में श्रापित्त यह है कि इसका देवता के संकीर्ग् शरीर में समन्वय करना कठिन हें। साहश्य के ग्राधार पर यह मानना उचित होगा कि देवता का वक्षःस्थल यदि ग्रंशतः वाघ का शरीर नहीं तो कम से कम व्याघाम्बर से ग्रावृत ग्रवश्य है। यह उस बाध के धारीदार शरीर से बहुत साहश्य रखता है जो देवता की वाँई ग्रोर उछल रहा है। मोहेंजो-दड़ों की मुद्रा नं० ३४७९ (फलक १६, च) पर एक संकीर्ण देवता जिसका शरीर अंशतः मानृषी ग्रौर अंशतः बाघ है, ग्राङ्कित है। इससे पता लगता है कि सिंधुकालीन देवताग्रों के शरीर में मनुष्य ग्रौर बाघ का योग ग्रजात नहीं था। पुनः जब हम देखते हैं कि महिष मुण्ड देवता को वाकी शरीर कई जीवों का संघात है तो यह ग्रनुमान लगाना ग्रसंगत नहीं कि इसका मध्य भाग भी किसी ऐसे ही पशु-अंश का बना होगा। + + +

यदि हम इस देव-शरीर के ऊपर के भाग को जिसमें सिर, सींग श्रीर एक भुजा शामिल है. ध्यान से देखें तो विच्छू के श्राकार का श्राभास ही होने लगता है। +++

महिषमुण्ड देवता की एक श्रौर विलक्षरणता यह है कि इसके पीठ की टाँगें साक्षात् केंकड़े हैं।"

ग्रव यह परमदेव, सृष्टि के विविध तत्त्वों का पशु श्रादि रूप में पृथक-पृथक दर्शन करके, सब से समन्वित एक महिषमुण्ड देवता के रूप में भी साक्षात्कार का विषय बना है। यह मोहेंजोदड़ो की मुद्रा सं० ४२० के देखने से स्पष्ट हो जाती है। इसमें पृष्टभूमि रूप में चराचर के माथ नाम भी श्रिङ्कित है। स्वयं महिषमुण्ड-देव विविध प्राग्यों के श्रभिप्रायों से विलक्षग् रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। साथ ही एक दूसरा चित्र पूजा श्रौर विल के उपकरग्गों से युक्त है।

इस विलक्षरण देवता के सम्बन्ध में उक्त लेखक ने कुछ श्रपना श्रभिमत भी दिया है। वह इस प्रकार है:—

"मेरे विचार में सिन्धुकालीन महिषमुण्ड देवता अपनी विलक्षग्।ताओं के कारगा वैदिक देवता 'रुद्र' के बहुत निकट है। ऋग्वेद में रुद्र को घोर, प्रचण्ड ग्रौर असुर के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मग् में वर्णन श्राता है कि रुद्र सृष्टि के समस्त भयङ्कर तथा ग्रासुरी तत्वों का संघात है। वेदों में

१. मेके --फर्दर एक्सकेवेशन्स, ग्रन्थ २, फलक ८७, २२२।

२. ऐतरेय ब्राह्मरा, ३, ३३।

रद्र को जो 'पशुपित' विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य यह है कि पशुओं पर घातक आक्रमण करता है इसिलए सब पशु उसी की संरक्षकता र छोड़ दिए गए हैं। विदों में यह उल्लेख भी मिलता है कि स्वर्ग में नरहप देवता दिव्य पशुजगत् से परिवृत होते हैं। महिपमुण्ड देवता भी कई पशुओं से परिवृत है। उसके दाई स्रोर हाथी और बाघ तथा बाई स्रोर गंडा और भैंसा हैं एवं उसके सिंहासन के नीचे दो हिरण अथवा पहाड़ी बकरे खड़े हैं।

"+ + मार्श्नल ने महिष्यमुंड देवता को ऐतिहासिक काल के पशुपित शिव से एकात्म सिद्ध किया है। परन्तु यह निविवाद है कि ऐतिहासिक शिव वैदिक काल के रुद्र का ही रूपान्तर है क्योंकि उसके बहुत से लक्षगों। ग्रौर विशेषगों। को यह धारगा करता है। स्मरगा रहे कि सिधुवासियों। ग्रौर ग्रार्यों में जो परस्पर सम्पर्क हुए वे वैदिक काल में ही हुए होंगे। + + + ग्रतः यही निष्कर्ष युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि सिधुकालीन महिष्मुण्ड देतता वजाय उत्तरकालीन शिव के पूर्वकालीन वैदिक रुद्र का ही पूर्व रूप था।

''परन्तु यह भी सत्य है कि महिषमुण्ड देवता कई वानों में वैदिक रुद्र से श्रीर कई में ऐतिहासिक शिव से साहब्य रखता है। साहब्य के बिन्दु ये हैं— (१) देवता का संकीर्ण शरीर जो पशुष्रों का संघात होने पर भी नररूप हैं; (२) जंगली पशुय्रों से साहचर्य, ग्रौर (३) योगासन मृद्रा । इनमें पहले दो लक्षरण रुद्र में पाए जाते हैं और ग्रन्त के दो शिव में। जैसा कि ऊपर लिखा गया है, रुद्र का शरीर भी भयन्द्रर तत्वों का संघात था और पश्पित रूप में वह पशुग्रों का स्वामी था। ऐतिहासिक शिव यद्यपि भयङ्कर तत्त्वों का संघात नहीं था तथापि उसका पश्चों से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अपने घोर रूप में वह महाकाल है, अर्थान् काल का भी काल । समस्त भूत, प्रेत, पिशाच अपुदि गरा उसके श्रादेश में हैं। विषधर मृगाल के समान उसके शरीर से लिपटे रहते हैं । वह व्याझाम्बर ग्रौर कृत्तिवासस् हैं जिसका तात्पर्य यह है कि वह भयङ्कर मे भयङ्कर जीव की खाल भ्रनायास ही उघेड़ कर उसे वसन के रूप में भ्रोढ़ने में समर्थ है । भारत के कुछ प्रान्तों में यह कहावत चली स्राती है कि दिवाली के दिन प्रर्थात् शीतकाल के ग्रारम्भ में शिव बिच्छू, साँप, कनखजूरा ग्रादि समस्त विषेते जन्तुग्रों को समेट कर ग्रपने थैंले में भर लेता है। जहाँ वे छ: मास तक कैंद रहते हैं, ग्रौर ग्रीष्मकाल के ग्रारम्भ में शिवरात्रि के दिन पुनः उन्हें थैले से बाहर फैंक देता है । ऐसी दन्तकथाय्रों का जन्म श्रवश्य भारत के श्रति प्राचीन सिंधुयुग में ही हुआ होगा।"

२ मेकडानेल वैदिक माईथालोजी, पृ० ७४।

३ मेकडानल -वैदिक माईथालोजी, पृ० १४६।

इस प्रकार इस युग में तीन ग्रादिम वृत्तियों का समन्वय फलीभूत हुग्रा: १—मन सिद्धान्त से सृष्टि में देवत्व विधान, २—उसका एक परम रूप— 'व्यष्टि समिष्टि', ३—उसकी तुष्टि-पुष्टि ग्रीर उसे वशीभूत करने के लिए मंत्र , स्तुति, पूजा तथा बिल। इसी के साथ 'योगासन' की मुद्रा ग्रीर 'चरा-चर' का 'नर रूप' में व्याप्त होता। ये भी मूल लोक-मानस के ग्रानुष्ठानिक प्रक्रिया के रागतत्व परक उद्भाव हैं। ग्रतः इसी लोकभूमि पर भक्ति का सम्पूर्ण परिपाक हुग्रा, पीछे तो उसकी ग्रमनोवैज्ञानिक दार्शनिकता मात्र का संवर्द्ध न हग्रा।

यहाँ से भिक्त का विकास सगुरा कृष्ट्या-राम तक कैसे पहुँचा, इसका किंचित दिग्दर्शन 'सूर की भाँकी' के आरंभिक निबंधों में कराया गया है। इनमें से एक तारतम्य दिखाने के लिए कुछ अंश यहाँ उद्घृत किये जाते हैं:—

"+++ मोहनजोदड़ों श्रौर हड़प्पा के द्रविड़ श्रथवा ब्रान्य एकेश्वरवादी थे। उनके इस ईश्वर का नाम जिव था। उनके लेखों में स्पष्ट उल्लेख है कि जिव परमात्मा है, वही विश्व का शास्ता है। वह श्रद्धेत है, स्वयं-भू है, वह महन् है श्रौर देवों में देवोत्तम है। वह सर्वेहष्टा श्रौर उदारचेता है, वह विश्व का कर्ना भर्ता-हर्ता है। उपकेश्वरवाद भित्त का प्रधान श्राक्षय है, विशेषतः तव जब कि उसे श्रावार मिल जाये। इस एकेश्वर शिव को इस युग में साकारता भी मिल गयी थी; जिसके कितने ही प्रमारा यहाँ मिले हैं। एक तो ऐसा श्रनोखा ठप्पा मिला है जिसमें शिव के दोनों श्रोर दो व्यक्ति बैठे हुए श्रिङ्कत है। यह ठप्पा सिद्ध करता है कि इस युग के लोग भक्त थे —भिवत का ऐसा

१ मन्त्र के संदंध में एक फलक की मीमांसा करसे हुए उक्त शास्त्री जी ने ख़िला है:—

<sup>&#</sup>x27;'पूर्वोक्त मुद्राछाप नं० १ पर जिस चित्राक्षर की ग्रोर एंद्रजालिक निर्देश कर रहा है वह फलक १३, ठ में निर्दिष्ट दो चित्राक्षरों का योग है। इनमें पहला ग्रक्षर ग्रव्वत्थ-देवता का प्रतीक ग्रौर दूसरा समृद्धि का उपहारक बहंगी वाला है: फलक १३, ठ। संयुक्ताक्षर का तात्पर्य है—'समृद्धि का देने वाला परमदेवता''। एक हाथ से चित्राक्षर को छू कर ग्रौर दूसरे हाथ को तांत्रिक मुद्रा में बैल की ग्रोर तान कर ऐंद्रजालिक मानो इस नन्त्र का उच्चारस कर रहा है—''परमदेवता को कृपा से तुम सोम्य बन जाग्रो ग्रौर साथ ही मेरे लिए सौभाग्य ग्रौर समृद्धि का काग्रा बनो।'' इस चित्र में स्पष्ट प्रतीत होता है कि उद्दण्ड जंगली पशु को सौम्य तथा उपकारक बनाने के लिए पुरोहित परम देवता की सहायता का ग्रावाहन कर रहा है।''

र देखिये सूर की भाँकी— निबन्ध २, ३, ४, तथा ५, पृ० ११ से ४० तक।

३. हेरस: 'रिलीजन स्राव दी मोहनजोदड़ो पीपिल ऐटसेट्रा।'

मूत्तं प्रमारा अन्यत्र प्राप्त नहीं। फलतः आर्यो से पूर्व द्रविड़ों में यही भिक्त जन्म ग्रहरा कर चुकी थी और प्रचलित हो चुकी थी।

"++ ऋग्वेद के वरुगा में भी वे समस्त तत्त्व दिखायी पड़ते हैं जो भिवत के बीज कहे जा सकते हैं। +++ वरुए। विषयक जिन भक्ति के तत्त्वों का श्राभास हमें ऋग्वेद में मिलता है, वह किसी बाहरी प्रभाव का ही परिस्णाम होगा । वरुए विषयक ऋचाग्रों का निर्माए। संभवतः उस समय हुम्रा होगा जब श्रार्य लोग मोहनजोदाड़ियों के सम्पर्क में श्रा चुके होंगे । इसके उपरांत वैदिक साहित्य में हमें दो विशेष उल्लेखनीय घटनाएं मिलती हैं—एक तो केनोपनि-षद के द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिसका पहले उल्लेख किया जा चुका है। ''व्रह्म'' को देख कर वैदिक देवताय्रों का ग्राश्चर्य ग्रौर उसके समक्ष उनकी श्रममर्थता, तथा उमा हेमवती द्वारा उसका परिचय—ये तन्व यह स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि वैदिक देवताग्रों के परिकर में उनके लिए अपरिचित ग्रौर दूसरे शब्दों में बाहरी तत्त्व का प्रवेश हुग्रा — उसका व्याख्यान ''उमा हेमवती'' अर्थात् शिव परिकर की स्त्री ने किया । दूसरी महान घटना है ''इवेताइवतर उपनिषद की रचना"--विताक्वतर में स्पष्टतः भिवत का प्रतिपादन है; ग्रौर श्रमंदिग्ध रूप में इस भक्ति का इस्ट 'रुद्रशिव' को बताया गया है । श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि इवेताइवतर को महाभारत में 'महापाशुपत' कहा गया है। इसी उपनिषद में सबसे पहले 'भगवन' शब्द का प्रयोग शिव के लिए हुआ है। इन दोनों वैदिक घटनाभ्रों को साथ-साथ देखने से विदित होता है कि वैदिके-तर क्षेत्र से श्रायों को पहले तो समस्त देवताश्रों के मूल स्रोत 'ब्रह्म' का ज्ञान कराया गया, श्रौर तदनन्तर उसका श्रपनी परम्परा के श्रनुकूल नामकरण किया गया । फलतः इस उपनिषद के द्वारा 'इन्द्र' स्रौर 'ब्रह्म' परम्परास्त्रों का सम्बन्ध हुआ और आर्यों ने वैदिक काल में ही 'भिक्त' को महत्व प्रदान किया।

ग्रीर, तव भारत में कुछ बड़े परिवर्तन हुए ग्रीर भिक्त का केन्द्र 'शिव' के स्थान पर 'विष्णु' को बनना पड़ा। 'शिव' का स्थान विष्णु को सरलता में नहीं मिल गया, इसके लिए ग्रत्यन्त दीर्घकालीन ग्रीर भयानक संघर्ष रहा, जिसका इतिहास भारत के पुराग्ए ग्रीर पुराग्ए-पूर्व के साहित्य में विखरा पड़ा है। ग्रसुरों का सम्बन्ध साधारग्गतः शिव-पूजा से दिखायी पड़ता है। ग्रसुरों ग्रथवा राक्षसों ग्रीर देवताग्रों के संघर्ष में यही शिव ग्रीर विष्णु की ही प्रति-द्विता दिखायी पड़ती है। सुरों-ग्रसुरों ग्रीर देवों-राक्षमों के संघर्षों की समस्त कथाग्रों को एकत्र करके देखा जाय तो यह सिद्ध होगा कि पहले शिव का

दौर-दौरा था  $1^9$  फिर शिव ग्रौर जैवों को परास्त<sup>2</sup> करके विष्णु की प्रधानता हुई, दोनों में प्रतिद्वन्द्विता ग्रौर युद्ध वहुत समय तक चला, तब दोनों के समन्वय की चेष्टा हुई। अग्रीर ग्रन्त में शिव पिछड़ गये तथा विष्णु का प्राधान्य स्थापित हो गया। + + शिव का रुद्ध के साथ संयोग, ग्रौर त्रिवेद 'ब्रह्मा-विष्णु-महेग' की कल्पना सामंजस्य ग्रौर समन्वय का परि-राम है।

+ + +

"विष्णु शब्द इन्द्र तथा वरुए की भाँति वेदों के ग्रन्य प्रकृतिवादी देवताग्रों के नामों से भिन्न है। इसकी व्युत्पत्ति पर कई प्रकार से विचार हुग्रा है। सायण ने इसका शब्दार्थ 'व्यापनशील' दिया है। व्लूमफील्ड ने 'वि \top स्नु' में संधि विग्रहपूर्वक इसका ग्रर्थ 'पृष्ठ पर होकर' (Through the back) किया है। ग्राप्टे ने इसकी साधारण व्युत्पत्ति के लिए यह उदाहरण दिया है।

यस्माद्विश्वमिदं सर्वं तस्य शक्तया महात्मनः।

तस्मादेवोच्यते विष्णुविशधातोः प्रवेशनात् ।।

इस ब्युत्पत्ति में 'विश' धातु का उल्लेख है, श्रौर यह 'विश' धातु ऐति-हासिक दृष्टि से हमें वेदों के उस 'विश' शब्द तक पहुँचाती है जो ब्राह्मएों श्रौर क्षत्रियों के विशेष वर्गों को छोड़ कर शेष समस्त ग्रार्य वर्गों के लिए प्रयोग में श्राता था श्रौर जिसका रूप वैश्य शब्द में श्रभी तक सजीव है। श्राप्टे द्वारा दी गयी उपरोक्त ब्युत्पत्ति में यदि हम विश्व के स्थान पर विश रख दें तो

- १. रावरा का समस्त देवताओं पर ग्रातङ्क इसो शैव विजय का द्योतक है। श्वेताश्वतर ऋषि का 'महा पाशुपात' होना ग्रौर उपनिषद् में रुद्र-शिव को ब्रह्म का स्थान देना भी इसी सत्य को प्रकट करता है।
- २ राम के द्वारा रावरण की पराजय इसे सूचित करती है। सती के दाह के उपरान्त शिव की विरक्ति में भी यही संकेत है।
- ३ शिव का पार्वती से विवाह, स्कृत्द का जन्म, देवताओं की सहायता, शैव की पुनः प्रतिष्ठा का यत्न है। श्रजुन श्रौर शंकर युद्ध का इसी का प्रतीक है।
- ४ शिव-विष्णु के भयानक युद्ध को ब्रह्मा ने शान्त किथा और दोनों को एक बताया इसमें दीर्घ संघर्ष और अन्त में समन्वय का भाव बताया है। इस समन्वय को मूर्तियों में भी उत्कीर्ग किया गया। शिव-विष्णु की संयुक्त मूर्तियाँ उपलब्ध होती है।
- प्र परशुराम ग्रीर राम का संघर्ष भी इसी का प्रतीक है। परशुराम शिव भक्त थे, तभी उन्होंने पिनाक के टूटने पर राम को ललकारा। राम ने पिनाक तोड़ा यह घटना, ग्रीर परशुराम की पराजय ग्रीर शस्त्र-समपँगा शिव की पराजय के ही द्योतक हैं।

साष्ट्र हो जायगा कि विष्णु वह देवता है जो समस्त विश जाति का इष्ट्र था-फलतः 'विष्सु'नाम उस काल के किसी देवता को विश जाति के द्वारा दिया गया होगा श्रौर यह उसी वर्ग में विशेष प्रतिष्ठित होगा, यह सँभावना विदित होती है - यही वैश्य जाति म्राज 'वििंगक' भी कहलाती है भ्रौर इतिहास के भ्रन्वे-षकों की स्थापना है कि यह 'विशाक' शब्द विदिक 'पिशास' का ही रूपान्तर है ग्रौर ग्रागे भी वे कहते हैं कि यह 'पिएास' वैदिक काल की ग्रानार्य जाति थी : यह जाति वैदिक ग्रौर वैदिक-पूर्व काल में ग्रत्यन्त ही प्रसिद्ध व्यापारी जाति थी। जो दूर-दूर देशों में जाकर वाि्गज्य करती थी। वेदों की साक्षी से विदित होता है कि यह जाति लेखन-कला में सिद्धहस्त थी, क्योंकि इन्हें वेदों में 'ग्रथिन' कहा गया है। इनके पास विशाल लोहे के कोट थे, ये सोम-विक्रेता थे ग्रौर ये ग्रायों की गायें चुरा ले जाते थे। इन्द्र ने इन्हें युद्ध में जीत कर सप्त-सिधुग्रों का जलमोचन किया। श्रव यह उल्लेखनीय है ग्रौर विचारगीय है कि श्रार्यों की वैश्य जाति का विश शब्द श्रनार्यों की जाति के द्योतक इस 'पिएस' या 'विएक' का कैसे पर्यायवाची हो गया। निश्चय ही ये दोनों वर्ग परस्पर मिल-जुल गये होंगे। इस मेल-जोल में ही सम्भवतः यह रहस्य छिपा होगा कि शिव का स्थान विष्णु ने ग्रहरण कर लिया।

श्रायों श्रौर श्रनायों के इस मेल-जोल ने देवताश्रों के सम्बन्ध में ही वह तरलं श्रवस्था प्रस्तुत कर दी कि इन्द्र, विष्णु, शिव में कोई भेद नहीं रहा, ठीक वैसे ही जैसे कबीर ने सिद्ध करने की चेष्टा की, कि राम श्रौर रहीम में कोई भेद नहीं। यह तरलता श्रायों के विविध वर्गों के देवताश्रों के नामों के सम्बन्ध में भी थी। विष्णु के पर्यायवाची 'जिष्णु' शब्द को लिया जाय तो विदित होगा कि यह सूर्य, इन्द्र, विष्णु तीनों के लिए श्राता है। श्रुव को महेन्द्र बनाया गया, 'मह' विशेषण मे श्रत्यन्त श्रादर प्रदान किया गया श्रौर श्रन्त में वही 'महेन्द्र' तीसरे स्थान पर पहुँच गये।

"जिष्णु और विष्णु की तुलना से यह भी विदित होता है कि 'जिष्णु' का मूल 'जि' है जिससे इसका शब्दार्थ होता है विजय की योग्यता वाला-विजेता। इसी अर्थ के कारण इन्द्र, सूर्य, विष्णु ही नहीं अर्जुन भी जिष्णु कहे जाते हैं। उसी प्रकार 'वि' मोक्ष है। जिससे विष्णु हुआ—मोक्ष की योग्यता रखने वाला-मोक्षदाता। इस मोक्ष का भाव इन्द्र के साथ वृत्र और पिण्स से जलमोक्ष का है और वरुण के साथ पाश-मोक्ष अथवा शुनः शेफ के मोक्ष का है तभी विष्णु उपेन्द्र हैं।

• + + +

"ऋग्वेद में जो विष्णु बहुत पिछड़े हुए थे, वे यजुर्वेद में चमक उठे। वहाँ

विष्णु को यहाँ पृथक् श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो गया। स्थिति में परिवर्तन हो गया। जो यज्ञ पहले कामना सफल करने श्रीर देवताशों को प्रसन्न करने का साधन था वह श्रव स्वतः साध्य हो गया। वह स्वयं देवता हो गया। यज्ञ ही विष्णु है, ऐसा कई स्थानों पर कहा गया। विष्णु श्रव व्यावहारिक कर्मकाण्ड से उत्पर उठने लगे, श्रव उनके सम्बन्ध में परिभाषा ही नहीं होती, उनका रूप भावात्मक हो चला। वह कर्म-क्षेत्र से उठकर ज्ञान-क्षेत्र में पहुँचने लगे। इस काल के बाद का साहित्य वैदिक कर्म तथा यज्ञ-याग प्रधान धर्म के प्रति एक क्रान्ति का श्रध्याय श्रारम्भ करता है। ऋषियों को प्रतीत होने लगा था कि यज्ञ-याग करने मात्र से काम नहीं चल सकता। उस यज्ञ के स्वरूप को जानना श्रावश्यक है। वह यज्ञ मानसिक भी हो सकता है। वृहदारण्यक के श्रारम्भ में श्रवचेघ यज्ञ की मानसिक उपासना के रूप में व्याख्या की गयी है। श्रारण्यक नगर से दूर एकान्त श्ररण्यों के रहने वाले ऋषियों के निमित्त प्रतीत होते हैं। वहाँ व श्रार्य-धर्म के कर्मों को यज्ञयाग श्रादि को करने में किस प्रकार समर्थ हो सकते थे वहाँ सुविधा श्रीर सामग्री कहाँ थी ! श्रतः वे मानसिक उपासना करने लगे।

"वे यज्ञ के श्रावच्यक प्रतीत होने वाले उपचारों से भी घडडा गये होंगे।

विध्या उपेन्द्र थे, 'इन्द्र के साथी' थे, उनका पृथक कुछ महत्व न था। उन्हीं

"वे यज्ञ के, आवश्यक प्रतीत होने वाले उपचारों से भी घबड़ा गये होंगे। यज्ञ की बिल ने भी उन्हें विचलित कर दिया होगा। ऋग्वेद में शुनः शेफ का उल्लेख है, उसकी कथा वैदिक ही है।

"+++वे वैदिक कर्मों को त्याग नहीं सकते थे। उन्होंने उसका रूप बदल दिया। उसे मानसिक-उपासना का रूप दे दिया। इस काल में वैदिक कर्म को मानसिक श्रौर भावात्मक रूप मिलने के साथ उनके तथ्य पर विचार करने की श्रोर भुकाव देखा जाता है।

"इसी ब्राह्मण् श्रीर श्रारण्यक के समय में 'ब्रह्म' का श्रिषकार जानने श्रीर बताने की चेष्टा की गयी। ऋग्वेद में ब्रह्म इन्द के लिए श्राया। श्रव ब्राह्मणों के प्राधान्य से ब्रह्म यज्ञ तथा देवताश्रों से भी बढ़कर हो गया। विण्टरिन इसी को लक्ष्य करके लिखा है—
"उस प्रकार विष्कृत गरी विकासना है कि बना शरू स्वर्णीए नेवनाशों का

"इस प्रकार निष्कर्ष यही निकलता है कि ब्रह्म अब स्वर्गीय देवताओं का पार्स्ववर्ती 'मानवी देवता' नहीं रहा। वह देवताओं से ऊँचा उठ गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही यह तो कह दिया गया मिलता है कि 'ऋषि से अवरोहित ब्रह्म ही वस्तुतः देवता है' अर्थात उसी में सदैव देवता समाहित हैं।"

<sup>1.</sup> Thus at last the conclusion is arrived at, that the Brahman is no longer a human god by the side

"ब्रह्म ने इस प्रकार प्रधानता पा ली। यह ब्रह्म इसी यज्ञ से सम्बन्ध रखने के कारण सृष्टि का कत्ती हुग्रा। इसका रूप रहस्यमय होता गया। इस-मार्ग के 'इन्द्र' श्रीन श्रीर वरुण की उपासना को छोड़ कर ऋषि लोग जङ्गल में बैठकर 'ब्रह्म' के सम्बन्ध में विचार करने लगे। कर्म-मार्ग की क्रांति ज्ञान-मार्ग में हो गयी। इस प्रत्यावर्तन ने ब्राह्मणों के युग का विकास उपनिषदों के रूप में कर दिया।

+ + +

''एक देवासुर-संग्राम में 'ब्रह्म' की कृपा से देवों को विजय मिली। सभी लोग इस विजय के श्रिभमान में फूल गये श्रीर श्रपनी प्रशंसा करने लगे। वे यह न जान सके कि वास्तव में इस विजय का कारण क्या है ? उस ब्रह्म ने ऐसे श्रिभमान को दूर करने का निश्चय किया, वह उनके मध्य में एक विचित्र परन्तु पूजनीय के रूप में उत्पन्न हुआ।

"ते श्रीनमव्रवन जातवेद एनढजानीहि किमेनडक्षा मिती तथेति ।।१६॥ केन"

''श्रिग्न को उस पूजनीय का परिचय प्राप्त करने का भी भार दिया गया। 'श्रिग्न' उस ब्रह्म के समक्ष गया। ब्रह्म ने श्रिग्न की शिक्त के सम्बन्ध में जानने की उत्सुकता प्रकट की। श्रिग्न ने बड़े गर्व-पूर्वक श्रिप्ती शिक्त का वर्णन किया। एक हलका-सा तृगा ब्रह्म ने श्रिग्न की परीक्षा के निमिन्न उसके सामने रखा। श्रिग्न श्रमेक प्रयत्न करने पर भी उसे न जला सका। वह उस पूजनीय व्यवित का पता न पा सका। इसी प्रकार वायु, इन्द्र श्राद्मि सभी देवता हार गये।

''इस कथा से यह ऐतिहासिक तथ्य निकल सकता है कि उस समय तक अग्नि, वायु, इन्द्र ग्रादि देवताग्रों की प्रतिष्ठा थी; कोई एक स्वयं-भू सर्वात्म सत्ता भी है, इसका विशेष ज्ञान नहीं था। उस ब्रह्म ने श्रपनी शक्ति का परिचय दिया। श्रग्नि उस ब्रह्मत्व से शून्य रहकर तुच्छ है, वायु भी निस्सार है श्रौर इन्द्र भी प्रतिष्ठाहीन है। उपनिपदों के ऋषि-कवियों ने उसी विष्णु-सर्वश्वितमान को खोजा श्रौर उसका महत्व समभाया।

of the heavenly gods but that he raises himself above the gods. Already in the Satapatha Brahman it is said 'The Brahman descended from a Risi indeed is all deities" i. e. in him all deities are incorporated. यज्ञ में ब्रह्म की प्रधानता हुई। उस ब्रह्म की प्रधानता से सृष्टि में परम-तत्व समभा जाने लगा। उन्हें निश्चय हो गया कि 'ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्ब-रव"—ब्रह्म देवताग्रों में सर्व प्रथम हुग्ना [ ग्रथवंवेदीय मुण्डक १ : (वही)

ग्रभी तक ब्रह्म देव था, वह एक रहस्य था, उसका कोई ग्राकार विशेष न था। ग्राकार की प्राचीरों से मुक्त, रहस्य की स्वच्छन्द वायु को भोगता हुग्रा यह ब्रह्म विश्व-देव के रूप में ग्रह्म किया गया। यह ब्रह्म विश्व-ग्रात्मा के रूप में दूसरीकोटि के उपनिषदों का विषय बना। साम्प्रदायिक उपनिषद् तीसरी श्रेगी में रखे गये हैं। उनमें ग्रात्मा के स्थान पर विष्मु ग्रथवा शिव के किसी रूप को रख दिया गया। ++++

''++निस्संदेह बौद्धों से पूर्व विष्गु-पूजा का ग्रारम्भ हुग्रा परम्तु उसकी श्रवतार रूप में प्रतिष्ठा बहुत बाद की बात है। ''उस 'विष्गु' ने ॠग्वेदकालीन 'सूर्य' के पर्यायत्व से मुक्ति पायी, यज्ञ का

श्रिधिष्ठाता बना, उसे ब्रह्म की कोटि तक पहुँचा दिया गया। उसी को श्रव धीरे-धीरे विभिन्न क्षेत्रों में साम्प्रदायिक छाप से मुद्रित करने के लिए नारायण, नृसिंह, राम श्रौर फिर कृष्ण के नाम दिये जाने लगे। कितने रंगों की रंजित भूमिका के साथ 'विष्णु' ने लौकिक साहित्य को इन्द्र-धनुषी बनाया।

"इस विष्णु के विकास का दर्शन करके अब विष्णु-शिब संघर्ष में यह बात जानने योग्य रह जाती है कि वैदिक आयों ने पहले तो शिव को रुद्र के साथ मिलाया, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, रुद्र को शतरुद्रीय में सहस्र नेत्रों वाला बतलाया गया है जो सूर्य का संकेत है और मोहेनजोदड़ो वासी शिव को सूर्य मानते थे—तब आगे पुराणों में भी शिव को सूर्य कहा गया।

पद्म पुराए। ने स्पष्ट बताया है कि शिव ग्रौर सूर्य में कोई ग्रन्तर नही। इसी पुराए। में सूर्य को रुद्रदेपुष कहा गया है। सौरपुराए। में रुद्र को श्राकाश में स्थित माना है ग्रौर गरुड़पुराए। में 'शिव-सूर्यायनमः' कहा गया है। बारह श्रादित्यों में विष्णु के ग्रर्थ शिव ग्रथवा रुद्र भी हैं। ग्रन्य महाभारत, वामन,

कूर्मादि पुराएों में भी शिव को सूर्यवाचक नामों से अभिहित किया गया है। भर्ग भी शिव का एक नाम है। इद्र अग्नि भी है। इस सूर्य और अग्नि के माध्यम से शिव-विष्णु एक भूमि पर आ गये, तो आगे विष्णु ने यज्ञ के सहारे ही जैसे इन्द्र को पदच्युत कर दिया, इस शिव को भी हटा दिया। इसका ऐति-

हासिक उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा पुराणों में विद्यमान है जिसमें स्पष्टतः

यह प्रश्त प्रस्तुत हुआ है कि देवताओं में श्रेष्ठ कौन है और परीक्षा के उपरान्त विष्णु ही श्रेष्ठ माने गये, भृगु की लात से विष्णु की जय ही घोषित होती है। इस प्रकार शिव हट गये, विष्णु प्रधान हो गये; शिव से जो भिक्त संलग्न था वह श्रवश्य विष्णु के साथ रह गयी। + + +

"विष्णु कैसे कृष्ण में अवतरित हुए अथवा क्षान्तरित हुए इसे समभने के लिए भी हमें संभवतः वेदों से ही आरम्भ करना पड़ेगा, क्योंकि यों तो अवतारवाद का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है पर उसको यदि विचार का विषय न भी बनाया जाय तो भी यह प्रश्न ही आवश्यक है कि अवतार के लिए विष्णु ने कृष्ण को क्यों चुना और क्यों आगे के कवियों ने कृष्ण के लिए भी यह कहा कि उसके सम्बन्ध में वेदों ने नेति-नेति कहा है  $1 \times \times$ 

#### ×

''महाभारत की साक्षी से विदित होता है कि पहले नारायणी सम्प्रदाय था। शान्तिपर्व में इसके विषय में भगवान ने कहा है कि यह सम्प्रदाय परम्परा म चलता हुआ वृहस्पित तक पहुँचेगा। जिनसे राजा वसु उपरिचर को प्राप्त होगा। यहीं यह समाप्त हो जायगा। इस सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर वसु उपरिचर ने पशु-बलि-रिहत अश्वमेध यज्ञ किया, तब उसे साक्षात् हरि ने प्रकट होकर दर्शन दिये थे। यह यज्ञ आरण्य विधि से था अर्थात् मानसिक था, एकांतिक था, तभी, वसु उपरिचर को एकांतिक उपासक कहा गया है।

''उधर नारद ने ब्वेतर्द्वाप में नारायण के दर्शन किये। वहाँ उन्होंने अपने वसुदेव धर्म की व्याख्या नारद को सुनायी। इसमें उन्होंने वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और श्रनिरुद्ध को अपनी ही मूर्तियाँ बताया है श्रीर कहा है कि श्रागे इन चारों रूपों में अवतार लेकर कंसादि श्रसुरों का संहार करूँगा। इसी को एकान्तिक धर्म बतलाते हुए भगवान ने कहा है कि इस धर्म को सात्वत ही पालन करते हैं।

''इस विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत यह मानता है कि नारायण प्राचीन धर्म है, जिसकी परम्परा विदित नहीं। वह वसु उपरिचर तक रहा। 'हरि' उसके इप्ट का नाम था, वह पशु-विल-विरोधी और एकान्तिक उपासक था। उपरिचर से यह नारायण-सम्प्रदाय सात्वतों में विलीन हो गया। सात्वत सम्प्रदाय ही नहीं एक कुल था। वह पद्धति में नारायणीय था किन्तु 'हरि' के स्थान पर 'वसुदेव-व्यूह' को मानने लगा। ऊपर के आख्यान यह स्पष्ट कर देते हैं कि सात्वतों ने नारायण-सम्प्रदाय निगल लिया। अब कृष्ण 'हरिन(रायणा' वासुदेव संकर्षणा' हो गये थे।

''इसी काल में 'लगभग ई० पू० २०० वर्ष में' वेसनगर का गरुड़स्तम्म हेलियोदोर ने सर्वेश्वर वास्देव के लिए स्थापित किया था। इसमें वह ग्रपने को भागवत धर्म का ग्रनुयायी बताता है। इससे यह प्रकट होता है कि पाणिनी पूर्व से प्रचलित सात्वत् धर्म ई० पू० की पहली-दूसरी शताब्दी तक भली प्रकार प्रचलित हो गया था श्रौर इसको श्रब सात्वत् न कहकर संभवतः भागवन कहा जाने लगा था । संभवतः भागवत शब्द का प्रयोग, साहित्य में सबसे पहले शैवों के लिए हुन्रा है। पातंजिल ने महाभाष्य में शिव-भागवतों का वर्णन किया है। शिव-भागवत से यह भागवत शब्द विष्णु को मिला होगा ऐसी संभावना विदित होती है । अथर्वशिरस् उपनिषद में भ्रौर क्वेताक्वतर उपनिषद् में शिव ग्रथवा रुद्र-शिव को 'भगवत' कहा गया है। ग्रीर ग्राज तो यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि शिव भी भागवत हो सकते हैं, यद्यपि कोण में यह उल्लेख यवश्य मिलेगा कि 'भगवत' संबोधन सभी देवतायों के निए ग्रा सकता है। नारायण, सात्वत ग्रीर शैवों के संगम से नारायण, हरि, वासुदेव, भगवत पर्यायवाची हो गये श्रौर इनसे श्रभित्र तथा 'विष्क्षु'। किन्तु वासुदेव-संकर्षण का व्यूह तो मानव-समूह का व्यूह था, जो नारायण, हरि, विष्णु की भाँति देवता मात्र नहीं थे, मनुष्यों की भाँति शरीर धारी थे श्रीर मनुष्यों की भाँति जन्म-मरएा से युक्त थे। यह भी विदित होता है कि ये सात्वत नाम की जाति के इष्ट थे, ये उनके कुल के वीर थे।

इधर भारत में ग्राभीरों ग्रथवा ग्रहीरों का प्राधान्य हो उठा। य ग्राभीर उत्तर से दक्षिण ग्रीर पूर्व से पिक्चिम तक फैले हुए हैं। इनके सम्बन्ध में कुछ विग्रनों का यह कथन है कि ये भारतेतर प्रदेशों से भारत में ग्राये। किन्तु नई शोघों से यह परिणाम समीचीन प्रतीत होता है कि ये शुद्ध भारतीय है, ग्रीर सम्भवतः ग्रादि ग्रनार्य हैं। इनका नाम तामील भाषा का ग्राभीर हैं जिसमें ग्रा को ग्रार्थ गाय है। ग्राभीर ग्रथवा ग्रहीर, तामिल शब्द ग्राभीर में गोप-गवालों का पर्याय है। ग्रहीर को त्रज में ग्वाला भी कहा जाता है। ये गोप गोपाल ग्रीर कृष्ण के पूजक थे। कृष्ण इनका नेता था। वेदों में भी एक ऐसे कृष्ण का उल्लेख है जिसने अँशुमती नदी के किनारे इन्द्र से युद्ध किया था। डा० डी० ग्रार० भंडाकर का मत है कि यह कृष्ण ग्राभीरों का कृष्ण है। डी० ग्रार० भंडाकर सम ग्रस्पेक्ट्स ग्राव एँ श्रयंट इंडियन कलचर ] इसी कारण कृष्ण के साथ गाय ग्रीर गोपी का घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्राभीरों के प्राबल्यके समय ग्रीर वैदिक कर्मकाण्ड ग्रथवा यज्ञ-विधान के द्रीथित्य के समय, उस व्यवस्था के विरोधी मत उन्नत हुए, ग्रीर क्योंकि उनकी भूमि

प्रायः मनान थी ग्रतः वे परस्पर मिल गये । इस प्रकार वासुदेव ही कृष्ण ·हो गये ।

''वासुदेव गोपाल-कृष्णा में मिल गये। ग्रब कृष्णा का रूप पूर्गा हो गया। इस विकास में गोपियों का वह ब्राग्रह भी ऐतिहासिक माना जा सकता है जिसमें वे यशोदानन्दन गोपाल कृष्ण को ही ग्रपना इष्ट मानने का हठ करती है ग्रौर वे मथुरा नहीं जाती हैं, न वासुदेव, देवकी-पुत्र<sup>9</sup> वासुदेव में ही श्रद्धा दिखाती हैं। उद्धव से यही प्रार्थना करती हैं—'वारक वह मूख फेरि दिखाबहु दृहि पय पिग्रत पत्रुखीं, हरिवंश में कृष्ण ने घोषित किया है कि ब्राह्मण ऋचाओं का यज्ञ करते हैं, कृपक हल का यज्ञ करते हैं, हम गिरि-पर्वत का यज्ञ करेंगे । हमें वन और गिरि की पूजा करनी च।हिये । हमें गायों की पूजा करनी चाहिये। देवता भले ही इन्द्र की पूजा करें हम तो पर्वत की पूजा करेंगे। मैं तो बलात् भी गायों की पूजा निश्चय ही कराऊँगा । गाय, पर्वत, वन ऋादि की पूजा और इन्द्र का विरोध ये सभी वातें कृष्ण में अत्यन्त ग्राकर्षक थीं। इनका सम्बन्ध वैदिक कृष्ण से तो स्पष्ट दिखायी पड़ता है, उस कृष्ण में जो अंजुमती के किनारे इन्द्र के विरुद्ध सेनाएँ लेकर खड़ा दुद्या था, वही वासुदेव भी हुआ। पर उसे उन समस्त चमत्कारों से युक्त होना चाहिये जो अन्य देव-तास्रों में हैं विशेषत. विरोधी इन्द्र में। इसी लोकमनोविज्ञान ने कृष्ण का जो चरित्र विस्तृत किया उसने वस्तुतः उसमें इन्द्र के सभी चमत्कार सम्मिनित कर लिये । ऋग्वेइ में इन्द्र के समस्त कौतुकों का उल्लेख एक ही मंत्र 'स जनास इन्द्र' में ऋत्यन्त विगदता पूर्वक हुया है । उसमें कृष्ण की पायः समस्त लीलाय्री का वीज विद्यमान है।

#### इन्द्र या कृष्ण

वेदों में इन्द्र का कुछ ऐसा वर्णन है कि उसमें वर्तमान कुष्ण-चरित्र के प्रायः सभी अभिप्राय मिल जाते हैं। एक अत्यन्त ही प्रसिद्ध मंत्र है जिनमें इन्द्र का परिचय दिया गया है। उस मंत्र के किव ने बड़ी ओजपूर्ण वार्णी में हड़ता-पूर्वक बताया है कि 'स जनास इन्द्रः' हे मनुष्य ! वही इन्द्र है ! इस मंत्र में इन्द्र के महत्कार्यों का किव ने उल्लेख किया है।

- १. य जातः एव प्रथमः मनस्त्रान् देवः देवान क्रतुना परिऽम्रभूषत । क्रष्णि को जन्म से ही परम ब्रह्म स्वीकार करने की ग्रोर संकेत । समस्त देवताश्रों में ग्रधिक शक्तिशाली ग्रौर कौन हो सकता है ?
- १ ,देवकी-पुत्र कृष्ण का एक और उल्लेख वेदों में है। इन्हें कई विद्वान भागवत के कृष्ण ही मानते हैं, पर बहुत से अन्य विद्वान इससे सहमत नहीं।

यस्य शुष्मात् रोदसीइति । श्रभ्यसेताम् नृम्गस्य महना । स: जनासः इन्द्रः ।

किंचित दूरान्वय से रोदमी ग्रौर कंस शब्द समानार्थी प्रतीत होते हैं यथा— कं = जल - ( सत्येनमाभिरक्ष त्वं वहर्गोत्यभिशाप्य कं - याज्ञ -वत्वय) तथा कंसं = जल पात्र (A drinking vessel—ग्राप्ट) जलपात्र = पृथ्वी = रोदसी।

फिर

'सं' का पृथक ग्रर्थ भी होता है = साँप कं - मं = जल का सर्प = ग्रहिवृत्र । वायु भी ग्रर्थ होता है । कं - मं = जल - वायु = द्यावा पृथ्वी

श्रनः रोदसी श्रथवा कंस जिससे भयभीत हुश्रा जन्म के समय ही । रोदसी शब्द में दो अर्थ हैं। पृथ्वी श्रौर श्राकाश । कं श्रौर सं (कंस) में भी दो भाव है।

२. यः पृथिवीम् व्यथमानाम् श्रद्दंहत् जिसने व्यथमान, दुःखी, पृथ्वी को दृढ़ किया; कैसे ?

यः पर्वतान् प्रऽक्रुपितान झरम्णात् । जिसने ( झरम्णात् ) क्रीड़ा की (पर्वतान्) पर्वतों से जो ( प्रकुपितान ) हिल हुए थे, चंचल, थे । ग्रीर

यः श्रन्तरिक्षम् विऽममे वरीयः

जिसने पर्वत को (अन्तरिक्षं) स्राकाश में पृथ्वी से ऊपर (विममे वरीयः) उठा लिया और यः द्याम् अस्तभ्नात्-जिसने इस प्रकार उस पर्वत पर (द्याम्) स्राकाश के जल को रोका (अस्तभ्नात्)

इस प्रकार अर्थ करने से इसमें गोवर्द्धन-धारण की घटना लक्षित होती है।

३. यः हत्वा श्रहिम् श्ररिणात् सप्त सिन्धून् – जिसने सर्प को मारकर (सप्त) सर्पणशींल नदी को प्रेरित किया, मुक्त किया। कालियनाग से यमुना के मुक्त करने की श्रोर संकेत मिल सकता है।

यः गाः उत्ऽग्राजत् भ्रपऽधावलस्य - जिसने वल की गुहा में से गायों को निकाला । श्रघासुर नाम का एक भ्रसुर श्रजगर बनकर गायों को निकल गया था । कृष्ण भी साथ गये और उनका उद्धार किया ।

यः श्रश्मनोः श्रन्तः श्रश्निम् जजान-—दो पत्थरों से जिसने श्रश्नि पैदाकी।

संऽवृक् समत्ऽमु सः जनासः इन्द्र—जो संग्राम में नाश करने वाला है। खांडव दाह के लिए हो सकता है यह संकेत।

४. येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि-जड़-चेतन का कर्ता भी है कृष्णा।

यः दासम् वर्णम श्रधरम् गृहा श्रकरित्यक :— श्रभुश्रों श्रथवा श्रसुरों को श्राधीन करने वाला। 'दास'—The words दास and दस्यु are used in the Rigveda of all the enemies of the Aryans, whether demonds or men.

[ देखिण पीटर पीटरसनः हिम्स फाम दी ऋग्वेदः पृः ११७] श्विह्नीऽइवयः जिगीवान् लक्षम्—सायण् ने वताया है कि 'श्विभमृं गान् हन्तीति श्विद्र्या व्याधः यथा व्याधो जिद्यक्षन्तं मृगं परियहग्णिति तद्वत्—व्याध जिस प्रकार अपने लक्ष्य का वध करता है उसी प्रकार असुरों का वध किया। कृष्ण ने तृग्णवर्त, धेनुक, केशिन आदि का वध किया था। और इसी प्रकार—

श्रादत् श्रर्यः पुण्टानि—शत्रुश्रों की सम्पत्ति को (कृष्ण ने कंस का राज्य) प्राप्त किया।

४. यम् सम पृच्छन्ति कुह सः इति घोरम् उत ईम् ब्राहुः न एषः ब्रास्ति
 इति एनम्-िक वह कौन है, गोपियों ने पूछा, जिसके सम्बन्ध मे पूछा जाता है।

'निर्गुन कौन देश को वासी' श्रौर जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि 'वहीं नहीं है'। उद्धव ने कहा कि वह निराकार है।

सः श्रर्यः पुष्टीः विद्धः इव ग्रामिनाति श्रत् ग्रस्मै धत्त —शत्रुग्नों की मर्पात्त का जो नाग करता है उसमें श्रद्धा करो ।

य रश्रस्य चोदिता—'रश्नस्य चोदिता' इन्द्र का बहुत प्रिय नाम है इस-लिए इन्द्र राधानांपित भी कहा गया है। रश्न ही राधा है समृद्धि की प्रोरेक, श्रीर उसको प्रोरित करता है। यह रश्न कृष्ण, की राथा हो गयी है। सायग्रा में तो एक स्थान पर रश्न का यह श्रर्थ दिया है "रश्नमाराधकं यजमानम्"।

यः कृञस्य यः ब्रह्मणः नाधमानस्य कीरे:—दुर्बलों श्रौर ब्राह्मणों का रक्षक ।

७वे में इन्द्र को गायों का, ग्रामों का श्रनुशासक बताया है। उसे 'श्रपाम् नेता' कहा गया है। इसमें जल में से कमल लाने वाले का उल्लेख हो सकता हैं। गायों श्रीर गामों से उसका 'गोप' होना सिद्ध है।

दवे में यह बताया गया है कि युद्ध में प्रवृत्त दोनों पक्ष जिससे सहा-यता की यौचना करते हैं। क्या इसमें ग्रर्जुन ग्रौर दुर्योधन दोनों का साथ-साथ युद्ध के लिए सहायतार्थ प्रार्थना करने जाने का बीज नहीं है? ९वं मैं 'यत्र कृष्ण्स्ततो जयः' का भाव है । यस्तमात् न ऋते विऽज-यन्ते जनासः । यही नहीं इसमें 'यः विश्वस्य प्रतिऽमानम्' कहकर कृष्ण् के विश्वरूप (विराटस्प ) का संकेत निहित कर दिया है ।

इस एक ऋचा से ही कुछ ऐसा श्राभास मिलता है कि यह इन्द्र का वर्णन नहीं कृष्ण का वर्णन है। इन्द्र विषयक श्रन्य ऋचाश्रों से भी ऐसी र्घ्वान मिलती है।

उदाहरसार्थ ऋग्वेद के चौथे मण्डल का १८ वाँ मन्त्र लीजिये। इसके सम्बन्ध में W. Norman Brown (Philadelphia) का कथन है।

"The fullest account of Indra's early days, as recorded in any single hymn of the Rigveda appears in VI. J A O S 62, 63, 93, 95, this material with certain other material found elswhere in the Rigvda is utiessed in an effort to reconstruct the general outline of the story of Indra's birth and infancy." (बिंद सरती pp. 131)

ऋग्वेद के उक्त मन्त्र के प्रथम इलोक से ही विदित होता है कि इन्द्र की मां इन्द्र के उत्पन्न होते समय उसकी स्तुति कर रही है। वह जानती है कि इन्द्र देव हैं। साथ ही वह उससे यह भी प्रार्थना करती है कि श्रपनी मां को ऐसे नारकीय स्थान में न पड़े रहने दे—

ग्रयं पन्था श्रनुवित्तः पुरागो यतो देवा उदजायन्त विश्वे

ग्रतश्चिद् ग्रा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे कः

इस दलोक से विदित होता है कि कृष्ण की मां देवकी कृष्ण के जन्म पर उनके भगवान विष्णु रूप में दर्शन देने के समय उनसे प्रार्थना कर रही है—
ग्राप महान् हैं, प्राचीन परम्परा के अनुसार(यदायदाहि धर्मस्य ") ग्राप प्रवतार ले रहे हैं, ग्राप ग्रवतार लें। मैं यहाँ नारकीय स्थान में पड़ी हूँ। ग्राप यहाँ न रहें। किन्तु समय पर नारकीय स्थान से मेरा उद्धार करें—

(Indra's mother speaks) This is this is the ancient accustomed path, by which the gods were all born upward. Thence let this Mighty one be born (upward). Let him not make his mother fall down there (in Hell).

उक्त ग्रनुवादक ने 'श्रमुया' शब्द पर यह टिप्पग्गी दी है।

"Amuya" in the RV. regularly means 'there' in an evil scene: it is used of the place where the dead Vrtra lie (1.328) where demons lie (X.89, 14), where those who practise sorcely by sexual intercourse are to go (1.29.5, X.85.30, probably also X. 1352 where Indra is to strike down the wicked (V. 34.5) here too it means (awful) Place of VII. 104.17, implied in III 53, 21.

इसके स्पष्ट ग्रर्थ हैं कि इन्द्र की मां वृत्र ग्रथवा दानवों की विन्दिनी है। वह वहाँ से छिपकर किसी चमत्कार में इन्द्र को जन्म देने बाहर ग्रायी है। ग्रब इन्द्र को वहीं त्याग कर कर वह विवशता के कारण 'ग्रमुया' उसी नारकीय स्थान को लौट रही है, इन्द्र को वह देव समभती है ग्रौर ग्राशा करती है कि वह उसका उद्धार करेगा—

इस इलोक में इन्द्र श्रीर कृष्णा का तादात्म्य श्रीर भी श्रधिक पुष्ट हो जाता है। दूसरे इलोक में है—

नाहमतो निरया दुर्गहैतत् तिरञ्चता पार्व्वानिर्गमाण

बहूनि में स्रकृता कर्त्वानि युध्यै त्वेन मं त्वेन पुच्छै।

इस ब्लोक में जैसे इन्द्र अथवा कृष्णा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि न, अभी संकटों का सामना नहीं करना चाहिए। अर्थात् वृत्र को मारने का अभी उद्योग नहीं होना चाहिए, अभी तो मुक्ते बहुत से ऐसे काम करने हैं जो पहले नहीं हए हैं, तब युद्ध भी करना है और पूछताछ भी——

स्पष्ट है कि कृष्ण उन लीलाश्रों की कल्पना कर रहे है जो कंम को मारने से पूर्व उन्हें करनी हैं।

परायनीं मातरमन्वचप्टन नानु गान्यनु नू गमिमानि

त्वष्टुगृहे भ्रपिवत् सोममिन्द्र: शतधन्य चम्वो सुतस्य

He saw his mother leaving him. No. no I shall follow her. I must surely go with her! In Tvastr's house Indra drank Soma a haeemarrnp-worth of the pressed juice from the bowls.

इसमें गायों को चराने श्रौर त्वष्ट्र के घर मोम पीने का उल्लेख है। त्वप्ट्र नन्द, सोम मक्खन है। यहाँ पर सोम के सम्बन्ध में जो टिप्पगी दी है, वह ध्यान देने योग्य है—

'In other passages Indra steals the soma after overcoming Tvastr (III. 48. 4, of I. 61. 7) who

seems to be the Mighty Father (but not Indra's father) cf.III 48. 2. or he has to slay Visvarupa to get it either alone or with the aid of Trita Aptya (X. 8, 8-9: II, 11, 15)—

इसमें सोम की चोरी का उल्लेख भी है, जो कृष्ण की माखन-चोरी लीला का बीज है। कृष्ण के गाय चराने का भी।

> किस ऋधक् कृरावद् सहायं यं मासो जभार शरदश्क पूर्वीः नहीं न्वस्य प्रतिमान मस्त्यन्तर्जीतष्त ये जनित्वाः

Could he now put away conquer (his enemies), he whom she bore (as embryo) a thousand months and many autumns? No match has he among those already or yet to born.

इसमें कृष्ण के बल का उल्लेख है।

श्रवद्यमिव मन्यमाना गुहाकारिन्द्रं माता वीर्यणा न्यृष्टम्

श्रथोदस्थात् स्वयमत्कं वसान श्रा रोदसी श्रपृगााज्जायमानः

कृष्ण के वरुण की ग्रोर संकेत है, द्यावा पृथ्वी को जन्म के समय कंपित करने की ग्रोर संकेत है। कृष्ण के: नंदगृह में: छिपाये जाने की ग्रोर संकेत है किन्तु वीर्यवान होने के कारण न निप सकने की ग्रोर भी संकेत है। कंस ने पता लगा ही लिया था कि बालक रूप में कृष्ण कहाँ है?

श्रागं के मन्त्रों में किसी 'कुशाव' द्वारा निगल लिये जाने का भी उल्लेख है ? कृष्ण को एक श्रसुर ने निगल ही लिया था। ऋग्वेद के इस मन्त्र की साक्षी हमारे प्रस्तुत विषय के लिए महत्वपूर्ण है।

पहले तो यज्ञ के ग्राधार पर विष्णु से इन्द्र पिछड़े। भले ही वे विष्णु उपेन्द्र बने रहे पर यज्ञ-शैथिल्य के उपरान्त विष्णु जब कृष्ण बने तब कृष्ण में इन्द्र के विरोध के बीज के साथ इन्द्र के समस्त गुणा भी प्रस्तुत हुए। इस प्रकार इन्द्र कृष्ण में परिवर्तित होकर इन्द्र का विरोध करने लगे। इस प्रकार ग्रवैदिक प्रवृत्ति ने वैदिक प्रवृत्ति को ग्रपने में समा लिया ग्रीर तब उसे परास्त कर दिया। इन्द्र-विरोधी ब्यक्तित्व का नाम 'कृष्ण' हमें वेद में मिलता ही है।

एक देवता के प्रमुख गुर्गों का ग्रारोप दूसरे देवता पर करने की प्रवृत्ति स्वयं वेद में विद्यमान मिलती है।  $A.\ A.\ Macdonell$  ने इसका - निरूपण करते हुए लिखा है—-

'Indefiniteness of outline and lack of individuality characterises the Vedic conception of the gods. This is mainly due to the fact that they are near to the physical phenomena which they represent than the gods of any other Indo-Europen people.....

The absence of distinctiveness must be still greater when several deities.....spring from aspects of one and the same phenomena. Hence the character of each Vedic god is made up of only a few essential traits combined with a number of other leatures common to all the gods, such as brilliance, power, beneficence, and wisdom ..... such common features tend to obscure what is essntial because in hymns of prayer and praise they naturally assume special prominece. Again, gods belonging to different departments, but having prominent functions in common, are apt to be approximated. Thus Agni, the god of terrestrial fire, dispels primarily demons of darkness with his light, while the Indra the aerial god of the thunder-storm slays them with lightening. Into the conception of fire-god further enters his aspect as lightening in the atmos-The assimilation is increased by such gods often being invoked in pairs. These combinations result in attributes pecliar to the one attaching themselves to the other, even when the latter appears alone. Thus Agni comes to be called soma-drinker, Vrtra-slayer, winner of cows and waters, sun and dawn attributes all primarily belonging to Indra' (Vedic Mythology, pp 15-16)

श्रतः इसी क्रम से इन्द्र के गुरा विष्सु में पहले उपेन्द्र भाव से फिर पूर्णतः श्रारोपित हुए। जब यज्ञ-भाव से विष्सु का पलड़ा भारी हुआ तो फिर विष्सु में स्वतः ही समस्त इन्द्र समा गया। वही विष्सु कृष्या में अवतरित होगा तो इन्द्र के पराक्रम की घटनाएं उसी के अनुकूल उतरेंगी। वृहद्देवता में इन्द्र की एक परिभाषा यह दी गयी है।

> रसादानं तु कर्मस्य वृत्रस्य च निवर्हग्गम । स्तुतेः प्रभुत्वं नर्वस्य बलस्ये निग्विला कृतिः (॥-६)

"Now the taking up of moisture is his function, and the destruction of Vrtra (and)—the prevailing

feature (prabbutvam) of (his) praise—the complete see amplishment of every (kind of) mighty deed."

इसमें कृष्ण के प्रमुख गुगा लक्षित होते हैं। इसी गुरा-ग्रारोप के ग्राधार को वृहहें बता ने ग्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया है—

भवद्भतस्य भव्यस्य जङ्गमस्थाकरस्य च । ग्रस्यैके मूर्यभेवैकं प्रभवं प्रलयं विदुः (।-६१) ग्रग्निरस्मिन्नथेन्द्वस्तु मध्यतोवायु रेव च ।

मूर्यो दिवींत विज्ञेयाम तिस्त्र एवेह देवनाः । (।-६६) जो पृथ्वी पर ग्रग्नि है, ग्रन्तरिक्ष में इन्द्र-वायु वह दिव-लोक में सूर्य है। इस प्रकार एक का दूसरे में समन्वय हुग्रा।

लोकवार्त्ता के माध्यम से ऐसा हो जाना ग्रसम्भव नहीं। परशुराम श्रौर राम विष्णु के ग्रवतार हैं। परस्पर एक दूसरे का विरोध करते हैं। कृष्ण स्वयं विष्णु के ग्रवतार हैं। वे उपेन्द्र होकर कृष्णावतार में इन्द्र का विरोध करते हैं। ग्रर्जु न इन्द्र-पुत्र हैं। कृष्ण के साथ वह भी खाण्डव दाह के मिस इन्द्र का विरोध करते मिलते हैं। इसी प्रकार इन्द्र का ही एक विकास कृष्ण में प्रस्तुत हुग्रा। ऐसे कृष्ण से नारायण, हिर, वासुदेव, भगवान मिलकर वैष्णव सम्प्र-दाय की परम्परा को नूतन भूमि पर ले श्राये। इसे भागवत ने परिपूर्णता प्रदान की, ग्रौर वल्लभाचार्यजी ने उसे १५ वीं तथा १६ वीं शताब्दी में लोक-भित्त का इष्ट बना दिया ग्रौर ग्रवतारों की परम्परा की व्यवस्था करने हुए स्वयं कृष्ण हो गये।

१. वल्लभाचार्यजी महाप्रभु ही नहीं वे आचार्य अथवा गुरु पहले थे। तदुपरांत वे स्वयं कृष्ण माने गये या हुए। गुरु का और इष्टदेव का यह अभेद भी आदिम शैव भावना का ही उत्क्रमण है। शैव संप्रदाय में तो गुरु के नाम से भी शिव अभिहित होते हैं; यथा, लकुल सम्प्रदाय के शिव लकुलीश हैं। लकुल गुरु हैं। वे स्वयं शिव का अवतार माने जाते हैं। वे स्वयं शिव हो गये हैं। इस दृष्टि से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाप्रभु वल्लभावा किसे स्वयं कृष्ण हो सके।

## बालकृष्ण : बाल-देवता

कृष्ण जब भक्ति के ग्रालंबन बने तो उन्हें तीन कथा-रूपों में ढाला गया-

१---बाल-कथा

बालकृष्ण

२---काम-कथा

गोपीकृष्ण

३--वीर-कथा

भगवान कृष्ण

यहाँ तक हम यह तो देख चुके कि कृष्ण कैसे परमतत्व बने । किन्तु प्रश्न यह भी तो है कि वे 'बाल रूप' में क्यों पूजे गये ? बालकृष्ण में यह श्राकर्षण क्यों मिला ? बालकृष्ण की कल्पना का मूल स्रोत क्या है ? श्रौर उम मूल से उद्भावित होकर भी वह १६ वीं १७ वीं शताब्दी में श्रौर ग्राज भी क्यों मान्य रहा ? ईश्वर को बालरूप में क्यों ग्रहण किया गया ?

पर यह बात केवल भारत के लिए और कृष्ण के लिए ही नहीं, भ्रन्यत्र भी मिलती है। ईश्वर या देवता की बालरूप में भ्रवतारणा यूनानी साहित्य में भी विद्यमान है, भ्रपोलो और हमीं ज को भी बालरूप दिया गया है।

बाल-ईश्वर या बाल-देव के ऐसे समस्त विवरएों में जो बात घ्यान श्राक-षित करती है, वह है इनके साथ लोक-कथा का परिवेश । बाल-देव के सभी विवरएों में कुछ सामान्य विशेषताएँ मर्वत्र मिलती हैं— वे हैं (यह बालक देव ) ग्रसहाय या परित्यक्त श्रवस्था में मिलता है । मिस्र की पुराएा कथा में 'होरस' की ऐसी ही श्रवस्था है । "होरम का पिता द्यासिरिम अपने भाई सेत द्वारा एक कफन में जिन्दा बंद कर समुद्र में बहा दिया जाता है। सेत राजा हो जाता है। स्रोमिरिम की स्त्री द्याइसिम मारी-मारी फिरती है। तभी होरस का जन्म होता है। सेत को पता लग जाता है। वह माँ-बंटे को एक मकान में बन्दी बना देता है। सेत होरस को मार इंग्लना चाहता है कि कहीं वह अपने पिता के राज्य का दावेदार न बने। किन्तु थोथ श्राइसिम को इस संकट की सूचना दे देता है। श्राइसिम होरम को लेकर भाग कर बूटो (Buto) पहुँचती है। बहाँ होरस को नगर की कुमारी देवी उन्नाजीत ( Uarit) को मौंप वह श्रोसिरिस की खोज में निकल जाती है। यह देवी सिंपगी थी। इस कथा में 'होरस' के पिता नहीं, माँ मारी-मारी फिरती है, बंदी हो जाती है, फिर वह होरस से बिछुड़ भी जानी है, उसका पालन-पोषग्ग सिंपगी ( देवी ) करती है।

यूनान में जिन्नस का पिता क्रोनस तो स्वयं ही अपने पुत्र का शत्र है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने बताया है कि उसका पुत्र ही उसे मारेगा। अतः जियम के जन्म लेते ही उसे या तो क्रीट की एक गुफा में जाकर छिपाया गया, या वह गुफा में ही पैदा हुआ और वहाँ गुप्त रूप से उसका पालन पोषण डिक्टीअन देवियों ने और क्यूरेटी (Curetes) ने किया।

डायोनीसियस जब गर्भ में छह महिने का था उसकी माँ सेमेले (Semele) की मृत्यु हो गयी। सेमेले की भस्म से डायोनीसिग्रस को उसका पिता जियस उठा लाया। तीन महिने अपनी जाँघ को काटकर उसमें रखा। पूरे नौ महिने हो जाने पर जिश्रस ने उसे हर्मीज को सौंप दिया, उसने इनो श्रौर श्रथमस को मौंप दिया। उसकी विमाता हेरा उसके शागों की गाहक थी। उसे श्रौर भीं कई दिव्य व्यक्तियों के पास पालन-पोषग् के लिए रहना पड़ा।

अपोलो की माँ लीटो को पुत्र के साथ मारे मारे फिरना पड़ा है। बालक अपोलो ने माँ को पाशविक टिट्योम के अत्याचारों से रक्षा करनी पड़ी है—लीटो को भी हेरा के भय से मारे-मारे फिरना पड़ा है और एक गुप्त स्थान पर अपोलो को जन्म देना पड़ा है।

भारत में तो बाल-देव के वर्णन बैदिक काल से ही मिल जाते हैं। इन्द्र के वालपन का जो वृत्त ऊपर दिया गया है, वह भी ऐसे ही बाल-देवों के सम-कक्ष है। पैदा होते ही उसे माँ से पृथक होना पड़ा है, तथा दूसरों के हाथों ही उसका पालन-पेषग्। हुन्ना है। यह हम ऊपर देख ही चुके हैं। ०

ईजिप्शियन मिथ एच्ड लीजेण्ड : इोनाल्ड-ए-मेकॅजी पृ० १८-१६ ।

कुमार जो मूलत: बाल-देव ही है, उनकी स्थित भी कुछ विचित्र है। उनमें मूल क्प में पिता-माता हीनता का तत्व विद्यमान है। क्योंकि विविध वृत्तों पर ब्यान दिया जाय तो विदित होगा कि पार्वतीजी ने उन्हें गर्भ में धारण नहीं किया। उन्हें ग्रग्नि ने धारण किया, इस भय से ग्रग्नि कुछ काल तक भागती-छिपती फिरी थी तो ग्रंगिरा ने धारण किया। तब ग्रग्नि ने । वह भी उस तेज को धारण किये न रह सकी, गंगाजी को दिया, गंगाजी ने कृत्तिकाशों (पडमातृकाशों) को दिया। उन्होंने उसका पालन-पोपण किया। सर-भू भी कुमार का नाम है, उन्हें सरपत से उत्पन्न माना है। इस प्रकार जब माँ ही नहीं तो, पिता कहाँ ? पिता तो सदैव ही विकल्पित होता है। फिर भी यदि पितृत्व स्वीकार भी किया जाय तो मातृहीन तो मानना ही पड़ेगा। ऐसे बालकों की कथा में यही होता है कि वह कई स्थानों पर भी पलता है। यहाँ पहले तो गर्भ ही कई स्थानों पर गया है, फिर 'पडमानृकाशों' का विक्लपण कर हें तो छः माताशों ने पालन किया।

टधर गरोग भी बालदेव के रूप में श्राते हैं, उनकी स्थिति कुमार में उलटी है। कुमार की माता नहीं थी। गरोग के पिता नहीं। विना पिता के जन्म हुआ है—अर्थात् पिता नहीं। एक जङ्गल में एकान्त गुफा में वह त्याज्य माता के साथ रहता है। यह सब लोककथा के अनुरूप है।

जैन वृत्तान्तों में ह्तूमान जन्म भी माँ की असहायादस्था में हुआ है, उनकी

१—प्राचीन श्रारमीनियनों के श्रानुष्ठानिक गीतों में देवी बानकों के जन्म का यह वर्णन है:—

Heaven was in labour earth was in labour.

And the purple sea was in labour.

The blood-red sea weed had birth pangs.

The hollow stem of the seaweed emitted smoke.

The hollow stem of the serweed emitted flame.

And out of the flame sprang a little boy.

श्राकाश प्रसव पीड़ा से पीड़ित था,
पृथ्वी भी पीड़ित थी।
श्राँर बेंजनी समुद्र प्रसव पीड़ा से
पीड़ित था
रक्ताक समुद्र-सरपत जन्ति-वेदना
प्रस्त था
पोली समुद्र सरपत के नरकुल ने
धूँश्रा निकाला
पोली समुद्र सरपत के नरकुल ने
श्रांन की लपटें निकालीं
श्रौर उन श्रांन-शिखाश्रों से एक
छोटा बालक पैदा हश्रा:

कुमार के ग्राग्नि गर्भ से ग्रार सरपत से जन्म लेने के वृत्त से यह वर्णन कितना साम्य रखता है। माधवानल कामकंदला के एक संस्करण में राजपुरोहित को शिवरेत के सरपत-ग्राधान से उत्पन्न माधव नदी के किनारे प्राप्त हुन्ना है। माँ अंजनी को सास-ससुर ने चिरत्र दोष के संदेह में निकाल दिया था। ऐसी असहायावस्था में ही हनूमान जी का जन्म हुआ था। जैन-क्षेत्र के प्रद्युम्न चिरत्र में प्रद्युम्न जन्म के समय ही माँ-वाप से पृथक् कर दिया गया। उसे एक दैत्य पूर्वजन्म की शत्रुता के कारण उड़ा ले गया और एक पत्थर के नीचे दबा दिया। वहाँ में उसे विद्याधर कालसंवर और उसकी पत्नी ले गये, और पालन-पोषण किया। उसने वाल्यावस्था में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम दिखाये।

धर्मगाथा के क्षेत्र में ऐसे कितने ही बालकों का उल्लेख है जिन्हें श्रसहाय-वस्था में दिखाया गया है। प्रह्लाद को भी धर्मगाथा में ऐसी श्रसहायावस्था में दिखाया गया है जैसे उसके माता-पिता या श्रभिभावक हैं ही नहीं। स्वयं उसका पिता ही उसका शत्रु बन गया है। बालक प्रह्लाद को श्रनेकों घातक कप्टों में से होकर निकलना पड़ा है। प्रह्लाद को पहाड़ से नदी में गिराया गया, जेल में भूखों मारा गया, श्राग में जलाया गया, उतप्त स्तम्भ से बांधा गया सब संकटों से वह बच गया।

इनी प्रकार भारत में श्रनेकों लोक-कथाएँ हैं जिनमें बालवीर का जन्म श्रसहायावस्था में होता है, या जन्म के उपरान्त ही वह श्रसहायावस्था या श्रनाथावस्था में पड़ जाता है। यह श्रसहायावस्था या श्रनाथावस्था वाला

१. प्रह्लाद की इस बाल-कथा को 'कुल्लेवों' की कथा से मिलाइये। फिनिश (फिनलेंड की) पुराकालीन 'कुल्लेवों' नामक वीर की गाथा 'कलेवल' में दी गयी है। ग्रण्टेमो नामक एक वीर ने ग्रपने भाई कलेवों के समस्त वर्ग को नेस्तनावूद कर दिया, केवल उसकी जवान पत्नी ही बच रही, वह गर्भवती थी। उसके पुत्र हुग्रा, जिसका नाम कुल्लेवों रखा गया। यह बालक तीसरे दिन ही पालने से उतर पड़ा ग्रौर जब केवल तीन महिने ही का था ग्रौर केवल घुटने तक ही ऊँचा था, तभी ग्रपने पिता के शत्रु से बदला लेमें का विचार करने लगा। ग्रण्टेमो को पता चला तो उसने उसे मरवा डालने के कई यत्न किये—

पहले एक बोतल में बन्द कर लहरों में फेंक दिया गया। दो रातें बीत जाने पर वेखा तो वह बोतल से बाहर निकल ग्राया था ग्रौर लहरों पर बैठा ताँबे के दंड को लिये, उसके रेशमी डोरे को पानी में डाल कर मछली की शिकार कर रहा था।

तब बहुत सी सूखी लकड़ी की भारी श्राग में डाल दिया गया, तीन दिन तक यह श्राग धधकती रही, तीसरे दिन भी वह उसमें जीवित था, बाल तक बाँका नहीं, हुश्रा था।

श्रव उसको पेड़ से बांध दिया गया। यहाँ भी वह जीवित रहा। पेड़ पर बैठा चित्र बना रहा था।

त्रालक या तो बाल्यकाल में ही चमत्कार दिखाता है, या बाद में जाकर अस्यन्त प्रवल दिखायी पड़ता है।

ः ग्रः उदयन कथा में मृगावती को गरुड़ उड़ा लेगया। पिता रहित स्थिति में उसका जन्म हुग्रा। साधुक्रों के ग्राश्रम में पालन-पोषग् हुग्रा।

: श्रा: शकुन्तला को श्रप्सरा उड़ा ले गयी। पित से वियुक्तावस्था में भरत का जन्म हुग्रा। यह भरत सिंहों से खेलता था।

: इ: राजा नल के जन्म के समय उसकी माँ मंभा को राजा प्रथम ने महल से निष्कासित कर दिया था। उसे चांडालों को सौंप दिया कि इसे मार डालों। पर चांडालों ने दया कर उमे छोड़ दिया। वह जंगलों में भटकती फिरी, ऐसे ही वियावान में हींस विरे (हींस के लता गुल्म) में नल उत्पन्न हुआ। नाल काटने के लिए, जन्ति के गीत गाने के लिए देवी आधी थी। तय मंभा और नल को एक सेठ साथ ले गया। उसके यहाँ दोनों का पारन-पोपण हुआ। बाल्यावस्था में ही नल ने दानव को मार कर मोतिनी से विवाह किया था।

धर्मगाथा के बाल-देव तथा लोक-कथा के बालबीर में सम्बन्ध में गम्भीर विचार करते हुए सी० केरेन्थी ( C. Kerenyi )ने जो जिला हे उनको संक्षेप में यहाँ देना प्रावश्यक है।

"धर्मगाथा में बालक ने भी स्थान पाया है— धर्मगाथा में यह देवी अवतार है। बहुत से देवता केवल प्रौढ़ या युवा रूप में ही नहीं मिलते, वे बाल-देवताग्रों के रूप में भी ग्राते हैं— जीवन की सम्पन्नता ग्रौर ग्रर्थ इस चमत्कारी बालक में प्रौढ़ दाढ़ी वाले देवताग्रों से किंचित भी कम नहीं। उलटे यह अपेक्षाकृत ग्रधिक सम्पन्न ग्रौर ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक मर्मस्पर्शी है। बम्ल देव के ग्राने पर, वह चाहे होमर के हर्मविषयक गीत हों, जियस या डायोनीसिम की धर्मगाथा हो, या वर्जिल का फीर्थ एक्लोंग हो, हमें लगता है कि हम उस धर्मगाथात्मक वातावरण से घिरे हुए हैं, जिसे ग्राबुनिक मनुष्य 'परी-कहानी जैसा' कहते हैं।

वस्तुतः प्रश्न यह है कि पृथक्-पृथकृ देशों ग्रौर संस्कृतियों में बालदेव का धर्मगाथा रूप मूल में एक-सा ही क्यों है ?

'बाल देवों के प्राचीन धर्मगाथिक (Mythologems) परी-कहानी के बेलक्षण्य से परिवेष्टित हैं और वैलक्षण्य को प्रेरित करते हैं।—बाल-देव सामान्यतः परित्यक्त हुआ पाया जाता है, असाधारण संकटों का उस पर आक्रमण होता है—कभी तो पिता ही स्वयं पुत्र का शत्रु होता है—

'मां को तो एक विशेष प्रकार का भाग लेना पड़ता है। वह होती भी है,

साथ ही नहीं भी होती है। प्राचीन इटालिक उदाहरण लिया जाय —टागेस (Tages) नाम का बालक, जिससे एट्रस्कंनों को पावन विज्ञान प्राप्त हुए थे, एक हलवाहे की आँखों के सामने जमीन से निकला था—माता भूमि का बालक और मातृहीन तथा पितृहीन अनाथ का ठेठ रूप।

इस दृत्त के एक रूपान्तर में वालक के परित्याग ग्रौर निर्जन परिवेश में माँ भी साभी मिलनी है। वह गृहहीन होकर जहाँ तहाँ भटकती है ग्रौर पीड़ित की जाती है।

दोनों रूपान्तरों में यह तथ्य सामान्य रूप से मिलता है कि नवोत्पन्न देव परित्यक्त होता है। एक में माँ तथा बालक दोनों परित्यक्त रहते हैं, दूसरे में बालक अकेला ही निर्जन तथा आदिम जगत में मिलता है। यहाँ परी-कथा का बातावरण घनीभूत होता मिलता है। यूरोपियन तथा ऐशियाई लोकवार्ता के अनाथ बालक (orphan child) का हमें स्मरण हो आता है, कि वह किस अकार परित्यक्त किया गया। दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें या तो वालक माता-पिता रहित अकेला संकटा निर्हे, या जिसमें वह माँ या धाय के साथ है।

क्या यह अनाथ बालक जो हमें परी-कथा (लोक कथा) में मिलता है, बाल-देव का पूर्वज नहीं और क्या उसी क्षेत्र से धर्मगाथा में नहीं लिया गया है ?"

लेखक देवकथाओं और लोक-कथाओं में सर्वत्र प्रसहाय-ग्रनाथ बालक को देखकर और शीघ ही उसी वालक में देवत्व या दानवत्व के दर्शन करके इस निष्कर्ष एर पहुँचता है कि ग्रसहायावस्था के लोक-चित्रों में देवत्व ग्रारोप नहीं, यह देवत्व का ही कोई तत्व होना चाहिये। ग्रसहायावस्था — सबसे विलगता= निर्जनता — एकांतता मानकर वह एक ऐसे बालक को ढूँ इता है, जो बालक है, निर्जन में एकान्त में है, ग्रौर जिसमें देवत्व की विलक्षणता है। तब उसके सामने प्रलयकालीन पत्र शायित बालक-रूप नारायण का चित्र उभर ग्राता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्मगाथाग्रों ग्रौर लोकगाथाग्रों में ये बाल-वर्णन जिनमें वालक — निर्जन या ग्रसहायावस्था — देवतत्व (विविध संकटों से बच ग्राना और जीवट के भीम कर्म, बालक होते हुए भी कर ग्राना) तथा द्विगौनत्व मिलते हैं। यह वर्णन सृष्टि के ग्रादि सर्जन के समय के दृश्य का ग्रवचेतन के द्वारा पुनस्मरण हैं, या पुनरावलोकन है। विविध जातियों द्वारा समान रूप से एक ही ग्रीमप्राय का इस प्रकार दर्शन यह सिद्ध करता है कि मनुष्य की ग्रादिम भावनाएं मर्वत्र समान रूप में लेखना में स्फुरित होती रही हैं। ये ग्रादिम मानव भावनाएँ व्यष्टिगत निजी उद्भव की स्थितियों की भी स्मृति के

ममतुल्य होकर समिष्ट की उस स्थिति को ही प्रकट करती है। यही धर्मगाथा के रूप में मनुष्यों को अनुभूत होती है।

इसी की व्याख्या में सी० जी० जुंग ने लिखा है :---

"Statements like 'the child-motif is a vestigial memory of one's own childhood' and similar explinations merely beg the question. But if, giving this proposition a slight twist, we were to say: "The child-motif is a picture of certain forgotten things in our childhood", we are getting closer to the truth-Since, however, the archetype has always to do with a picture belonging to the whole human race and not merely to the individual, we might put it better this way: "the child motif represents the preconscious childhood aspects of the collective psyche."

इस प्रकार महान् मनोविश्लेषण् शास्त्री जुङ्ग की दृष्टि मे यह बाल श्रभि-श्राय सामूहिक मनोमूल के चेतना-पूर्वी बाल पक्ष को प्रस्तुत करता है।

यह 'बाल-ग्रमिप्राय' (Child motal) किसी वास्त्रविक मानवीय वालक के परिज्ञान पर निर्भर नहीं करता । जो ऐसा समभते हे, वे भूल करते है । वाल-अभिप्राय का शस्तित्व किसी पूर्वगामी यथार्थ वालक के कारगा नहीं, न ऐसे यथार्थ वालक का होना 'बाल श्रभिप्राय' के शस्तित्व के लिए पूर्वस्थ गर्न ही है। मनोवैज्ञानिक यथार्थता की इप्टिम 'बालक' विषयक पदार्थिव भाव (empeircal idea) केवल एकमात्र साधन (श्रीर यह कोई श्रकेला ही ऐसा नहीं ) है जिससे एक उस मनोमूलक तथ्य को ग्रिभिव्यक्त किया जाता है, जिसे इससे श्रधिक ठीक रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ग्रतः इसी तरह बालक का धर्मगाथात्मक भाव, यह जोर देकर कहा जा सकता है कि, पदार्थिव बालक की प्रतिकृति नहीं, किन्तु एक प्रतीक है जो इसी रूप में स्पष्टतः समभा जाने योग्य है। यह एक विलक्षरा-वालक है, एक दैवी बालक. जो नितान्त श्रमाधारण परिस्थितियों में उद्भवित हुआ है श्रौर पाला-पोसा गया है, और - मुख्य व्यान देने योग्य बात यह है कि, यह मानवी बालक नहीं है। इसके कार्य ऐसे ही चमत्कारक या दानवी होते हैं जैसी इसकी प्रकृति और शारीरिक गठन। इन अत्यधिक अपार्थिव गुर्गों के कारगा ही सिर्फ 'बालक अभिप्राय' के उल्लेक की ग्रावस्यकता है। कि बहुना, धर्मगाथा के 'वालक' के कितने ही रूप होते हैं। अभी एक देवता, या दानव, अभी टाम अंगुष्ठ (Tom Thumb) पश्, ग्रादि ग्रादि, ग्रीर इससे यह पता चलता है कि इसका कारण विधान (Causality) कम से कम विवेक-संगत (rational) या यथार्थतः मानवीय नहीं।"

इस प्रकार मनोविश्लेषण शास्त्र के इस प्रवेता ने यह बताने की चेष्टा की है कि यह 'बाल-ग्रिभिप्राय' चेतना-पूर्वी मनोमूल से उद्भूत है, ग्रौर मानव व्यष्टि के ग्रयने निजी सुजन कालीन ग्रनुभव की ग्रवचेतन में से स्फुरित वह भलक है, जो वस्तुत: व्यष्टि-सीमित नहीं रहती; वह व्यष्टि ग्रयने रूप में समष्टि के प्रथम बालक के उद्भव के मूल ग्रनुभव को ही स्मरण करता होता है।

ये ग्रनुभव ग्रवचेतन (Unconscious) मानस में समाये रहते हैं। वहीं से ये मूर्त रूप ग्रहिंग करते हैं, ग्रौर ये ग्रपने द्वारा मानव के, इस ग्रुग में ग्रादिम मूल-मानस से, उच्छिन्न चैतन्य मानस को उसके उसी मूल ग्रतीत के मानस से सम्बन्धित कर दिया करना है। यही नहीं, इसी के द्वारा मानव ग्रपनी संपूर्णता (Wholeness) की उपलब्धि करता है। क्योंकि मानव केवल चेतन-मानस ही नहीं, वह ग्रवचेतन भी है, ग्रतः दोनों के योग से ही सम्पूर्णता प्राप्त करता है।

यह देखकर कि मनुष्य ने 'बाल-देव' के विषय पर चर्चा करना कभी कम नहीं किया, हम संभवतः साम्य को व्यिष्ट से ग्रागे ले जा कर मानव जाति या जीवन की प्रक्रिया के सम्बन्ध यह निष्कर्ष दे सकते हैं कि मानवता भी संभवतः सदा ग्रपनी बाल्यावस्था की स्थिति से भगड़ती रहती हैं, ग्रर्थात् ग्रपनी मूल, ग्रवचेतन ग्रौर ऐन्द्रिक भावोन्मेषमयी स्थिति (Instinctive state) से संघर्ष करता रहता है, ग्रौर इस संघर्ष का संकट वस्तुतः सदा विद्यमान है वही इस 'बालक' की कल्पना को प्रेरित करता है। धार्मिक ग्राचार, यानी धर्मगाथात्मक ग्रटना का बार-बार पाठ ग्रौर बार-बार ग्रनुष्ठान करना, ग्रन्ततः बालक ग्रौर तत्संबंधी प्रत्येक बात की मूर्तकल्पना (imge) को चेतन मानस के ग्रन्तक्चक्षुग्रों के समक्ष बार-बार जागृत करने का काम करता हैं, जिससे कि ग्रादि मूल स्थिति से श्रृङ्खला विच्छिन्न न हो जाय।

चेतन श्रीर अवचेतन के सम्बन्ध के द्वारा जहाँ मानव अपनी सम्पूर्णता की उपलब्धि इस मूलस्थिपत (Arch Type) के द्वारा करता है, वहाँ वह अपने वर्तमान चेतन-मानस को अपनी आदि मूल से भी सम्बन्धित रखता है। यह आदिमूलक चेतन-पूर्वी मूलमानस इन मनोविश्लेषणों द्वारा अवचेतन में ही अवस्थित माना गया है। निश्चय है कि यह फायडियन अवचेतन से भिन्न अवचेतन ही होगा, जिसकी जड़ें आदि स्थिति में हैं, और यह हमें उत्तराधिकार में प्राप्त मानस को मानने के लिए विवश करता है। आज जब यह उत्तराधिकारावतरित मानस चेतन-मानस की भूमिका बनता है तो यही लोक-मानस का

रूप ग्रहरा कर लेता है। यह हम पहले ग्रध्याय में देख ही चुके हैं। ग्रतः 'बाल-देव' का समस्त विधान इसी लोक-मानस की ग्रनुभूति है। इसी के काररा इसमें सबसे ग्रधिक लोकतत्व है, ग्रौर ग्राज भी कुष्णाभक्ति इस वालकृष्णोपासना के द्वारा ग्रपने उसी मूल रूप की उपलब्धि के मानसिक माध्यम से ग्राध्यात्मिक मोक्ष की संभावना सिद्ध करती है।

'बाल देव' के इस समस्त निर्माण के चार तत्व मिलते हैं :— १ — पिर-त्यक्त-सी मूल से विच्छिन्न निर्जन स्थिति में, २ — दैवी पराक्रम, ३ — द्वियौनत्व, ४ — ग्रादिग्रन्ताद्वैत । १. पिरत्यक्त-सी निर्जन स्थिति में रहस्यमय तथा चमत्का-रक उत्पत्ति । कृष्ण जेल में पैदा होते हैं, चारों ग्रोर ग्रातंक-पूर्ण स्थिति है, पर वे जहाँ पैदा होते हैं, वहाँ जन्म समय सब सुथु-बुध भूल जाते हैं, माता-पिता बेड़ी से मुक्त हो जाते हैं, ताले खुल जाते हैं । साथ ही ग्रत्यन्त क्षुद्र ग्रारम्भ — कृष्ण ग्रपने माता-पिता से विच्छिन्न, ग्वाल-वालों में दूसरों के द्वारा पाले जातें हैं ।

- २. बालक की श्रजेयता या दैवी पराक्रम के सम्बन्ध में जुंग ने लिखा है—'यह एक उल्लेखनीय श्रसंगति (Paradox) सभी बाल-धर्मगाथाशों में मिलती है कि 'बालक' एक श्रोर तो श्रसहायावस्था में भयानक शत्रुश्चों के पंजों में डाल दिया जाता है श्रौर निरंतर नेस्तनावृद्ध हो जाने के खतरे से घरा रहता है' उथर दूसरी श्रोर उसके पास ऐसी शक्तियां होती है जो सामान्य मानवता की शक्ति से कहीं बढ़कर होती हैं। भगवान कृष्ण की बाल-लीलाश्चों में ऐसी शक्तियों का श्रद्भुत वर्णन मिलता है। पालने में ही दैत्यों को पछाड़ा, पूतना का बध दूध पीते ही किया, केशी श्रादि दानवों को पछाड़ा श्रीर सबसे बढ़कर दैवी चमत्कार श्रौर श्रद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया गोवर्द्धन पर्वत को उठाकर। यह पराक्रम 'वामनावतार' की कोटि का ही माना जा सकता है। 'वामन' में भी बाल-श्रमिश्राय के दोनों तत्व उपस्थित है। कालिय नाग को नाथना कुछ कम पराक्रम का काम नहीं।
- ३. द्वियौनत्व इस बाल-ग्रिभियाय में प्रायः मिलता है, तथापि यह इतना प्रबल नहीं। हाँ यह जिस रूप में लोक-मानस द्वारा विकसित किया जाता है उस रूप में ग्रवश्य ग्रीर निश्चय ही मिलता है। जुंग ग्रीर केरेन्यों ने इसे 'हेर्माफोडिटिज्म नाम दिया है। इस सम्बन्ध में जुंग का कथन है कि—

"यह एक ग्रांकर्षक तथ्य है कि सम्भवतः ग्रांदि सृष्टि मूलक [Cosmogonic] देवताग्रों में से ग्रंथिकांश द्वियौन [Bisexual] प्रकृति के हैं।" उनकी द्वाय मेंदो विरोधी योनियों का यह ग्रद्धय [Union] मानस की ग्रांदि स्थिति का सूचक है। किन्तु इसका महत्व इस कारण विशेष है कि यह ग्रद्धय

''मूलतः यह श्राविस्ृष्टिक मूल स्थिपत [ Archtype ] उर्वरकटोने [ Fertilty magic ] के क्षेत्र में ही पूरी तरह काम में श्राता था श्रीर उर्वरत्व के श्रितिरक्त इसका कोई श्रीर उद्देश्य उस समय न होने से बहुत समय तक यह शुद्ध वनस्पति-प्राणि जगत का व्यापार बना रहा। वहाँ से विकसित होकर यह मनोविज्ञान के क्षेत्र मे श्रापहंचा।''

जो भी हो इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या से यह बात तो ग्रत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि नर-नारीत्व के ग्रद्ध्य की भावना लोक-मानस से घनिष्ठ रूपेण सम्बन्धित है। ग्राज भी इसमें विद्यमान ग्राकर्षण लोक-मानस की ग्रवचेतन प्रक्रिया के ही कारण है। ग्रद्ध नारीश्वर की कल्पना के मूल में यही लोक-मानस है, ग्रीर सिद्धों ग्रीर तंत्रों की 'ग्रद्धय' या कौल साधना की मूल भूमि भी यही मानस है। किन्तु बालरूप में कृष्ण से इसका सम्बन्ध कैसे ?

इस सम्बन्ध को हम 'केरेन्यी' के एक कथन से समभ सकते है- उन्हों। बताया है कि---

"सृष्टि श्रादि मूलक बालक का मूर्तांश [ Innage ] प्रस्फुटित हो पड़ता है, यह यौवन के श्रादर्श रूप में रूपान्तरित हो उटता है।" दूसरे शब्दों में हम कह सकते है कि कुछ देवतायों भे जो श्रनन्त यौवन बालरूप में ही फूट है, वह इसी स्थिति का परिगाम है। उन्होंने इसी को श्रागे यों लिखा है—

"म्रादिमूलक सत्ता  $[Prim_b]$  being] की द्वियौनवर्ती हर्मोफ्रोडिटिक विशेषता ने भी मान्यता प्राप्त करली जबिक यूनानी संस्कृति में अप्सरा-जैसा बालक प्रादर्श रूप में उद्भवित हुआ। मानो सृष्टि आदि मूलक द्वियौनीय बालक ही लोक-क्षेत्रीय रूप में इस प्रकार पुनः श्रवतरित हुआ हो।"

स्पष्ट है कि कृष्ण में कामदेव के रूप-सौंदर्य की स्थापना नर में नारीत्व के प्रतिभास को सिद्ध करता है। यह सदा से ही एक श्राश्चर्य की बात रही है कि ऐसा छोटा बालक कामकला में ऐसा दक्ष । इसका समाधान चेतन मानस के व्यवस्थित विवेक से हो ही नहीं सकता । यहाँ मनोविश्लेषणा ने उसकी एक सम्भव व्याख्या दी है । श्रवचेतन की नींव में जो उत्तराधिकारावतरित लोक-मानस है, वहीं से इसकी सिद्धि है ।

इसी भाव के कारण कहीं कहीं बालक शिश्न से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। यह शिश्न प्रजाधारण का ही प्रतीक है। ग्रतः 'बालक' वालक के ग्रादि मूलक मूर्तींश में समुद्र में तैरते वक्त नारायण-रूप में सृष्टि का ग्रादि भी है ग्रीर प्रजाधारक रूप में सृष्टि का ग्रान्तिम रूप भी है।

तात्पर्य यह है कि बालकृष्ण का धर्म-ग्रहीत समस्त रूप ग्रौर लीला-व्यापार इसी लोक-मानसिक भूमि का व्यापार है, ग्रौर उसके द्वारा हम ग्रपने उसी ग्रादिमूल को प्राप्त करना चाहते हैं जो पिंड में वैसे ही व्यास है जैसे ब्रह्माण्ड में 15 इसी बाल रूप के विकास में बालकृष्ण ही नहीं गोपी-कृष्ण के कृष्ण पक्ष का भी एक समाधान है। कृष्ण की काम-कथा का ही एक पहलू है।

साथ ही बाल-देव के पराक्रमों के वर्णनों में वीर-कथा का रूप प्रस्तुत हो जाता है। वीर-नायक की भाँति बाल-देवता को श्रनेकों श्रमानुषिक पराक्रम करने पड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने दानवों को मारा, नाग को नाथा, गोवर्द्ध न धारण किया। ये सभी वीर-कथा के ही श्रभिप्राय है। मथुरा जाकर कंस को

१. श्री सी० केरेन्सी तथा सी० जी० जुंग मनोविश्लेषरग-विज्ञान के विश्वासी हैं। उन्होंने समस्त व्यापार को अपनी हिष्ट से देखते हुए यही स्था-पना की है कि बालेश्वर या बाल-देव का मूर्तीश [Image] धर्म-गाथिक [ Mythologon ] है। यह लोक-मानसिक नहीं। इनकी हिंड में 'लोक-मानसिक' मनुष्य के अपने व्यापारों के अनुरूप होता है, अर्थात मानवीय। दैवी तत्व अनाथ बालक में हमें मिलता है, वह अनाथ बालक का तन्व नहीं, वह इस मानवीय बालक में जोड़ा नहीं गया, वरन दैवीतत्व का ही एक दूसरा रूप है। इसको हिन्दुओं की सृष्टि आदि मूलक बाल-कल्पना से उन्होंने और भी पृष्ट किया है। भार्कडेय ने समुद्र पर तैरते बाल-रूप नारायरा की देखा उनके उदर में प्रवेश किया तो समस्त श्रैलोक्य मिला। जुंग ने इसी की पुष्टि में भारतीय दर्शन की उस अनुभूति का उल्लेख किया है जिसे 'अप्रायो रयी-**गान महतो महीयान' जैसे शब्दों में प्रकट किया गया । बालक, उच्छिन्न, परि-**त्यक्त, असहाय, दीन बालक 'अएायो रयीरणान्' अख से भी अख, छोटे से भी छोटा, क्षुद्र से भी क्षुद्र, फिर भी त्रैलोक्य धारी, विराट-- ग्रथीत महतो मही-यान, महान से भी महान । पर समस्त भाव-रूप के मूर्तीश को ग्रहरा किया जाय तो यह विशुद्ध ग्रादि मानवीय प्रथम भावोलब्धि के ग्रातिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं। समस्त दैवी तत्व ही लोक-मानस की अनुभूति है, और लोक-मानस के के प्रथम हत्र्य ग्रहरा ग्रौर भावोद्रे क का ही परिस्ताम है। इसे लोक-मानस के मनोविज्ञान से ही समभा जा सकता है, केवल मनोविश्लेषरा से नहीं।

पछाड़ना इस वीर-कथा का चरम है। श्रीर ये तो वे सूत्र हैं जो बाल-कृष्ण गे ही लिपटे हुए हैं, या उनके निर्माण के तन्तु हैं। श्रतः स्पष्ट है कि ये तीनों कथा-सूत्र एक ही लोक-मानसिक श्रनुभूति का परिणाम हैं— श्रीर सर्वत्र ही ये तीनों एक ही बालक में गूँथे हुए मिलते हैं।

इन सबके साथ एक ग्रावश्यक तत्व जो कृष्ण के साथ उनकी बाल-लीलाग्रों में मिलता है, वह है वंशी । वंशी को संगीत का प्रतीक मान सकते हैं । यूनानी धर्मगाथा में हर्मीज ने कछुए से 'लायर' (एक वाद्य यन्त्र)बना डाला है । उसके संबंध में सी० केरेन्सी ने प्रश्न किया है—

'किन्तु क्या हम यह नहीं कह सकते हैं कि प्रथम वाद्य का यह ग्राविष्कार, जिसे बालक हर्मीज ने ग्रंपोलो को भेंट में दिया था, किसी ग्रंथं से ''सृष्टि-ग्रात्मक' [Cosmic] है? हम यहाँ सृष्टियात्मक सामग्री की चर्चा कर रहे हैं जो धर्मगाथात्मक, दार्शनिक, गिंगतात्मक, संगीतात्मक, या किसी ग्रंप्य मार्ग से ग्रंपने ग्रापको ग्रंपिव्यक्त कर सकती है।' यह वैविध्य संभव ही तभी है जब कि वह सृष्टियात्मक सामग्री ही हो।—ग्रंतः यही लेखक ग्रागे कहता है कि 'सृष्टि ग्रादि मूलक बालक [Primordial child] के हाथ में वाद्य संसार के संगीतात्मक गुग्ग को ग्रंपिव्यक्त करता है, भले ही किव का इरादा ऐसा न हो। यह स्वयं हर्मीज की प्रथम ग्रौर प्रधान विशेषता है।' इस लेखक को जब यह वाद्य डालफिनास्ट वालक के हाथ में दिखायीं देता है तो उसे उस प्रारम्भिक सम्बन्ध का ध्यान ग्राता है जो विशेषनामों के ग्रंपिधान के ग्रंपियन में पूर्व ही विद्यमान थे: जल, बालक, ग्रौर संगीत का मौलिक सम्बन्ध। कि कृष्णा की कल्पना में वह दृश्य कितना सारगींभत है जिसमें यमुना नदी में नाग पर कृष्ण ग्रारूढ़ हैं, ग्रौर वंशी बजा रहे हैं।

इस प्रकार बाल-कृष्ण का लोक-मानस प्रतिष्ठित स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। इस रूप में बाल-देवता में श्राज भी इस भक्ति श्रौर श्रास्था का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। सभी की भूमि लोक-मानस से सम्बन्धित है।

१. ''इंट्रोडक्शन दूए साइंस श्राव माइथालजी'' में बाल देवता पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। इसके लेखक हैं श्री० सी० जी० जुंग तथा सी० केरेन्यी। हमने ऊपर इन लेखकों के जो उद्धरण दिये हैं वे इसी पुस्तक से लिये गये हैं। पूर्ण दिवेचन के लिए यह पुस्तक ही देखनी चाहिये।

# कृष्एा-शाखा का भक्ति-काव्य

भक्ति-तत्व लौकिक तत्व है। इसका विकास लोक-तत्वों से समन्वित होकर संपन्न हुआ है। 'भक्ति' ग्रान्दोलन वस्तुत लोक-वेद-तत्व के समभौते के लिए नहीं खड़ा हुआ था, वरन् लोक-तत्व को बौद्धिक मान्यता प्रदान कराने के लिए हुआ। यही कारगा है कि भिक्त को पहले स्वीकार किया गया, बाद में उसके लिए प्रमागा दूँ हैं गये या गढ़े गये। यह भक्ति तत्व जब सगुग्तिव के साथ-साथ उत्कर्षवान हुआ तब इसने लौकिक नायकों को वरगा किया।

कृष्णा मूलतः ..लोक-नायक हैं। साथ ही उनका भक्ति का स्वरूप लोक-कथाश्रों के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त हुआ है।

उनके जन्म की कथा श्रपने में स्वयं एक पूर्ण लोक-कथा है। उसी प्रकार 'यशोदानन्दन' की कथा श्रलग है ग्रौर जिस रूप से वह कृष्ण को प्रस्तुत करती है उससे विदित होता है कि उसमें कई लोक-कथाएँ सिम्मिलत हुई हैं— वे कथाएँ ये हैं (ग्रसुरबध) प्रत्येक ग्रसुर वध की कथा एक स्वतन्त्र कथा है।

वत्सहर्एा की कथा, गोवर्द्धन धारएा की कथा, चीरहरएा की कथा, कमल लाने की कथा, कालिय नाग नाथने की कथा;

इन समस्त यशोदानन्दनीय कथा श्रों से ममन्त्रित होकर कृष्ण-जृत्त का स्वरूप एक महान लोक-कथा का रूप ग्रहगा कर लेता है जिसे साहसिक कृत्यों की श्रुङ्खला के नायक की कहानी की परम्परा में रखा जा सकता है, हरक्यू-लीज, नल, जगदेव ग्रथवा पांडव श्रीर राम इसी परम्परा में हैं।

कृष्ण जन्म की कथा का क्रोनस की कथा से साम्य है।

#### कृष्ण-जन्म की कथा

से विवाह हुआ तो आकाशवागी ने कंस को बताया कि तेरी वहिन के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा।

#### क्रोनस की कथा

१--कंस की वहिन देवकी का वसुदेव १-२ - इस कथा में स्वयं क्रोनस ने ग्रपना बहिन से शादी कर ली है। उसे ज्ञात हुआ है कि उसके जो पुत्र होगा वह उसे मार डालेगा। फलतः कृष्ण की कथा की भाँति ही क्रोनस कया में :

- (१) बहिन के गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही काल होता है,
- (२) क्रोनस को पहले ही विदित हो जाता है कंस की भाँति कि उसका पुत्र ही उसको मारेगा।
- २--कंस बहिन ग्रौर वहनोई को बन्दी बना लेता है। फलतः कृष्ण का जन्म कंस के ही यहाँ होता है। क्रोनस कथा में बहिन को पत्नी बना दिया गया है। कंस कथा में वह बन्दिनी होकर कंस के पासं है।
- ३---कंस अपने वहिन के पुत्रों को ३ -- क्रोनस अपने पुत्रों को पैदा होते उत्पन्न होते ही मार डालता है
- ४ कंस कथा में कृष्ण को पैदा ४ क्रोनस की वहिन और स्त्री रही होते ही दमदेव-पशोदा के यहाँ
- ही या जाता था, निगल जाता था।
  - या (Rhea) अपने छ्ठे पुत्र

गोकुल पहुँचा आते हैं, यशोदा की पुत्री को बदले में ले आते हैं। पटकने पर हव आकाश में उड़ जाती कंस के है। जिश्रस को छिपाकर क्रीट में पहुँचा देती है श्रौर क्रोनस को कपड़े में प्त्थर लपेट कर देती है जो उसे पुत्र समक्ष कर निगल जाता है।

ग्रौर ग्रन्त में भविष्यवागी पूरी हुई। कृष्ण ने कंस को मारा श्रौर जिश्रम ने क्रोनस को।

इस कथा के संबंध में सर जेम्स जार्ज फेजर ने टिप्पणी देते हुए बताया है कि क्रोनस जिग्नस मे पुराना था, श्रौर यह पुरानी सूल-निवासी किसान जाति का देवना था। इस प्रमाण मे इस कथा का लोक-मूल निश्चित हो जाता है।

श्रमुर बधों को लें तो सूरदास के कृष्ण ने निम्न श्रमुरों का बध किया है:-

१—पूतना
२—श्रीधर का अंगभंग
३—कागासुर
४—सकटासुर
५—वृगावर्त
६—बकासुर
७—ग्रधासुर
८—श्रेनुक
६—प्रलंब
१०—शंखचूड़
११—वृषभासुर
१२—केशी
१३—रजक

१५ - कुवलया (हाथी)

१—बट ट्रेडिशन सरटेनली 'वाइंटस द व कन्कलूजन वैट इन लैटियम एण्ड परहैप्स इन इटैली जैनरली व सीड-गौड सैटर्न वाज ऐन झोल्डर डीटी दैन व झोकगौड जुपीटर, जस्ट ऐज क्रोनस ऐपीझर्स दू हैव प्रिसीडेंड जिझस । परहैप्स सैटर्न एण्ड क्रोनस वर व गौडस झाव ऐन झोल्ड इन्डीजिनस एण्ड ऐग्रीकलचरल पीपिल—[व गोल्डेन बाज, पार्ट १, व मैजिक झार्ट ऐण्ड व एबल्यूशन झाव किंग्स —वोल्यूम ।। तृतीय संस्करण पृ० ३२३]

इन ग्रमुरों पर ध्यान देने से एक बात तो यह उभरती है कि ये सभी खेतिहर क्षेत्र के ही ग्रमुर हैं। काग, वक, घेनुक, वृषभ, केशी ग्रादि सभी पशु, पक्षी गाँवों के लिए सामान्य हैं। शकट, नृगायतं न्याँगी ग्रादि भी ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इन सबको ग्रमुर बनाने में किसका हाथ है ? निश्चय ही लोक-वार्ता का ही हाथ है। लोक-मानस ने सामान्य तत्वों को यह भयानक-रूप दिया है, इन ग्रमुरों में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो ग्रमुर नहीं, वामन है— श्रीधर। यह श्रीधर सूरदास के लिए प्रक्षेप है। किसी ने सूर के नाम से या किसी दूसरे सूरदास ने यह पद रचा है ग्रौर सूरसागर में सम्मिलित कर दिया है। यह श्रीधर वामन भी कंस के परिवार का बताया गया है। उसका परिचय यों दिया गया है:—

श्रीधर बामन करम कसाई, कह्यौ कंस सौं वचन सुनाई, प्रभु मैं तुम्हारौ श्राज्ञाकारी नन्द सुवन कौं श्रावों मारी।

यह वामन गया श्रौर उसने श्रपने किये का फल भी पाया। किन्तु यह प्रक्षिप्त इसलिए लगता है कि कंस की चिंतना में इसको कहीं स्थान नहीं मिला। श्रीधर प्रसंग में श्रागे के ही पद में है—-

> सुन्यों कंस, पूतना संहारी सोच भयौ ताकें जिय भारी। कागासुर कौं निकट बुलायौ .....

यहाँ पूतना• संहार का तो उल्लेख है, श्रीधर अंग-भंग का नहीं। तुरन्त बकासुर को स्मरण किया है।

कांगासुर का भी बध हो गया तब कंस ने यों कहा है —

दनुज-सुता पूतना पठाई, छिनकिं मांभ संहारी घींच मरोरि दियो कागासुर, मेरे ढिंग फटकारी—

पूतना के उपरान्त कागासुर तो है, पर श्रीधर-बामन नहीं, कागासुर को तो कंस ने स्वयं भेजा है, श्रीधर वामन स्वयं सेवा के लिए ग्रागे ग्राया है। यह शैली भेद भी श्रीधर-प्रसंग को प्रक्षिप्त कर देता है। इसके ग्रितिरक्त:—

१—पांडे लीला
 २—यमलार्जु न उद्धार
 ३—वत्स हरण
 ४ —दावानल पान
 ५—कालिया नाग नाथन

६—चीर ह**र**स ७—गोवर्द्धन धारसा

५-वरुण से नन्द को छुड़ाना

लीलाएँ या तो प्रक्षिप्त हैं या सूर ने उसे किसी महात्म्य परम्परा से लिया है । यह भी कृष्ण-कथा का मौलिक अंश नहीं, पर शेष 'कथांश' कृष्ण-कथा के ही ग्रङ्ग हैं ग्रौर इसमें सन्देह नहीं कि ये सभी लोक-वार्ता से लिये गये हैं। 'यमलार्जु न उद्घार' प्राचीन वृक्षात्माओं से सम्बन्धित है । बछड़ों की चोरी वैदिक साहित्य में भी है ग्रौर लोक-साहित्य का यह विश्व में एक प्रिय ग्रभि-प्राय है। नाग को नाथना, नाग को वश में करने के रूप में, एकानेक लोक-कहानियों में भ्राज तक भ्राता है। यही बात दावानल पान, चीर हरएा, गोव-र्द्धन धारण वरुण से नन्द को छुडाने वाली लीलाग्रों की है। इन सभी में लोक-मानस पूर्णतः व्याप्त है। इन ग्रिभिप्रायों की लोक-परम्परा के कारए ही यह कथावृत्त लोक-तत्वों से युक्त नहीं, एक ग्रीर लोक-रसायन इस वृत्त में मिलती है। लोकवार्ता में लोक मानस एक विशेष रसायन का उपयोग करता है । विविध कारगों से यूग-परिवर्तन के साथ कुछ व्यक्तित्वों के महत्व में हेर-फेर हो जाता है। कभी जो व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण था वह ग्रत्मन्त गौगा हो जाता है। इन्द्र का ही उदाहरण लें। वैदिक काल में इसे ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त भा । पुराराों में इसका महत्व बहुत कम हो गया । बौद्ध धर्म में इसका स्थान श्रौर भी गौरग् हुन्ना। कृष्या के प्रसङ्ग में इन्द्र कृष्या का प्रतिदृन्द्वी बन गया। कृष्णु ने इन्द्र-पूजा समाप्त करादी स्रौर गोवर्द्ध न-पूजा स्रारम्भ करायी । यह किस कारण हुन्ना । इसका कारण लोक-रसायन है । इसी लोक-रसायन का एक परिगाम यह भी होता है कि विविध प्रकार के व्यक्तित्वों का एक दूसरे पर श्रारीप हो जाता हैं। यहाँ तक कि पूर्व यूगीन महत् व्यक्तित्व के गुर्गो ग्रौर चरित्रों का समस्त ग्रारोप उत्तरयुगीन प्रतिद्वन्द्वी पर हो जाता है। इन्द्रे ग्रीर कृष्ण के सम्बन्ध में भी लोकरसायन ने यही किया है। कृष्ण में प्रायः उन समस्त पुरुषार्थों का ग्रारोप हुन्ना है जो हम्हें इन्द्र में मिलते हैं। पह समस्त स्वरूप में भी कृष्ण-कथा को लोंक-तत्व से समन्वित कर देता है।

इस कृष्ण-कथा का मूल लोक-कथा है, इसकी पृष्टि इससे भी होती है कि इसी कृष्ण-कथा का एक स्वरूप बौद्ध जातकों में है, ग्रौर दूसरा जैन पुराणों में भी । बौद्ध जातक की कृष्ण-कथा की तुलना भागवत से करते हुए श्री मोहन-लाल महंतो वियोगी ने 'जातक में श्रीकृष्ण लीला वर्णन' विषयक एक निबन्ध

१. देखिये इसी पुस्तक के पृ० ३७७ से ३८४ तक

लिखा था। । उसका ग्रावश्यक अंश यहाँ उद्भृत किया जाता है:---

'जातक को उलटने-पलटते' 'मटूठ कुंडिलजातक' पर मेरी दृष्टि पड़ी। पढ़ गया श्रौर एक दिन 'घट जातक', एकाएक मैं पढ़ने लगा। पढ़ते-पढ़ते मैं चौंक उठा। यह तो श्रीकृष्ण लीला का वर्णन है।

भगवान बुद्ध ने जेतबन में यह कथा सुनायी थी जो ग्रत्यन्त विचित्र है। श्रीकृष्ण-लीला में जितने नाम श्राए हैं उन नामों को उन्होंने स्मरण किया है। कंस, नंदगोपा, बासुदेव, बल्देव, श्रर्जुन, प्रद्युम्न ग्रादि ग्रौर स्थानों में मथुरा द्वारावती ग्रादि हैं। ऋषियों में कृष्ण द्वंपायन का नाम भी ग्राया है तथा राक्षसों में चाणूर, मृष्टिक ग्रादि भी हैं। घटना क्रम कुछ, इधर-उधर है, किन्तु कथानक में विशेष विकार नहीं ग्राने पाया है।

जातक की इस कथा के अनुसार उत्तरापथ<sup>२</sup> में असितांजन नगर का राजा कोई मका-कंस था। कंस और उपकंस उसके दो पुत्र थे— इस तरह कथा का श्रीगरोश होता है। हमारे पूर्व-परिचित कंस से इसका इतिहास कुछ दूसरे रकार का है। श्रीमद्भागवत के अनुसार कंस उग्रसेन का लड़का था।

'उग्रसेनसुतः कंसः'—ऐसा वाक्य भागवत में श्राया है। जातक का कंस मकाकंस नामक राजा का पुत्र था श्रीर उत्तरापथ के श्रसितांजन नगर का निवासी था। कंस की एक बहन भी देवगर्भा कंस श्रीर उपकंस की सगी श्रीर श्रकेली बहन थी जबिक देवकी हमारे पूर्व-परिचित कंस की चित्रेरी बहन थी, जिसके गर्भ से भगवान प्रकट हुए। हाँ, एक बात जातक में भी है। जब देवगर्भी का जन्म हुश्रा तब ज्योतिषी ब्राह्मणों ने भंविष्यवागी की कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वह कंस-गोत्र श्रीर कंसवंश का नाश कर देगा।

भागवत के अनुसार जब देवकी विवाह के बाद पितगृह जा रही थी तब स्तेह के कारण कंस अपनी चचेरी बहन का रथ स्वयं हाँक रहा। मार्ग में उस समय आकाशवाणी हुई—

पथि प्रग्रहिणं कंमानभाष्याहाशरीरिग्गीवाक् । श्रस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हन्ता यावंहोग्रयुघ ।

देवकी के श्राठवें गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान के कंस के मारे जाने की कथा में ही फर्क नहीं पड़ा है समय और स्थान में भी श्रन्तर है। जानक में

१. देखिये साप्ताहिक हिन्दुस्तान (= फरवरी १९५३ ई० का श्रङ्क पृ० १२—१३)

२. जा. ककालीन भारत का 'उत्तरापथ' गंधार, केकय, तक्षशिला, काश्मीर के ग्रंचल का नाम था।

कहा गया है कि अपनी देवगर्भा बहन को कंस ने एक खम्भे का महल बनवा-कर रख दिया। उसका विवाह उसने नहीं होने दिया। भागवत में कहा गया है कि भविष्यवाग्गी सुनकर कंस अपनी बहन को, जो दुलहन बनी हुई पितगृह जारही थी, तलवार लेकर मारने दौड़ा। महात्मा वसुदेव ने समभा-बुभाकर कंस को रोका। वह मान गया। जातक में विग्ति कृष्ण-लीला के अनुसार उत्तर मथुरा का राजा था महासागनु—उसके दो पुत्र थे—सागर और उपसागर। उपसागर उपकंस का मित्र था। दोनों की शिक्षा साथ-साथ एक ही ऋषि-आश्रम में हुई थी। उपसागर लफंगे स्वभाव का था। उसने अपने भाई सागर के महल में ऐसा उत्पात किया कि तुरन्त मथुरा से भाग जाने में ही अपनी खैरियत समभी। वह भागता हुआ अपने मित्र उपकंस की शरण में गया।

ऐसी कथा की कोई भलक श्रीमद्भागवत या किसी दूसरे श्राषं-ग्रन्थ में नहीं श्रायी है। भगवान बुद्ध के श्रीमुख से ही इस कथा का श्रीगरोश हुग्रा। उपसागर श्रावारा तो था, ही ग्रपने रक्षक की बहन देवगर्भा पर ही उसने डोरे डाले। देवगर्भा वेचारी भरी जवानी लिए खम्भे वाले महल में पंख फड़-फड़ाया करती थी। बाहर निकलने का ग्रादेश तो था नहीं, क्या करती। नंदगोपा नाम की एक दासी को प्रसन्न करके उपसागर ने देवगर्भा की निकटता प्राप्त की। देवगर्भा के एकान्त महल में उपसागर लुकछिपकर जाने लगा। दासी नंदगोपा इस काम के लिए पुरस्कार भी पाती थी। बात बहुत दिनों तक छिपी न रह सकी। गुप्त बात का बहुत बड़ा फल देवगर्भा के शरीर में प्रकट हुग्रा—क्वारी राजकन्या गर्भवती हो गयी। बहन पर श्रत्यधिक स्नेह के काररण कंसबन्धु ने देवगर्भा की सारी कथा जानकर, उसे ऊपसागर के ही हाथों में सौंप दिया। कंसों ने सोचा कि यदि बहन के गर्भ से कन्या पैदा होगी तो उसका पालन करेंगे, पुत्र होगा तो गला घोंट कर मार डालेंगे। ज्योतिषियों की भविष्यवार्णी के श्रनुसार देवगर्भों के पुत्र से कंस-वंश के नाश होने का भय है, न कि कन्या से।

# दश पुत्रों की माता देवगर्भा

देवगर्भा ने प्रथम गर्भ से कन्या-रत्न को जन्म विया। भाइयों ने म्रानन्द प्रकट किया। 'गोवउडमान' गाँव बहन को देकर उसे म्रलग बसा दिया।

लगातार देवगर्भा बच्चे जनने लगी। दुर्भाग्यवश उसने क्रमशः दस पुत्रों को जन्म दिया थ्रौर उसकी पिय सहचरी नन्दगोपा ने दस कन्या। देवगर्भा का प्रत्येक पुत्र नन्दगोपा ले जाती थी थ्रौर श्रपनी कन्या उसे देदेती थी। भागवत के नन्दगोप जातक में नन्दगोपा दासी के रूप में हैं। संयोग ऐसा था कि देवगर्भा थ्रौर नन्दगोपा साथ-साथ प्रसव करती थीं—'एक ही समय बच्चों की ग्रदला- बदली में दैव सहायक था, यही कहना उपयुक्त होगा। देवगर्भी के दसों लड़के, जो ग्रागे चलकर डाकू हो गये नन्दगोपा के पुत्र कहे जाने लगे, क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था कंस के भय से की गयी थी। देवगर्भी के गर्भ से डाकू प्रकट हुए। वासुदेव से ग्रारम्भ करके अंतिम पुत्र अंकर तक सभी डाके डालने लगे। जातक में इन्हें 'ग्रन्थक वेगु दास-पुत्र दस दुष्ट भाई' कहा गया है। यह सन्देह हो जाता है कि कहीं इस कथा का सम्बन्ध श्रीकृष्ण से तो नहीं है, क्योंकि सारी घटना का रख उसी ग्रोर है जिधर श्रीकृष्ण-लीला का है।

जब नन्दगोपा को बुलाकर कंस ने डराया कि तेरे लड़के पापी हैं, वे डाके डालते हैं तब वह डर गयी भ्रौर उसने सारा भेद खोल दिया। कंस भयभीत हो उठा। वे दसों भाई उसके भानजे हैं, देवगर्भा के लड़के, जिनसे उसे भय था—यह जानकर उसके होश हिरन हो गये। वह उन प्रवल शत्रुभ्रों के शीघ्र नाश का उपाय सोचने लगा थौर उधर दसों भोई राज्य में ग्रातंक फैलाते रहे। प्रजा रोज ग्राकर रोती-बिलखती थी। राजा घबडा उठा।

उप-श्रमात्यों ने राय दी कि वे पहलवान हैं। नगर में कुश्ती कराने का प्रबन्ध की जिये। दसों भाई निश्चय ही श्राजायेंगे, तब हम उनका खात्मा कर देंगे।

श्रीमद्भागवत के कंस ने भी ऐसी व्यवस्था की थी। यहाँ पर जातक श्रौर भागवत से मेल बैठता है। जातक में भी दस्यु-भाइयों बलराम श्रौर वासुदेव से कुक्ती लड़ने वाले इन्हीं पहलवानों के नाम लिये गये हैं जिन नामों को भागवत में हम पढ़ते हैं—चार्यूर श्रौर मुब्टिक।

'कृष्ग्रामौ समाभाष्य चार्ग्रो वाक्यमब्रवीत । मिय विक्रप वार्ष्णेय बलेन सह मुख्टिकः ।।

, प्रब जातक की भ्रोर ध्यान दें। दसों भाई बड़ी शान से भ्रपने मामा के दंगल में पहुँचे। पहले उन्होंने धोबियों का मुहल्ला लूट लिया भ्रौर इसके बाद सुन्दर कपड़े पहनकर ग्रागे बढ़े। वे वनवासी डकैत थे — डील के कपड़े न रहे होंगे, इसीलिए पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ा। यह है जातक का वर्णन, किन्तु भागवत के श्रीकृष्ण जब मथुरा पहुंचे तब --

मतांसि तासामरिवन्दलोचनः प्रगत्भलीलाहसितावलोकनैः। जहार मत्तद्विरदेन्द्रविक्रमो हशांददच्छीरमगात्मनोवत्सम्।।

मतवाले मस्त हाथियों की तरह चलते हुए जब वे मथुरा नगरी में पहुँचे तो लक्ष्मी को भी विमोहित करनेवाले श्रपने ज्यामूरूप से नर-नारियों के नेत्रों को लुभा लिया। ग्रपनी प्यारी मुसकान से, प्रेमभरी चितवन से सबका मन चुरा लिया। चोरी की बात दोनों जगह है, जातक में भी ग्रौर भागवत में भी । जातक के बासुदेव बलराम आदि घोबियों के कपड़े लुटकर नगर में घुसे तो भागवत के वासुदेव ग्रौर बलराम लोगों के चित्त चुरा कर ग्रागे बढ़े । थोड़ा सा ग्रन्तर है, बहुत थोड़ा सा। जातक का ही वर्णन यहाँ पर उपस्थित करना मैं चाहता हूँ। इसके बाद बलददेव ग्रीर वासुदेव ने चागूर तथा मुष्टिक को धराशायी कर दिया। दोनों पहलवानों का बध करके वासुदेव ने अपना चक्र सम्हाला । उनके दोनों मामा कंस ग्रार उपकंस सामने ही बैठे थे । वासु-देव एक ही ऋपट्टे में दोनों मातुलों के सिर काटकर ग्रट्टहास करने लगे । बल-राम ने मुष्टिक को मारा था-वह प्रेत हो गया। जातक में कुछ परिचित शब्द इसी प्रसङ्ग में हम पढ़ते हैं जैसे-रोहिगोय्य, केसव, कृष्ण ग्रादि। मातुलों का बध करके उनके राज्य पर उन्होंने अधिकार कर लिया तथा फिर विश्वविजय करने चले। ग्रन्त में उन्होंने द्वारावती नगरी को जा घेरा। इस नगर के एक ग्रोर समुद्र तथा तीन ग्रोर पहाड़ों का प्राकृतिक घेरा था । वे द्वारावती को जीतकर वहाँ बस गए। ऐसे थे जातक के वास्देव ग्रादि डकैत-बंघु। भागवत के श्रवुसार श्रीकृष्ण ने द्वारका को बसाया था जो श्रड्तालीस कोस लम्बी तथा समुद्र के बीच में थी-

> दुर्गद्वादशयोजनम् श्रन्तःसमुद्रेनगरम्

एसा वर्णन भागवत के बारहवें स्कंघ में है।

### दुर्वासा के स्थान पर कृष्ण द्वीपायन

इसके बाद दुर्वासा के शाप श्रौर मूसल की, एक दूसरे ढङ्ग की कथा भग-वान बुद्ध कहते हैं। वह इस प्रकार है—केशव को जब राज्य करते काफी समय व्यतीत हो गया तब उन दसों भाइयों के लड़कों ने एक दिन 'कृष्ण द्वीपायन' की दिव्य दृष्टि की परीक्षा लेने का साहस किया। कृष्ण द्वीपायन एक पहुँचे हुए सिद्ध थे। लड़कों ने एक पुरुष को स्त्री की तरह श्रलंकृत करके तथा पेट पर तिकया बांधकर द्वीपायन के सामने उपस्थित किया। कृष्ण द्वीपायन ने कहा—यह व्यक्ति श्राज के सातवें दिन एक लकड़ी का दुकड़ा जनेगा श्रौर उसीसे वसुदेव-कुल की इतिश्री हो जायेगी। तुम लकड़ी दुकड़ा जला-कर राख समुद्र में फेंक देना। ''राजपुत्र बड़े नाराज हुए श्रौर बोले—श्ररे तपस्वी, यह पुरुष है। इसे प्रसव कैसे होगा?''

१---सूरदास ने रजक लीला दी है। इसमें कृष्ण ने कंस के धोबी को लुटा है। देखिये सूरसागर (ना० प्र० सं०) दूसरा खंड पृ० १२६२

इसना कहकर उन्होंने कृष्ण द्वीपायन को तांत की रस्सी से गला घोंटकर मार डाला। बेचारे ऋषि का श्रन्त हो गया । उस पुरुष पर जो नारी का स्वांग भरकर कृष्णद्वीपायन के निकट गया था, पहरा बैठा दिया गया। ऋषि की बात खाली नहीं गयी। सातवें दिन सचमुच लकड़ी का एक टुकड़ा उस पुरुष के पेट से निकला। कंस-वंश का यही नाशक यमदंड था। वह लकड़ी जलाकर उसकी राख सागर में डाल दी गयी। उसी राख के प्रभाव से नगर के प्रधान द्वार पर एरंड के पेड़ उग श्राये। यह जातक का वर्णन है।

तदनन्तर एक दिन राजा जलक्रीड़ा करने सागर की श्रोर चले। रेत पर छाविनयाँ डाल दी गर्यों। श्रानंद मनाया जाने लगा, पुत्र, पौत्र, नाते-रिश्तेदार सभी हँस-खेल रहे थे कि किसी बात पर भगड़ा उठ खड़ा हुश्रा। श्रस्त्र तो थे नहीं, काल-प्रोरित उन्हीं एरंडों के डंठल तोड़-तोड़ वे लड़ने लगे। हाथ मं श्राते ही डंठल भयानक मूसल बन जाता था। देखते-देखते सभी जूभ गये, सारा वंश ही समाप्त हो गया। जातक की इस कहानी से भागवत में भगवान कृष्ण की उस कथा का कुछ मेल बैठता है जिसमें यदुवंश के नाश का, जो सागर तटपर दुर्वासा के शाप से हुश्रा था, वर्णन है। वहाँ दुर्वासा थे श्रीर जातक में बेचारे कृष्ण द्वीपायन। दुर्वासा को किसी ने कुछ नहीं कहा श्रीर द्वीपायन को बेमौत मरना पड़ा। भागवत में लिखा है—

### जनयिष्यति वो यन्दा मुसलं कुलनाशनम् ।

"मूर्खों, इससे एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा।" यही दुर्वाशा का शाप है। जातक के अनुसार जब वासुदेव के सभी सगे-सम्बन्धी मूसलों की मार से भर रहे थे तब वासुदेव, बलदेव, बहन अंजना देवी और पुरोहित चारों रथ पर बैठकर भाग खड़े हुए और एक दूर के गाँव में जाकर रके। वासुदेव ने उसी जगह विश्वाम करना चाहा।

## वासुदेव की मृत्यु

एक बात छूट गयी। जब वासुदेव बलदेव ग्रादि चारों व्यक्ति गृहयुद्ध से भयभीत होकर भागे तो रास्ते में एक भयानक यक्ष मिला। मृष्टिक पहलवान जिसे बलदेव ने कंस के श्रखाड़े में मारा था, मरकर प्रेत हो गया था। उसने बलदेवं को देखते ही बदला लेने के लिए उसे धर दबोचा श्रौर चबा डाला। इस तरह बलदेव भी प्रेत के पेट में चले गये। ग्रब बचे तीन व्यक्ति, गाँव के बाहर ही ठहरे। विश्राम करके वासुदेव ने ग्रपने पुरोहित के साथ बहन को गाँव के बाजार में भेजा—खाने का सामान लाने के लिए। इधर वासुदेव जो थक गये थे एक वृक्ष की शीतल छाया में छिपकर लेट गये। जरा नाम का एक बहेलिया था। वृक्ष को हिलता देखकर उसे सुग्रर का भ्रम हुग्रा। भाग-

वत के अनुसार श्रीकृष्ण के तलवे की ललाई देखकर बहेलिये को मृग के सिर का भ्रम हुआ था। जातक के बहेलिये को सुग्रर का ग्रीर भागवत के बहेलिये को मृग के सिर के ग्रग्रभाग का—नाक से ललाट तक का। जातक का वहेलिया भी 'जरा' है ग्रीर भागवत का बहेलिया भी जरा है—

मूसलावशेषायः खंडकृतेबुर्ल् ब्धको 'जरा'। मृगास्याकारंतच्चरणं दिव्याध मृगशंकया।। भागवत, एकादश स्कंध।

मूसल के बचे हुए टुकड़ों को बाए का फलक बनाकर 'जरा' वनों में घूमता था। उसने श्रीकृष्ण के लाल-लाल चरणातल को देखकर मृग समभा। निशाना मारा श्रौर चरण बिंध गया। होनी होकर रही, वह टल न सकी, टाली न जासकी। जातक के वासुदेव को भी बड़ा-सा सूश्रर समभकर जरा ने बाए से बींध दिया तो वासुदेव को मृत्यु के निकट देखकर एक पुरानी बात याद श्रायीं। कभी पंडितों ने भविष्यवाणी की थी, जरा नाम के किसी व्यक्ति के बाए से तुम मरोगे।

जरा को वासुदेव ने क्षमा-दान दिया ग्रौर श्रीकृष्ण ने भी जरा को ग्रप-नाया। जातक का 'जरा' क्षमा पाकर प्राण लेकर भागा ग्रौर किसी जंगल में छिप गया तथा भागवत का जरा क्षमा पाकर सीघे स्वर्ग चला गया—

त्रिः परिक्रम्य तै नत्वा विमानेन दिवं ययौ।

तीन बार परिक्रमा करके उसने भगवान को प्रशाम किया धौर वह तत्काल विमान पर चढ़कर स्वर्ग चला गया।" जातक में कृष्शालीला इसी रूप में है।

कृष्ण-कथा का यह रूप सिद्ध करता है कि यह कथा लोक-कथा के रूप में प्रचलित थी, श्रौर इसके कई रूपान्तर समय-समय पर हुए, जिनमें से जो रूपान्तर जिसे मिला, उसका उपयोग उसने श्रपनी हिष्ट से किया।

कृष्ण की जो कथा श्राज हमें मिलती है उसमें पूर्व के विविध कृष्णों के वृत्तों का भी श्राधार दिखायी पड़ता है। ऋग्वेद में कृष्ण का उल्लेख है, जो किसी नदी के किनारे था। यह श्रायं विरोधी था। छान्दोग्य उपनिषद में देव-कीपुत्र कृष्ण का उल्लेख है। यह कृष्ण विद्वान था विव्वक का पुत्र कृष्ण था, कृत्ण ऋषि था। कृष्ण नाम का एक श्रमुर था जिसके दस हजार श्रमुयायी थे। ये लूटमार करते थे। इन्होंने इन्द्र को पराजित किया था। एक वैदिक मंत्र में ५०,००० कृष्णों का उल्लेख है, ये सभी मार डाले गये, इनकी गर्भवती स्त्रियों तक को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि यह श्रभीष्ट था कि कृष्णों का वंश समूल नष्ट होजाय। प

१—देखिये—डाउसनः ए क्लाधिकल डिक्झनरी ग्राव हिन्दू माइथालोजी

वर्तमान कृष्ण-कथा में कृष्ण इन्द्रविरोधी हैं, कृष्ण ग्राश्रम के ग्रन्तेवासी हैं, सान्दीपन के यहाँ, वे देवकी के पुत्र हैं। कृष्ण दस्यु हैं, दस हजार उनके श्रनुयायी हैं, इसका रूपान्तर बौद्ध जातक में है, कृष्ण वहाँ दस्यु हे श्रौर दस हजार संख्या उसके दस महलों के रूप में रह गई है। कृष्णों का समूल नाश यादववंश के समूल नाश का ही पूर्व रूप है।

इस प्रकार कथा-भूमि सर्वथैव लोक-मानस की सृष्टि है। इसके ग्रितिरक्त वल्लभसम्प्रदाय की भूमि ही लौकिक है, जो स्पष्टतः ग्रौर मूलतः वेद-विरोधी भी है जिसमें सूरदास ग्रौर ग्रन्य कृष्ण-काव्य के किवयों का दृष्टिकोण् यह है कि वे जो सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहे हैं वह सिद्धान्त सर्वमान्य है। वेद-उपनिषद भी उसकी साक्षी देते हैं किन्तु जिसे स्पष्टतः वेदमार्ग कहा जाता है, वह उनका मार्ग नहीं। उनका मार्ग तो लोक-मार्ग है। यह लोक-मार्ग इसलिए भी है कि वेद-तर है, वेदमार्ग-विरोधी भी है, भक्ति परक है ग्रौर भक्ति लोक-तत्वमय है। पर यह लोकमार्ग इसलिए भी है कि इसमें जो साहित्य रचा गया उसमें विविध सम्प्रदायों ग्रथवा मतों की परम्पराग्रों के ग्रविश्य लोक-तत्व भी हैं जिसका उपयोग एक विशेष व्यवस्था के ग्रनुरूप किया गया है। योगियों के चित्र उनके सिद्धान्तों की ग्रालोचना, योगमाया का उल्लेख, ग्रात्मतत्व का ग्रन्तिनष्ठ रूप, जाति-पाँतिवाद का विरोध, नारी-पुरुष का साम्य ग्रादि ऐसी ही बातों हैं।

इसी के साथ लोक-भाषा श्रीर लोक गीत-प्रणाली का उपयोग भी यह सिद्ध करता है कि सूर श्रीर श्रन्य कृष्णभक्त किवयों की काव्य भूमि लोक भूमि ही थी। उसमें लोक-तत्व बहुत प्रवल था। यही कारए है कि उसने इतनी लोक-प्रियता प्राप्त की।

सूरदास ग्रादि ग्रष्टुछाप के किवयों में जो तत्व विद्यमान मिलते हैं वे सभी वाद के भी कृष्ण-भक्ति किवयों में प्राप्त होते हैं। िकन्तु बाद के कृष्ण-भक्ति-किवयों में प्राप्त होते हैं। िकन्तु बाद के कृष्ण-भक्ति-किवयों में शास्त्रीय मर्यादा की ग्रोर ग्राग्रह बढ़ता गया है। बाद के किवयों ने पद-रचना छोड़कर किवत्त-सबैये की शैली को ग्रपनाया। किवत्त में निश्चय ही लोक-मानस का रूप है.क्योंकि किवत्त में शास्त्रीय बन्धन हैं तो, पर वे किसी भी मात्रिक छन्द ग्रथवा वर्णवृत्त से बहुत कम हैं। उसका समस्त निर्माण एक निश्चित सांचे में होता है जो सहज परम्परा से प्राप्त होता है क्योंकि केवल

<sup>\*</sup> यह प्रतीत होता है कि सूर ने 'लोक-वेद' दोनों का विरोध किया है। जहाँ लोक-वेद ग्रांदि का ऐसा उल्लेख हुग्रा है, वहां 'कानि' या 'मर्यादा' से ही ग्रभिप्राय है। ग्रतः लोक मर्यादा का विरोध है। लोक-तत्व का गूल रूप किसी भी मर्यादा ऊपर से रहता है, वैसे ही भक्ति संप्रदाय की कृष्ण शाखा का रूप है।

वर्णों को गिनकर रख देने में भी किवत्त नहीं बनता पर उसमें पदों जैसी उन्मुक्तता भी नहीं, ग्रतः लोक-मानस की वह स्वच्छन्दता नहीं मिलती। इसी के साथ बाद के काव्य में चमत्कार ग्रौर ग्रालङ्कारिक प्रयोगों का ग्राग्रह बढ़ता गया है, उसी परिमाण में लोक तत्व भी कम होता गया है। हाँ, कथा-तत्व सम्बन्धी लोकतत्व को कम करने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। पर इस ग्रोर भी उनकी चेष्टा थी यह स्पष्ट है जब कि हम यह देखते हैं कि बाद में लीला को गौण स्थान दिया गया, शुङ्कार-चित्रों ग्रौर केलि-क्रीड़ा को सर्वोपरि महत्व दिया जाने लगा, ग्रौर कृष्ण से ग्रीधक राधा का महत्व होने लगा।

# पाँचवा ग्रध्याय

## राम शाखा

कृष्ण-काव्य का स्वरूप जिस प्रकार के लोक-तत्वों से बना है, उससे भिन्न लोक-तत्वों का समावेश राम-कथा में हुआ है। कृष्ण-कथा का मूल साहसी कार्यों में प्रवृत्त होने वाले वीर नायक की गाथा में निहित है, राम-कथा मुलतः प्रेम-कथा है। यह एक महान प्रेम-कथा है जो जन्म से आजतक विविध रूप ग्रहण कर चुकी है। आज जो राम-कथा हमें मिलती है उसमें तीन लोक कहानियाँ मिली हुई हैं।

एक कहानी है—धनुष-भंग के द्वारा सीता की प्राप्ति, दूसरी है—रावण-वध के द्वारा सीता की प्राप्ति, तीसरी है—प्राप्ति के ठीक अवसर पर सीता का लुप्त हो जाना अर्थात् पृथ्वी में समा जाना।

पहली कहानी में घनुष तोड़ना सबसे प्रमुख श्रिभप्राय है। उसका यथार्थ ह्य है पुरस्कार-प्रतियोगिता। इसमें 'सीता' प्रतियोगिता में सफल होने के कारण विजय के पुरस्कार रूप में प्राप्त हुई हैं। द्रौपदी के लिए मत्स्यभेद, तथा ऐसी श्रन्य कहानियाँ जिसमें राजा द्वारा घोषणा होती है कि यदि काम कर दिया जायगा तो पुरस्कार में श्राधा राज श्रौर राजकुमारी मिलेगी, इसी परम्परा से सम्बन्धित है।

दूसरी कहानी वास्तव में प्रमकथा है, इसमें प्रयसी को प्राप्त करने के लिए

मार्ग की बाधात्रों को दूर करना पड़ता है। प्रेयसी कहाँ है? यह पता लगाने के लिए भी भटकना पड़ता है। इस प्रेम-कथा में नायक का एक ग्रभिन्न मित्र या भाई नायक के साथ अवस्य रहता है।

तीसरी कहानी में प्रोयसी जैसे-तैसे हाथ में त्राती है या त्रानेवाली होती है कि ठीक मिलने के क्षरा पर वह लुप्त हो जाती है। शान्तपु-गंगा, पुरूरवा- उर्वशी नल-मोतिनी की कहानियों में भी यह त्रभित्राय मिलता है।

हुथा लोक-कहानियों में दूसरी श्रीर तीसरी कहानी मिली रहती है। क्योंकि ये दोनों कहानियाँ ही श्रीम-कहानियाँ हैं।

राम-कथा में ये तीनों मिलो मिली हुई हैं।

इन तीनों कथा श्रों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि पहली का संबंध विशेषतः राजकीय क्षेत्रों से होगा। श्रौर पुरस्कार-योजना का मूल किसी साम-स्थिक संकट को हल करने की दृष्टि से हुआ होगा। किन्तु बाद में इस युक्ति का उपयोग निम्न रूपों में भी होने लगा।

प्र--राजकुमारी के बहुत से प्रतिद्वन्द्वियों में से एक को छाँटने के लिए।
र--राजकुमारी को पाने के लिए उत्कण्ठित, देखने में ग्रत्यन्त ग्रयोग्य लगने वाले व्यक्ति का वर्जन करने की विधि के रूप में। जैसे शीरीं-

फरहाद में यह समक्ता गया था कि फरहाद दूध की नहर न तो खाद सकेगा, न कुमारी का वरण कर सकेगा।

इस कहानी का प्रधान श्रिभिप्राय वह है जिसे स्मिथ थामसन ने मोटिफ इडैक्स में 'एच ३३१' वर्ग दिया है। इस वर्ग में भी ३३१, ४, २ से यह मिलता-जुलता है।

दूसरी कथा ही मूल कथा है, ग्रथवा समस्त रामचिरत की केन्द्रीय कथा है। यह मूलतः प्रेमकथा है श्रीर लोक-मानस से उद्भूत सामान्य कथा मानी जा सकती है। लोक-मानस से कथा-तत्व के विकास पर विचार करते हुए राम-कथा की इस मूल कहानी के जन्म की सम्भावना हमने प्रकृति के तत्वों में मानी थी। राम-कथा के जन्म का यह इतिहास यहाँ उद्धृत करना ठीक रहेगा।

धर्मगाथाग्रों के निर्माण ग्रथवा विकास की तीन ग्रवस्थाएं मानी जा सकती हैं। ग्रारंभिक ग्रवस्था में प्राकृतिक व्यापारों ग्रौर व्यापार-कर्ताग्रों को यह जीवन द्योतक शब्दों के द्वारा ग्रभिव्यक्त करेगा।

किन्तु जीवन व्यापार से विभूषित प्रकृति के ये तत्व ग्रौर व्यापार मानवी-करण के ग्रारोप, ग्रथवा रूपक के द्वारा सिद्ध हुए नहीं माने जा सकते। उन व्यापारों का ग्रादि-द्रष्टा प्रकृति के इन व्यापारों को ग्रपनी भाँति ही प्राणियों के व्यापार मानता है। सूर्य, ऊषा ग्रादि उसके लिए प्राणी ही हैं, ग्रतः उनको वह रूपक अववा मानवीय आरोप के द्वारा प्रकट नहीं कर रहा। अपने मनी-भावों में उस प्रकृति-मंडल को उसने यथार्थतः इसी रूप में देखा है।

इस क्रम से आरंभिक गाथाश्रों का निर्माण हुआ, जो वेद में विखरी मिलती है। माध्यमिक गाथाएं वे होती हैं जिनमें शब्दों के यथार्थ और विषय या तो बिलकुल ही विस्मृत हो जाते हैं या अधिकाँश बिस्मृत हो जाते हैं और उन विस्मृत कड़ियों को जोड़ने के लिए कल्पित कड़ियाँ बन जाती हैं अथवा बना ली जाती हैं। तीसरी प्रकार की गाथाएँ भी होती हैं, ये शब्द के बहु- अर्थों के कारण अथवा एक ही अर्थवाले विविध शब्दों के श्लेष से उत्पन्न हो जाती हैं।

धर्म गाथाओं त्रौर लोक-कथाओं के ग्रध्ययन से यह विदित होता है कि इंनका मूल बहुत प्राचीन है। ग्रौर ये संभवतः उस समय ग्रपनी घुंधली रूप-रेखा तय्यार कर चुकी थीं जब कि विविध राष्ट्रों ग्रौर देशों में विभाजित ग्रार्य जन विभाजन से पूर्व शान्तिपूर्वक किसी एक स्थान पर रहते थे।

इस विचार-विमर्श से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोक-वार्ता साहित्य की धर्म-गाथाओं का उदय जिन उपादानों और व्यापारों से हुआ उन्हीं से साधारण लोकवार्ता साहित्य की लोक-गाथाओं और लोक-कथाओं का भी हुआ। धर्म-गाथा और लोक-कथा के उदय की श्रोणियाँ संक्षेप में यों दिखायी जा सकती हैं:—

पहली ग्रवस्था:—ग्रादि मानव के मानस द्वारा प्रकृति व्यापारों कः दर्शन, उनका नामकरण, ग्रौर उनमें ग्रपने जैसे व्यापारों का ज्ञान—

दूसरी अवस्था: इस ज्ञान के दो रूप हुए: एक ज्ञान ने विकसित होकर उन प्रकृति के व्यापारों के वाचक शब्दों के यथार्थ अभिप्राय तो अंशतः अथवा पूर्गतः विस्मृत कर दिया, और उन प्रकृतिवाची शब्दों के विषयों को देवत्व और अलौकिकत्व से विभूषित कर दिया, उनमें धर्म-भावना वा, श्रद्धा अथवा भय का संचार कर दिया । ऐसा प्रकृति के उन तत्त्वों और व्यापारों के सम्बन्ध में हुआ जो मनुष्य को अपने प्रत्यक्ष अनुभव से उसके दैनिक कार्यक्रम में हानिलाभ पहुँचाते थे।

दूसरे ज्ञान ने विकसित होकर प्रकृति के विविध व्यापारों में मिलने वाली शिक्षाश्रों को हृदयंगम किया — उन प्रकृति के व्यापारों को कथा-रूप दिया श्रीर उनसे उपदेश निकाला।

तीसरी ग्रवस्था: — पहला ज्ञान धर्म गाथाग्रों के रूप में धार्मिक श्राख्यानों का ग्राधार बना। उन्हें मनीषियों ने ग्रपना कर ग्रौर भी ग्रधिक श्रद्धा का भाजन बना दिया। इसमें से महाकाव्यों तथा धर्मगाथाग्रों के परिपक्ष कुरूप खड़े

हुए। यह शिष्ट ग्रौर विशेष वर्ग की संपत्ति होता चला गया। इसका रूप भी स्थिर होता गया।

दूसरे ज्ञान को साधारण लोक ने अपनाया इसमें प्रकृति के व्यापारों की शिक्षाएँ साधारण कल्पना से विविध रूप ग्रहण करती रहीं, यही साधारण लोक-वार्ता हुई। इसमें या तो मनोरंजन की प्रधानता रही, या नैतिक शिक्षा की। इस साहित्य में कथा-कहानी के रूप में घटनाएँ तो सुरक्षित रहीं, पर नामों की रक्षा न हो सकी। इसकी आधार रूप-रेखा तो हढ़ रही पर ऊपरी रूप में अनेकों परिवर्तन होते गये और रंग भरते गये। यह सर्व साधारण की संपत्ति बनी।

चौथी ग्रेंबस्था: मूल लोकवार्ताएं ग्रपने ग्रादि स्रोत से पृथक् होती चली गयीं। वे विविध मानव-समूहों द्वारा विविध भौगोलिक प्रदेशों में ले जायी गयीं। उन प्रदेशों की भूगोल के ग्रनुसार उस कथा के स्थानों का नामकरण हुग्रा। ये ग्रिधकाधिक फलने-फूलने लगीं उनकी शाखा-प्रशाखाएँ ऐसा रूप धारण करने लगीं कि मूल से वे बिलकुल ग्रसंबद्ध प्रतीत होने लगीं। ग्रब ये बिलकुल ही साधारण लौकिक कहानियाँ हो गयीं।

पाँचवीं श्रवस्था: —ये साधारण लोक-कहानियाँ साधारण जन समुदाय में प्रवाहित हो चलीं ग्रौर साधारण लोक-मानस ने इनके समान ढाँचे पर बिल-कुल लौकिक ग्रौर स्थानीय कहानियाँ रच डालीं। ऐसी कहानियों को भी प्रेरणा मिली जिनका उनकी कहानी से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहा।

वैदिक प्रकृति—उदाहरण के लिए पहली श्रवस्था में मानव ने ऊषा को देखा श्रौर मुग्ध होकर गा उठा—

"We see that thou art good: far shines thy lustre, Thy beams, thy splendour have flown upto heaven, Decking thyself, thou makest bare thy bosom,

Shining in majesty, thou goddess Morning. हम देखते हैं कि तू भव्य है : तेरी रिश्मयाँ, तेरा तेज अत्यन्त देदीप्यमान है।

+ imes imes

Thy ways are easy on the hills: thou passest Invincible!

Self-illuminous through waters

So lofty goddess with thine ample pathway, Daughter of Heaven bring wealth to give us comfort.

सूर्य के सम्बन्ध में उनके मन में यह धारणा बनी—
सूर्यों देवी मुषसं रोचमानां

मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् । ऋ० १, ११४ ।

'सूर्य दिक्य (देवी) तथा जोतिष्मती उषा पीछे पीछे ऐसे ही जाता है जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी के।"

मेघ श्रीर वर्षा के ब्यापार को देखकर उसने इन्द्र की जो कल्पना की वह तो श्रद्भुत ही है। उसने कहा-

यो हत्वाहि मरिशात्सप्त सिन्धुन्योगा उदाजदपघा वलस्य ।ऋ० २-१२ तथा—

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिश्यां शरद्यन्वविदन्त् । स्रोजायमानं यो स्रहि जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ।।[ऋ० २, १२]

"Who found out in the fortieth autumn, Sambara abiding in the hills; who slew that dragon boasting of his might, the sprawling demon. He, O men, is Indra." [Tr, Peter Peterson]

उसने ग्रग्नि की प्रशंसा में ये ग्रनुभूतियाँ समर्पित कीं-

भ्रग्ने त्री ते वाजिना त्री षधस्था तिस्नस्ते जिह्ना ऋतजात पूर्वीः। तिस्र उ ते तन्वो देववातास्ताभिनः पाहि गिरो अप्रयुच्छन्

(ऋo III. २०.२)

भ्रग्ने भूरीिए। तव जातवेदो देव स्वधावोऽमृतस्य नाम । याश्च माया मायिनां विश्विमन्व त्वे पूर्वीः संदघुः पृष्ठ बन्धो ॥ ३ ॥ भ्रग्निनेता भगइव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋतावा । स वृत्रहा सनयो विश्व वेदाःपर्षेद्विश्वाति दुरिता गृएान्तम् ॥ ४ ॥

"Agni born of sacrifice, three are thy viands, three thine abiding places, three the tongues satisfying (the gods): three verily are thy forms, acceptable to the dieties and with them never heedless (of our wishes), be propitious to our praises."

"Divine Agni knowing all that exists." have deposited in whatever are the delusions of the deluding (Rakshasas)."

"The divine Agni is the guide of devout men, as the Sun is the regulator of seasons: may he, the observer of truth, the slayer of Vritra, the ancient, the omniscient convey his adorer (safe) over all difficulties" [Rv. III. 2. 8. Tr. by H.H. Wilson]

बादलों में मेघ के जल को बन्द कर रखनेवाला श्रिह वृत्र है, इन्द्र उसी वृत्र को मारकर वर्णा कराता है। यह इन्द्र सूर्य का ही रूपान्तर है, श्रिग्न इसका प्रमुख साथी। तभी वेदों ने श्रिग्न श्रीर इन्द्र की साथ-साथ स्तृति की है— Ouer powering is the might of these two; the bright (lightening) is shining in the hands of Maghvan, as they go together in one chariot for the (recovery) of the cows, and the destruction of Vritra [Rv. V. 6, 11] 'Tr, H.H. Wilson]

"The heroic Agni is able to encounter hosts and by him the gods obercome their foes."

तत्त्रनपादृच्यते गर्भ श्रासुरो नराशंसो भवति यद्विजायते । मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गो श्रभवत्सरीयाग्गि ।।

ऋo III. 39, 11

When (existing) as an embryo (in the wood) Agni is called Tanunapat: When he is generated (he is called) the Asura-destroying Narashausa: when he has displayed (his energy) in the material firmament, Matarishwan: and the creation of the wind is in his rapid motion.

 $\stackrel{ ilde{\times}}{ ilde{\times}}$  imes  $ilde{\times}$   $ilde{\times}$  न नि मिषति सुरगो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत ।  $ilde{1}$   $ilde{$ 

Day by day he never slumbers after he is born from the interior of the (spark) emitting wood. (Rv. III. 2. 17.)

उसने देखा अन्धकार, और कल्पना की कि यह अन्धकार वर्षों को और प्रमातों को भक्षण किये जाता था, इंद्र तथा सूर्य ने उन्हें मुक्त किया : Having slain Vritra he has liberated many mornings and years (that had been) swallowed up by darkness. [RV. IV. 29.

उसने कल्पना की कि यह अन्धकारिएगी रात्रि कोई दुष्प्रवृत्ति छिपाये हुए है. अतः इंद्र उसे मार डालता है, "Is as much, Indra, as thou has displayed such manly prowess, thou has slain the woman, the daughter of the sky, when meditating mischief RV. 3. 9.

श्रीर उसने उस इंद्र को उषा के प्रोमी के रूप में चित्रित किया, "Thou Indra, who art mighty, hast enriched the glorious dawn the daughter of heaven इन्द्र तुम बलवान हो, तुमने वर्चस्विनी उषा को समृद्ध किया है—उस उषा को जो द्यावा की पुत्री है।

वेदों में यही उषा 'सरमा' भी कही जा सकती है। ग्रन्थकार की श्रिधि-ष्ठाशी ने पिएस का रूप धारण किया है, जो सरमा को फुसला लेना चाहती है। रात्रि उषा के प्रथम प्रकाश को ग्रपने चंगुल में कर लेना चाहती है।

इस ग्रारम्भ के पहले ग्रादि किवयों ने प्रकृति के इन व्यापारों में शक्ति के दर्शन किये, उनके हृदय ग्रातंक ग्रीर श्रद्धा से पिरपूर्ण हो उठे, उन्होंने उन्हें देव मान लिया, उनके व्यापार, जो यथार्थ में प्रकृति-व्यापार थे, देवताग्रों के ग्रलौ-किक कृत्यों की कथा वन गये। ग्रव सूर्य सूर्य नहीं रहा, वह इंद्र के रूप में एक शिवताशाली देव होगया, जिसने वृत्र नाम के ग्रहि का, सपीं के से ग्राकारवाले वादलों का, संहार कर डाला, ग्रीर सृष्टि को जला दिया। यह वृत्र दानव हो गया। इसका ग्राकार-प्रकार सपीं जैसा कल्पित किया गया। इसे मारकर नृष्ट भ्रष्ट कर दिया तो सरमा प्रत्यक्ष हुई (When thou hadst divided the cloud for (the escape of) water, sarama appeared before thee. RV. IV 2, 6) "जब तुमने जल के (उन्मोचन के) लिए बादलों को विभक्त कर दिया, तेरे समक्ष सरमा प्रकट हुई।"

इन्द्र उषा को प्रेम करता है, उसे उपहारों से समृद्ध करता है, उषा वृत्र की बिन्दिनी थी, इन्द्र ने उसके बन्धनों को नष्ट कर दिया उषा मुक्त हुई। [The terrified Ushas descended from the broken waggon when the (showerer of benefits) had smashed it] भ्रम्भीत उपा दृटे रथ से उतरी जब कि (वरदानों के बरसाने वाले ने) उसे ध्वस्त कर दिया।"

वृत्र-विनाश में इन्द्र का साथ ग्रग्नि ने दिया। ग्रग्नि भी ग्रव देव हो गया है, मात्र प्रकृति का एक भूत नहीं रहा। पिए ने सरमा को फुसलाया, उसे इन्द्र से छीन लेना चाहा, पर वह मारी गयी इंद्र के वाए से : जब पिए सरमा को बहका रही थी, इन्द्र के विरुद्ध, तब सरमा ने पिए से कहा था : I donot know that Indra is to be subdued," "for it is he him self that subdues, you panis will be prostrate killed by Indra. "मैं नहीं जानती कि इन्द्र का दमन किया जाना है, क्योंकि

यह तो वहीं है जो दमन करता है, तुम पिएस भुशायी होगी इन्द्र भारा पार डाली जाम्रोगी:

श्रौर यही होता है। इन्द्र का मित्र श्रुप्ति साधारण देवता नहीं है, उसने दृत्र के संहार में इन्द्र का साथ दिया है, वह कभी सोता नहीं, वह सबको किठनाइयों से बचाकर ले जाता है। वह सबका ज्ञाता है। इस प्रकृति-व्यापार का यह धर्मगाथा विषयक पूर्व रूप बढ़ने लगा। समय बीतने पर इन्द्र श्रीन जैसे सीवे दिव्य पात्रों का स्थान राम-लक्ष्मणा श्रथवा कृष्ण-बल्देव ने ग्रहण किया। वृत्र रावण बना। पृणि सूर्पण्खा हुई श्रौर परिपक्ष धर्मगाथा का पौराणिक रूपान्तर प्रस्तुत होगया। यह विशिष्ठ सम्प्रदाय में हुआ। लोक-कल्पना में उपरोक्त श्रादिकालीन विविध प्रकृति-तत्वों की प्राणी-रूप-कल्पना ने एक श्रद्भुत कहानी का ढाँचा खड़ा किया, जिसमें न तो इन्द्र-वृत्र का नाम रहा, न राम-रावण का।

इस कहानी का मूल ढाँचा कुछ ऐसा बना । राजकुमार श्रौर उसके मित्र

िघर से चले । उन्होंने एक सुन्दरी की छवि देखी । वह सुन्दरी पानी में रहती थी । एक मिए घर सपं के वश में थी। दोनों ने सपं को मार डाला स्रौर सुन्दरी को प्राप्त किया । एक ग्रन्य राजकुमार की दृष्टि सुन्दरी पर पड़ी । उसने चतूर दूती भेजी जो धोखा देकर ले गयी। पर राजभूमार के मित्र ने पता लगा लिया ग्रौर उस दूती को धता बता कर सुन्दरी को छुड़ा लिया। जब राज-कुमार ग्रौर सुन्दरी के साथ वह मित्र भी घर लौटने लगा तो उसने रात में जगकर पक्षियों की बातों से राजकुमार पर पड़नेवाले संकटों को जान लिया। उसने तीनों संकटों से राजकुमार की रक्षा की, पर ग्रन्त में राजकुमार हठ पकड़ गया कि बतास्रो तुम्हें इन संकटों का कैसे ज्ञान हुन्ना तो मित्र ने सब हाल कहा। वह पत्थर का होगया तब राजकुमार ग्रौर सुन्दरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुम्रा उसके स्पर्श या रक्त से कह पाषाए पुनः जीवित हो उठा। यह कहानी इन्द्र उषा, सरमा भ्रग्नि, पिएा की ही लोक-कल्पना में जीवित रहनेवाली श्रावृत्ति है। श्राग्न के तीन रूपों से तीन संकटों की कल्पना हुई है। सब संकटों से अग्नि रक्षा करती है। इससे मित्र द्वारा रक्षा की भावना लोक-कहानी में मिलती है। पिए दूती है। ग्रग्नि की सामर्थ्य बीत जाने पर पाषा एवत शीतल भीर वह तभी पुनरुद्दीस हो सकती है जब पुनः उद्योग किया जाय । वेदों में श्राग्न के श्रारम्भिक रूप को प्रथम उत्पन्न शिशु भी कहा गया है—"He (it

is) whom the two stick have engendered like a new

१ — जैसा वेदों में प्राप्त के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह कभी नहीं सोता वैसे ही लोक-कथा में बताया गया है कि लक्ष्मण बनवास में कभी नहीं सोए।

born'' RV, V P, 10. "इसे ही दो श्ररिएयों ने उत्पन्न किया है नव-जात (शिश्) की भाँति।"

श्रीर यह भी कहा गया है कि उसके कारण वृद्ध युवा हो जाते हैं। "but he has (again) been born, and they which have become grey haired are (once more) young. [RV. V. 1. 2. "किन्तु वह (पुनः) उत्पन्न हुआ है, श्रीर वे जो कि क्वेत केशी हो गये थे (एकबार पुनः) युवा हो गये हैं।

यह लोकवार्ता विविध दलों के व्यक्तियों के साथ श्रलग श्रलग देश में गयी श्रीर श्रपनी उस मौलिक रूप रेखा की रक्षा करते हुए भी विविध देशों में इसने विविध रूप धारण कर लिये, जिन्हें तुलना करने पर यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि यह एक ही कहानी है जिसने इतने वेष बदल लिये हैं। जर्मनी में यह फेदफुल जोह्न के नाम से प्रचलित है, दक्षिण में दाम-लक्ष्मण कि कहानी का रूप लिया, बङ्गाल में फक़ीरचन्द बनी, बज में 'यारू होइ तौ ऐसौ होइ' के नाम से चल रही है। श्रीर भी इसके कितने हा श्रवान्तर रूप इथर उधर के श्रनेकों प्रदेशों में मिलते हैं।

इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक-वार्ता में हम किसी न किसी रूप में किसी प्राचीन युग को भाँकता देख सकते हैं। वह कहानीकार की मौलिक कल्पना नहीं होती। वरन् किसी प्राचीन कल्पना का रूपान्तर होती है और उसके विविध निर्माण-तंतुओं में ऐसी अद्भुत असंभावनाओं का समावेश होता है कि वे किन्हीं अन्य तत्वों की व्याख्या के द्वारा ही संभावना का रूप ग्रहण कर पाती हैं। इन लोकवार्ताओं के कथा-तत्वों को समभने के लिए उनमें भाँकते हुए रहस्य का उद्घाटन करना आवश्यक होता है।

जैसा कि उपरोक्त विवेचन से प्रकट होता है, यह अत्यन्त प्राचीन कथा एक ग्रोर शुद्ध लोक-कहानी के रूप में ग्रौर दूसरी श्रोर पुराण-कथा (माइ-थालाजी) के रूप में साथ साथ चलती रही है। यह लोक-कहानी निम्न तत्वों- भ्रथवा ग्रभिप्रायों से बनी हुई हैं:—

१—दो व्यक्ति: ये मित्र हो सकते हैं, वे भाई हो सकते हैं प्रथवा स्वामी श्रौर सेवक हो सकते हैं। प्रत्येक दशा में एक, जो छोटा ही माना जाना चाहिये, बड़े

१—•देखिए ब्रज भारती, वर्ष २ ग्रंक ४, ६, ७, संवत २००३ में लेखक की ब्रज की इसी कहानी पर टिप्पगी ।

का ग्रभिन्न सहायक है, निरन्तर जागरूक ग्रौर प्रबल पराक्रमी है।

करने के लिए व्यग्र । मामान्य कहानी
में यह प्रेयसी चित्र-दर्शन से प्रेयसी
बनती है, अथवा मूर्ति-दर्शन से । यहाँ
यह प्रेयसी अपहत है, पहले प्राप्त हो
चुकी है, अब उसका अपहरएा हुआ है।
यह अभिप्राय मूल कहानी में बाद में

२—दो में से बड़ा अपनी प्रयसी को प्राप्त

जुड़ा है, जब इस मूल कहानी में पहली पुरस्कार प्रतियोगिता की कहानी जोड़ी गयी। ३—प्रेयसी जल से घिरे श्रगम्य द्वीप में एक

भयानक परकोटे में रहती है, जिसका

४—प्रेयसी या तो (१) सुषुप्त सौन्दर्य (स्लीपिंग व्यूटी) कीं भाँति यहाँ रहती है, ग्रथवा (२) उसका पिता दानव है जिसे मारकर ही प्रेयसी को प्राप्त किया

मार्ग पाना सरल नहीं।

- जा सकता है। (३) दानव के द्वारा श्रपहृत सुन्दरी भी लोक-कहानी में श्राती है। इस कहानी का लोक रूप तो दानव कथावाला ही है। किन्तु राम-
- कथा के पूर्वोपरि संबंध के कारण श्रप-हृत सुन्दरीबाला रूप इसमें प्रस्तुत हुमा है।
- ५—नायक प्रेयसी के संरक्षक दानव के गुप्त भेद को जानकर उसी विधि से उसका संहार करता है। इसमें पदार्थ-प्राण का अभिप्राय प्रायः रहता है। दानव के प्राण किसी पक्षी में या पदार्थ
  - में भ्रन्यत्र रहते हैं। रावरा, के प्रारा भ्रन्यत्र तो नहीं पर उसके शरीर के

जो जाहर से

विवाह

उसका

नाभि-कुण्ड के ग्रमृत के कारण वह ग्रम्पर होरहा है। ग्रतः इस मुख्य ग्रीर मर्म स्थान को वेधकर ही रावण का संहार किया जा सकता है ग्रीर प्रेयसी प्राप्त हो सकती है।

मूल प्रंम-कथा का यह रूप राम-कथा में ही नहीं, पदमावत श्रीर उसी की भांति की श्रन्य प्रंम-कथाश्रों में मिलता है। यहाँ तक कि यह एक शुद्ध श्रानुष्ठानिक् धार्मिक काव्य 'जहारपीर' में भी मिलता है। राम-कथा तो कथा के श्रानम्द के लिए भी प्रस्तुत की जाती है। तुलसी के रामचरितमानस का एक दृष्टिकोएा जहाँ धार्मिक महात्म्य है, वहाँ दूसरा कथा सुनने का श्रानंद भी है। पर जहारपीर के गीत का तो केवल श्रानुष्ठानिक मूल्य है, वह कथा के श्रानंद के लिए नहीं गाया जाता। उसका भी ढाँचा यही है। राम-कथा, प्रेम-कथा श्रीर श्रनुष्ठान-कथा के तत्वों को तुलना के लिए यहाँ साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है।

**ग्रनुष्ठान-क**था राम-कथा प्रेम-कथा १. राजा तथा तोता। तोता १. जाहरपीर १. दो भाई या मित्र या स्वामी-सेवक। निरंतर लक्ष्मगा गोरखनाथ ग्रथवा फेथफुल जोह्न की तरह जाहर का घोड़ा। राजा की सहायता करता है। २. राम प्रयसी को २. राजा पदमावती को २. बाहरपीर सीरियल प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए को प्राप्त करने चेष्टाशील । कितने को चेष्टाशील। चेष्टाशील । कितने ही जङ्गलों ग्रौर ही जंगलों, संकटों कठिन मार्ग को समुद्रों को पार करते पारकर सीरियल ग्रौर समुद्रों को के देश में पहुँचते पार करते हैं। हैं। ३. प्रयसी जादू के ३. प्रेयसी सिंहल द्वीप ३. प्रेयसी लंका द्वीप Ħ देश में Ħ ४. प्रयसी ग्रपने कठोर ४. प्रेयसी श्रपने ४. प्रयसी सक्षस पिता के श्राधीन पिता के ग्रधिकार ग्रधिकार में।

> में, जो राजा से उसका उस समय तक

करना नहीं विवाह नहीं करना चाहता चाहता। ग्रत्यंत जब तक ग्रपने नाश का उसे विवश होकर ही नहीं निश्चय विवाह करता जाता । है। ४. रत्नसेन पदमावती ४. जाहरपीर तातिग ५. राक्षस रावरा के पिता को हराकर की चाल से विवश का संहार करके राम सीता को ग्रथवा देवताग्रों के करके ग्रौर युद्ध प्राप्त करते हैं। ग्रातंक से उसे विवश गोरख तथा कर पदमावती को देवी को ग्रपने प्राप्त करता है। साथ प्रस्तुत करके सिरियल को प्राप्त करता है।

श्रतः यह कथांश श्रत्यन्त ही महान लोक-कथा है जो ऐतिहासिक हिष्ट से श्रत्यन्त प्राचीन है श्रौर विश्व के एक बड़े भू-भाग में श्रत्यन्त लोकप्रिय है।

स्टिथ थामसन ने प्राचीन मिस्र की एक कहानी के सम्बन्ध में लिखा है:

"The earliest of these surviving Egyptian tales dating from about 2000-1700 B. C. is that of shipwrecked man. An Egyptian sailing in the Red Sea is ship-wrecked.....He is cast upon a loney island which is inhabited by a King of the spirits in the form of a serpent. The latter recieves him kindly and succeeds after four months in having a passing ship rescue him but in the meantime tells him of his own misfortbnes and predicts that his days are numbered and that the Island will sink into sea. Mention is also made without explanation of an earthly maiden who had formerly lived on the Island but had perished along with the family of the King of spirits. The story is so confused that it seems hardly possible that the man who took it in the present form understood its motivation. The hero is said to have been in great fear, before the giant serpent who is so kind to him. The role of maiden is left unexplained and undeveloped. Are we dealing with the tale of an ogre and the rescue of a girl as in folktale of today. [Folktales, Stith Thompson

तीसरा अंश सीता के वनवास भ्रीर लवकूश के जन्म से सम्बन्धित है। इस कथांश में निम्नलिखित प्रमुख ग्रभिप्राय हैं:

- १. गर्भवती स्त्री।
- २. उस पर संदेह ग्रौर उसका निष्कासन ।
- ३. वन में पुत्र जन्म । वन में ही लालन-पालन ।
- ४. पुत्रों ने अनजाने ही पिता को परास्त किया।
- ५. किसी विधि से पुत्र-पिता का परिचय।
- ६. पिता पत्नी को लेने को आग्रहशील।
- ७. पत्नी लुप्त ।

यह बात ध्यान योग्य है कि यह कहानी अधिकांश लोक-नायकों अथवा लोक-देवताम्रों के जन्म के सम्बन्ध में कही जाती है, बहुत थोड़ा हेरफेर होता है।

हनुमान चरित्र में हनुमान का जन्म बन में हुग्रा। ग्रंजना को भी सन्देह में माता-पिता सास-ससूर के यहाँ से निष्कासन मिला।

नल के जन्म के समय उसकी मां रानी मंभा को तो कनांसों (जल्लादों) को सौंप दिया गया था कि उसे जङ्गल में जाकर मार डालें। नल का जन्म 'हींस विरे' हींस नामक भाड़ के बिल ग्रथवा कुंज में हुग्रा था।

भगवान बुद्ध का जन्म भी जंगल में हुया था।

जाहरपीर या गोगाजी की मां को भी सन्देह की हिण्ट से देखा गया श्रौर ससुर ने उसे महलों से निकाल दिया। उसके पिता भी उसे अपने यहाँ आने देने को प्रस्तृत नहीं थे, पर गोगाजी ने गर्भ में से ही दोनों को चमत्कार दिख-लाया, तब उसकी माँ के सास-ससुर ही उसे घर लिवा ले गये अन्यथा स्थितियाँ ऐसी ही हो चलीं थीं कि गोगाजी जंगल में ही जन्म लेते।

सीता का परित्याग भी राम संदेह के कारण ही करते हैं। यह स्पष्ट हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में 'लवकुश-कांड' नहीं रखा, किन्तू केशव तथा ग्रन्य रामचरित लेखकों ने इस कांड को स्थान दिया है।

ग्रनेकों कथात्रों में पुत्र पिता से ग्रलग हो गया है। रामकथा में सीता ग्रर्थात् माता के वनवास के कारण ऐसा हुग्रा है, किन्तु प्रद्युम्न को दानव जन्म के समय हर ले गया है। इसके उपरांत उसका लालन-पालन भ्रन्यत्र हुग्रा है।

म्रज्रिन भ्रपने पुत्र बब्रुबाहुन को गर्भ में छोड़कर ही अन्यत्र प्रवास कर गये थे। वह उनका प्रवास काल था।

लवकुश की भाँति श्रन्य पिता-त्यक्त पुत्रों का लालन-पालन बनों में नहीं हुआ। पर ऐसे प्रत्येक परित्यक्त आतक ने पिता को श्रपने पराक्रम से परास्तें करके ग्रपना परिचय दिया है। प्रद्युम्न-चरित्र में जैन लेखक ने दिखलाया है कि प्रद्युम्न भरी सभा में ललकार कर कहता है कि मैं कृष्ण की प्रियतमा रुक्मिणी का हरण करके ले जारहा हूँ, किसी में शक्ति हो तो रोके, श्रौर परिणामतः युद्ध हुश्रा जिसमें सभी परास्त हुए, तब प्रद्युम्न का परिचय कृष्ण को मिला।

म्रज़ुन को भी उसके पुत्र ने बुरी तरह परास्त किया।

निश्चय ही लोक कथा श्रों में यह एक रोचक श्रिमिश्राय माना गया, श्रोर इसका बहुधा उपयोगी हुन्ना है। जाहरपीर ने जन्म से पूर्व ही गर्भ में से ही जाकर ग्रपने बाबा को पछाड़ा है, जिससे उन्हें बाह्यल के निर्दोष होने का विश्वास हुन्ना, वे उसे घर ले श्राये।

्र भ्रतः लवकुश काँड वाला पिता को युद्ध में परास्त करने का श्रभिप्राय बहुत ही लोकप्रिय श्रभिप्राय है।

श्रव ग्रन्तिम ग्रमिप्राय है प्रयसी के लुप्त हो जाने का। भारतीय लोक कथाकार को यह श्रमिप्राय भी बहुत प्रिय है। वैदिक श्राख्यानों में उर्वशी नुप्त हो जाती है, पौराणिक ग्राख्यानों में गंगा लुप्त हो जाती है, लोक-कथाश्रों में मोतिनी इसी प्रकार लुप्त हो जाती है। इस प्रकार के लोप हो जाने में कोई न कोई कारण रहता है, बहुधा यह लोप किसी धर्त के उल्लंघन के कारण होता है। सीता पृथ्वी में समा गयी, यह लोप होने की क्रिया का ही रूपान्तर है। पृथ्वी से सीता का जन्म मान लेने पर अंत में पृथ्वी में समाकर लोप हो जाना कथांतर से समीचीन ही विदित होता है।

तुक् सी की रामकथा में सीता का परित्याग या लबकुक काँड नहीं है। श्रतः तुलसी की रामकथा प्रथम दो कहानियों के मेल से ही खड़ी हुई है। श्रब हमें यह देखना है कि प्रथम अंश के लिए श्रीर किन किन श्रभिप्रायों की संयोजना की गयी है।

प्रथम कहानी का केन्द्र स्थल धनुष-भंग होते हुए भी उससे पूर्व कई कथांश प्रस्तुत होते हैं। ये कथांश "धनुष-भंग" विषयक अभिश्राय के नायक और नायिका विषयक है। "धनुष-भंग" विषयक समस्त प्रकरण बालकाण्ड में ही तुलसी ने नियोजित किया है। इस प्रकरण में तुलसी ने यह क्रम रखा है;

१—भूमिका : शिव पार्वती विवाह के लिए शिवोपास्यान । राम-कथा शिव ने पार्वती को सुनाई । इसी भूमिका ग्रथबा प्रारंभ के लिए शिव का उपास्थान दिया गया है ।

२-पृष्ठभूमि: राम के अवतार की हेतु-कथा।

#### ३- जन्म ।

अाल-क्रीड़ा और शौर्य: वाल-क्रीड़ा में एक अभिप्राय: नुल्सी को भी प्रिय है और सूर्दास को भी। भगवान को जो भोग चढ़ाया जाता है, यह निकाला जाता है, उसे जाकर राम या कृष्ण स्वयं खाते हैं। नुलसी की कौशत्या एक ओर तो राम को सोते देखती हैं, दूमरी ओर उसी समय पाकशाला में भोजन करते देखती हैं।

## ५. स्वयंवर : धनूपभंग ।

शिव-पार्वती के आख्यान और उसके संवाद का समावेश इस राम-कथा को लोक तत्व से युक्त करने में पूरी तरह सहायक हैं। समस्त देवताओं में शिव-पार्वती सबसे अधिक लोक-वार्ता तत्व वाले देवता हैं। अवतार के हेतु- रूप जो कहानियाँ दी गयी हैं वे हैं:

- थ्यः नारद का मोह भंग करने में नारद से शाप मिला जिसके कारण रामावतार लेना पड़ा।
- श्रा. मनु-शतरूपा ने तपस्या की, वरदान में उन्हें पुत्र-रूप में मांगा।
- इ. भानुप्रताप का शाप वश रावण होना, श्रीर अत्याचार करना ।
  देवता और पृथ्वी की पुकार पर अवतार लेने का आश्वासन ।
  मनु-शत्क्षा की तपस्यों की कथा की हिंडुकर शेष सभी कथाएँ लोककथाएँ हैं।

राम का जन्म यज्ञ की हिव से हुआ है। इसी प्रकार लोकवार्ता में विशिष्ट नायक किसी के आशीर्वाद से, भभूत से, किसी फल से अथवा जौ या गूगल से होते हैं। यह अभिप्राय विश्व भर में किसी न किसी रूप में प्रचलित है।

२००० ई० पू० में मिस्र में होरस नाम के देवता के जन्म के सम्बन्ध में जो अनेक वातें कही जाती है, उनमें से एक यह भी है कि 'फल' से आइसिस के गर्भ धारए हुआ था। देखों ''माइथालाडी आव आल रेसेजः इजिप्स्यन''

कथा के मूल रूप पर ध्यान दें तो ऐसा पुरुष वियावान जंगल में पैदा होना चाहिये। वहीं किसी ऋषि-मुनि या ग्रन्य व्यक्ति के ग्राश्रम में उसका लालन-पालन ग्रादि होना चाहिये। विदित होता है कि राम का जन्म भी ऐसे ही किसी जंगल में हुग्रा होगा ग्रौर किसी जंगल में ही लवकुश की भाँति उनका लालन पालन, शिक्षा-दीक्षा हुई होगी। पर जन्म की परिस्थिति को वाल्मीकि ग्रथवा तुलसी जैसे साहित्यकार व्यक्तियों ने मुधार लिया। ग्रौर उनकी माँ को जंगल या बन्दीगृह में नहीं भटकाया। पर ग्रन्य वाल्यकालीन

घटनाक्रम घोर बनों से सम्बन्धित है इसमें सन्देह नहीं। राम का बाल्य जीवन विश्वामित्र के ग्राश्रम में बीता है, जहाँ उन्होंने विविध पराक्रम दिखाये हैं। अंतिम पराक्रम स्वयंवर में धनुष-भंग का था। राक्षसों का मारना, ताडका-ेवध, ग्रौर ग्रहिल्या का उद्धार शुद्ध लोकवार्ता की कहानियाँ हैं।

इस प्रकार रामकथा में लोक तत्वों के समावेश की स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

दूसरे कथा-भाग के मूलांश पर ऊपर विचार हो चुका है। तुलसी रामा-यगा में प्रथवा हिन्दी रामचरित में यह कथांश निम्न योजना के साथ प्रस्तुत किया गया है:

?--राम के राज्याभिषेक का निश्चय !

२-कैकेयी ने दशरथ से दो बरदान माँगे।

ग्र-राम का चौदह वर्ष का बनवास।

ग्रा-भरत का राज्य पाना।

३-- राम का बन को प्रस्थान तथा दशरथ की मृत्यु।

४--भरत-शत्रुघ्न का ग्रयोध्या ग्राकर बन में राम से मिलने जाना

५--चित्रकूट में राम-भरत मिलाप तथा पादका लेकर लौटना।

६-वन में-

प्रासंगिक मुख्य तथा शूर्पग्खाँ कांड जयंत की कुटिलता श्री सीताजी का श्रीग्न प्रवेश विराध वध तथा माया सीता खरदूषए का वध। मारीच-मृग प्रसङ्ग कबंध उद्धार सीता हरएा शबरी पर कृपा जटायु-रावरा युद्ध बालि बध राम सुग्रीव मैत्री स्रसा बंदरों द्वारा खोज को प्रस्थान छाया पकड़ने वाली राक्षसी हनुमान का लंका पहुँचना का बध। श्रक्षयकुमार वध लंकिनी वध हनुमान द्वारा

श्रशोक

वाटिका का विध्वंस

मेघनाद के नागपाश में बँधन लंका दहन सीताजी से चूड़ामिए लेकर लौटना ।

७ — लंका में : राम की लंका पर चढ़ाई, तथा समुद्र का पुल बाँधना। कुंभकर्णवध मेघनाद वध रावरा-वध सीता की प्राग्न

हनुमान का संजीवनी लाना भरत के बागा से हनुमान का

लक्ष्मगाजी को शक्ति लगना।

गिरना ग्रीर फिर उठकर लङ्का पहुँचना।

च---पुष्पक विमान द्वारा ग्रयोध्या लौटना ।

इस कथांश में 'राम को बनवास' पहली ग्रीर दूसरी मूल कथा को जोड़ने के लिए है। राम को बनवास भेजने के लिए दशरथ-शाप की बात, ग्रीर श्रवण कुमार के अंधे माँ-वाप की कहानी दूसरे लोकवार्ता क्षेत्र से मिली है। श्रवण की कथा वस्तुतः श्रमण-संस्कृति से सम्बन्धित है। श्रवणकुमार की ग्राण भी ब्रज के घर-घर में पूजा होती है। रक्षा-बधन के दिन घरों में भीतों पर 'सरमन' रखे जाते हैं। वे डोली कंधे पर डाले होते हैं, जिनमें ग्रंधी-अंधा बैठाय जाते हैं। पहले इस सरमन को सेमई चावल से भोग लगाया जाता है, तब घर के लोग भोजन करते हैं।

'सरमन' श्रथवा श्रवराकुमार की कथा एक स्वतंत्र लोक-कथा थी। इसका एक प्रमारा बौद्ध जातक है। उसमें साम जातक में जो कथा दी गयी है, वह सरमन की ही कथा है। उसका संक्षिप्त रूप यह है। दो शिकारियों ने परस्पर प्रतिज्ञा की कि यदि एक के लड़का श्रौर दूसरे के लड़की हुई तो दोनों का विवाह कर देंगे। श्रत: दुकूलक श्रौर पारिका का विवाह कर दिया गया। पर वे दोनों ब्रह्मलोक से श्राये थे,वे परस्पर स्त्री-पुरुष की तरह नहीं रह सकते थे, भाई बहिन की तरह रहे। सक्क या शक्र ने भावी संकटों की श्राशंका देखकर उन्हें फुसलाया कि उनके एक पुत्र होना चाहिये। तब दुकूलक ने पारिका की नाभि को छू दिया। उसके गर्भ से सुवर्ण साम पैदा हुआ। दुकूलक श्रौर पारिका बन से कदम्यल एकत्र करके लौटे तो एक पेड़ की छाया में बैठे। उनके शरीर से बूँदें टपक कर एक बिल में गयी, जिसमें एक साँप रहता था। वह साँप उन बूँदों के गिरने से कुद्ध हुआ श्रौर उसने ऐसी फुंककार मारी कि दोनों अंबे हो गये। साम उनकी सुश्रूषा में लगा रहता। एक दिन साम एक नदी के किनारे पानी भर रहा था। एक हिरसा उनके पास निर्भय खड़ा था। बनारस के राजा

पीलियख ने यह हश्य देखा श्रीर उसने समफा कि यह कोई दैवी पुरुष है। उन्होंने बाए। मारकर उसे गिरा दिया। पीलियख को जब साम का यथार्थ हाल विदित हुश्रा तो वह बहुत दुखी हुश्रा। वह बहुसोदरी देवी के कहने से अंधी-अंधे के पात गया, उन्हें लेकर साम के पास गया। अंधी पारिका ने सचिक्तिया की, जिससे साम का विष उतर गया श्रीर वह जीवित हो उठा। उधर वहुसोदरी देवी ने भी सत्यिक्तिया की जिससे दुकूलक श्रीर पारिका के नेत्र ठीक होगये। यहाँ शाप की बात नहीं है। पर कहानी सरमन की है, इसमें सन्देह नहीं। यह स्वतंत्र कहानी के रूप में किसी क्षेत्र में थी, यह जातक इसका प्रमाण है।

्र इसी प्रकार 'सीता-हरए।' भी मूल कथा में ग्रन्यत्र से ग्राया है। स्टिथ थामसन ने बताया है कि इस मूल कथा के बहुत से संस्करएों में दानव ग्रथवा दैत्य द्वारा सुन्दरी हरए। का ग्रभिप्राय रहता है। रामायए। की यह कथा उसी सुन्दरी वाली लोक-कथा का रूपान्तर ही हो सकती है। इस हरए। विष-यक मूल कथा के कई ग्रन्य तत्व भी इस राम-कथा में दिखायी पड़ते हैं।

१—हरएा की हुई सुन्दरी से दानव या दैत्य विवाह करना चाहता है । यहाँ रावरा सीता से विवाह करना चाहता है ।

२—हरण की हुई सुन्दरी प्रायः कुमारी ही होती हैं, यो विवाहित भी हो सकती है। राम-कथा में सीता का जो मौलिक रूप दृष्टिगत होता है, वह कुमारी सीता का है, क्योंकि:

म्र—सीता का जब हरगा होता है तब वे म्रकेली हैं। म्रा—सीता के संतान नहीं, यह कुमारी का सबसे प्रधान

संकेत है।

इ—रावग् सीता से विवाह करने का हठ करता है, विवाहिता से ऐसा हठ करने की कम संभावना है।

इस राम-कथा के मूल संस्करण में कथा-मूल यों हैं :

बौद्ध जातकों के 'दशरथ-जातक' में कथा का जो रूप मिलता है, वह इस कथा से भिन्न है। उसमें राम-सीता-लक्ष्मण बहिन भाई हैं। पिता उन्हें सौतेली माँ से मिलने वाले कष्टों की ग्राशंका से सुरक्षार्थ बारह वर्ष के लिए बन में भेज देते हैं। नौ वर्ष बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। मंत्री सौत के पुत्र भरत की ग्राज्ञा मानने को तैयार नहीं। तब भरत राम को लौटाने बन को जाते हैं। राम बारह वर्ष से पहले लौटना नहीं चाहते। वे भरत को दूब की खड़ाऊँ दे देते हैं। उन्हें गद्दी पर स्थापित करके भरत न्याय करते हैं। यदि न्याय में कोई त्रुटि होती है तो खड़ाऊँ परस्पर बज उठती है।

इस कथा में सीता-हरए। श्रौर रावरा-युद्ध का उल्लेख नहीं। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि बन में भरत-मिलाप श्रौर खड़ाऊँ लाने की लोक-कथा मी श्रलग प्रचलित थी। इस कथा को देखने से तो विदित होता है कि सीता हरए। श्रौर रावरा-बध इसी में बाद में जोड़ा गया। किन्तु इस राम-कथा का श्रभिप्राय वस्तुतः खड़ाऊँ का चमत्कार दिखलाना है जबिक मूल कथा का सम्बन्ध सीता-प्राप्ति श्रौर रावरा वध से प्रतीत होता है। श्रतः सुन्दरी को राक्षस के फंदे से मुक्त करने वाली कथा में यह खड़ाऊँ श्रों वाली कथा वाद में जोड़ी गयी।

इस राम-कथा के मूल संस्करण में कथा-मूल यों हैं:
पिता ने वर्जित किया कि दक्षिण दिशा में मत जाना ।
पुत्र (राम) ग्रपने सेवक (लक्ष्मण) के साथ उसी दिशा मैं शिकार
के लिए चल पड़े।

एक स्वर्ण मृग का पीछा किया, यह उन्हें दूर दंडकारण्य में पंचवटी के पास ले गया।

वहाँ दानव-पुत्री स्रथवा दानव की बंदिनी (सीता) मैर सपाटे को स्राया करती थी। राम ने वहाँ सीता को देखा तो सीता विमान द्वारा उड़कर लङ्का चली गयी। (एक कथा में मीता रावण्-मन्दोदरी की संतान हैं)

राम ने कहा वे इस सुन्दरी को प्राप्त करेंगे। सेवक (लक्ष्मरण्) ने साथ दिया।

उन्हें विदित हुआ कि वह सुन्दरी एक समुद्र में विरे कठिन परकोटे (लंकागढ़) में रहती है।

राम ने हनुमान को पता लगाने और संदेश देने दूत बनाकर भेजा।

मूल कथा में ऐसा संदेश वाहक और मार्ग निर्देशक कोई पैकी होता
है, जैसे शुक या हंस या गरुड़। यह बात यहाँ हण्टब्य है कि हनुमान में
लोक-वार्ता के पक्षी के उड़ने के गुरा आरोपित कर दिये हैं। वस्तुतः इस
कथा में हनुमान किसी अन्य लोक-वार्ता से लिये गये हैं। जैसे किसी युग
में कार्या-निर्माट का प्राबल्य था, उसके प्रतीक श्रमराकुमार की कथा को
रामकथा से जोड़ दिया गया है, उसी प्रकार हनुमान-पूजा एक अन्य
स्वतंत्र क्षेत्र की चीज है। राम-कथा से उनको सम्बन्धित करने के लिए
जब विचार किया गया तो कथा का यह रूप हुआ। मूल कथा के पक्षी के
गुरा भी हनुमान में आरोपित किये गये। उन्हें शाखामृग से खग भी
बना दिया गया। पक्षी की भाँति हनुमानजी ने वृक्ष से ही सीताजी को
देखा और संदेश दिया।

राम ने बानरों श्रौर दैवी शक्ति के सहारे समुद्र पार किया।

दैवी शक्ति का परिचय वहाँ मिलता है जहाँ श्रकेले राम शिव-मंदिर की स्थापना करते हैं। लोक-कथाश्रों में ऐसे श्रवसर पर शिव ही सहा-यक होते हैं। दूसरे समुद्र पर क्रोध करते हैं श्रीर समुद्र श्राकर उन्हें सेतु बाँधने का रहस्य बताता है।

राम-रावरा का युद्ध हुश्रा—विविध दैवी शक्तियों से । रावरा परा-जित हुश्रा ।

राम ने सुन्दरी का उद्धार किया श्रौर उसे प्राप्त किया।

यह स्पष्ट है कि उक्त मूल कथा को ग्रावश्यक संशोधन के साथ राम-कथा में परिरात किया गया है। शूर्प राखा का वृत्त भी अन्य किसी लोकवार्ता क्षेत्र से लिया गया है और सीता-हरण के लिए एक हेतु-कथा के रूप में उसका उपयोग किया गया है।

राम-कथा के इस प्रसिद्ध रूप के साथ लवकुश कांड का संयोग भी लोक वार्ता से लिया गया। शाक्तों के स्रोत से ग्राने वाली लोक-कथा ने हिन्दी को 'जानकी विजय' नामक काव्य भी प्रदान किया। एक रावएा को संहार करके राम को बड़ा ग्रहंकार हुग्रा तो सीता ने एक ग्रन्य प्रबल रावएा का पता दिया। उस रावएा से राम भी परास्त हुए तब सीता ने शक्ति का रूप धारएा करके उस रावएा का संहार किया। हस्तलिखित ग्रन्थों में तो जानकी विजय का इतना ही कथानक है। किन्तु लोक-साहित्य में जो संस्करएा मिलता है उसमें इससे ग्रागे का भी वृत्त है। सीताजी उस बड़े रावएा को मारकर संतुष्ट नहीं हुई, वे राम को छोड़कर चल पड़ीं ग्रौर कलकत्ते में काली वनकर काली के मन्दिर में प्रतिष्ठित हो गयीं।

इस विवेचन से हिन्दी साहित्य में उपलब्ध समस्त राम-कथा के लोक-तात्विक रूप का पता चल जाता है।

साम्प्रदायिक श्रनुभूतियों से जकड़ा हुआ राम-कथा का एक वह रूप भी मिलता है जो राधा-कृष्ण के प्रेम-योग से होड़ करता है। इसमें कथा-तत्व महत्वपूर्ण नहीं। कोई कथा है ही नहीं। इसमें 'राम-सीता' की प्रेम क्रीड़ाओं का धार्मिक श्रभिप्राय से वर्णन रहता है।

, कथा-विन्यास के लोक-तत्व की प्रबलता के साथ तुलसी में लोक-तत्व का गम्भीर प्रभाव देवताश्चों के वर्णन के सम्बन्ध में भी मिलता है।

तुलसी ने किन और किस प्रकार के देवताओं का वर्णन किया है, यह नीचे की तालिका से विदित होगा।

लौकिक देवता वैदिक देवता ग गोश सरस्वती भवानी शंकर ब्रह्मा विष्गु हरि सीता राम सुरेश हनुमान कामदेव सीता कपिल राम रवि नारायगा शशि शंकर गंगा पवन सरस्वती वरुग श्रग्नि यमुना यम नारद शेष ग्रवध सरयू नर-नारायरा नर्मदा ग्रदिति कालिका कागभुशुण्डि गरुड बराह नरहरि **ग्रादिश**क्ति बासुदेव कुबेर काल ग्रामदेवी नाग

इस सूची से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी के मानस में वैदिक देवताओं का महत्व बदल गया है। प्रधान देव यहाँ अत्यन्त गौएा हो गये हैं। प्रधान देवताओं में विष्णु सर्वोपिर हैं और उनके बाद महेश हैं। वैदिक देवताओं के सम्बन्ध में यह कहना भी तथ्य नहीं कि वे गौरा होगये हैं। वस्तुतः वे अपना मौलिक देवत्व खो चुके हैं श्रौर श्रत्यन्त क्षुद्र दिखाये गये हैं।

सुरराज इंद्र की श्रवमानना प्रधानतः परिलक्षित होती है । यह श्रवमानना वेद विरोवी लोक-तत्व के प्रभाव के कारए। हुई है। इन्द्र का सम्बन्ध यज्ञ-संस्कृति से है। एक-लंक्कृति को लोक में बलि-प्रधान माना गया। बौद्ध धर्म ने उन लोक-तत्वों को उभारा जो बिल-प्रधान संस्कृति के विरोधी थे। इस विरोध ने पहले तो इन्द्र को ग्रपने प्रधानपद से च्यूत कर दिया । इन्द्र की जैसी सर्वोपरिता तो बुद्ध को मिली। इन्द्र विजित देवता की भाँति बुद्ध के सेवक ग्रौर सहायक हो गये। सक्क अथवा शक्र हैं बौद्ध धर्म में इन्द्र । ये सक्क जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों में उनकी देख रेख करनेवाले दिखाये गये हैं। वौद्ध धर्म ने यह समभौता निबाहा । वैष्णाव धर्म में ग्राहिसा का भाव एक विशद रूप लेकर प्रस्तुत हुया। इस उत्थान में पुरागों ने भी साथ दिया। लोकधारा से मम्बन्धित विविध तत्व प्रवल हुए ग्रौर परस्पर समन्वय ग्रौर समभौता करने लगे। विविध देवताश्रों में परस्पर स्पर्धा दिखायी देती है। यह स्पर्धा जौकिक भूमि पर लोक-देवताओं के साथ सम्पन्न हुई जिसमें वैदिक देवता नगण्य हो चले थे। श्रतः इम लोकोत्थान ने पहले तो इंद्र-पूजा समाप्त की। पूजा के समाप्त होने के साथ ही इद्र की प्रतिक्रिया भी भयानक दिखायी गयी। प्रलय मेघ चतुर्दिक छा गये। लोक-शिवत ने उस संकट का निराकरण किया। फलतः इन्द्र उसकी दृष्टि में ग्रौर भी गिर गया । इन्द्र की मलिनताएँ उसके सामने श्राने लगीं। वैदिक बीजों से पुरासों ने जो इंद्र-कथा खड़ी की थी, उसमें इंद्र साकार राज्य अथवा साम्राज्य अथवा सामन्त शक्ति का आदर्श वन गया। इसकी कल्पना का यह रूप हुआ:

' इंद्र पद यज्ञ ग्रथवा तपस्या करके मिलता है। यह इन्द्र पद ग्रत्यन्त स्पृह्णीय है, क्योंकि इससे ग्रमरता तो मिलती ही है, देवताग्रों का राजत्व भी मिलता है, नन्दन कानन, कल्पवृक्ष, कामधेनु का उपयोग मिलता है। मत्यंलोक की हिव ग्रौर उनसे सम्मान मिलता है। ऐसे पदं को प्राप्त करने के लिए कौन लालायित न होगा। ग्रसुर, दानव ग्रथवा दैत्य ग्रपने शारीरिक वल से पद को प्राप्त करते हैं, पर इस प्रकार प्राप्त किया हुग्रा यह पद क्षग्ण स्थायी होता है। लोक-देवता विष्णु ग्रायं देवता इन्द्र की रक्षा से लिए ग्राते हैं, ग्रौर ग्रसुरों का संहार कर इन्द्र को फिर उसका सिहासन देते हैं। पर ऋषि लोग उस पद को तपस्या ग्रौर यज्ञ से प्राप्त करते हैं। यह प्राप्ति स्थायी होती है। ग्रतः ऐसे प्रत्येक उद्योग को इन्द्र विफल

करने की चेष्टा करता है। इन्द्र के ये उद्योग दो काम करते हैं: तपस्वी की तपस्या की परीक्षा करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं। तपस्वी इस प्रकार कसौटी पर चढ़ जाता है। दूसरी श्रोर इन्द्र को धुद्र कर देते हैं कि वह श्रपने पद की रक्षा के लिए शुभ कर्म में प्रवृत्त व्यक्तियों को कष्ट देता है। इन्द्र के ऐसे उद्योगों के जो व्यक्ति शिकार हुए हैं उनमें 'हरिश्चन्द्र' तो सबसे प्रमुख हैं। सगर, विश्वामित्र श्रादि श्रनेकों इस सूची में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

शक्ति श्रौर राज्य के मद के सभी परिगाम इन्द्र में प्रतिफलित

मिलते हैं। श्रतः इंद्र रूप-लिप्सू भी दिखाया गया है। गौतम की स्त्री ग्रहिल्या की घटना ने तो उसे वहत ही पतित सिद्ध कर दिया है। श्रागे कवियों ने दमयन्ती स्वयंवर में भी इन्द्र को पहुँचा दिया है, जहाँ वह नल जैसे मानव से स्पर्धा करने को प्रस्तुत होगया है। यहाँ इन्द्र एक मानव से भी परास्त दिखा दिया गया है। इंद्र इस प्रकार की लोक-विचार-धारा में पडकर घुगा का ही पात्र प्रकट हो सकता था। ऐसा कौन सा निक्ष्ट कार्य है जिसे इंद्र नहीं कर सकता। श्रीर ऐसे निकृष्ट कार्य इंद्र जिनके विरुद्ध करता है, लोक-मानस में उनके लिए ही श्रद्धा होती है। इस विधि से लोक-वार्ता ने यज्ञ-देवता इन्द्र को लोक-नायक श्रौर लोक-देवताश्रों से पग पग पर परास्त दिखाया। सरस्बती ने देवता श्रों के सम्बन्ध में अपना अभिमत प्रकट किया: ऊंच निवास नीचि करतती, देखि न सर्काह पराइ विभूती ।। प्रयोध्याकांड।। श्रागे चित्रकूट प्रसङ्ग में स्वयं तुलसीदासजी ने कहा है: सूर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाइ। ग्रयोध्या २९५। इससे भी संतोष न करके तूलसी ने इन्द्र की यह प्रशस्ति गायी है : "देखि द्खारी दीन, दृह समाज नर नारि सब। मघवा महा मलीन, मूए मारि मंगल चहत ॥ कपट कुचालि सींव सूरराजू, पर ग्रकाज प्रिय ग्रापन काजू। काक समान पाक रिपु रीनी । छली मलीन कतहुँ न प्रतीती ।। किन्तू तूलसी अपने इष्टदेव राम के अभिमत की भी मृहर लगा देते हैं :

लिख, हिय, हँसि, कह कृपानिधान, सरिस स्वान मधवान जुवान। इस प्रकार तुलसी ने इन्द्र को पतन के गंभीर गर्त में पड़ा दिखाकर उसको घोर घृगा का पात्र बना दिया है। यह सब लोक-वार्ता तत्व के प्रभाव के कारण ही हुआ है। जो तलसी गरोश, शिव, पार्वती, सीताराम, हुनमान

कारएग ही हुन्ना है। जो तुलसी गर्गोश, शिव, पार्वती, सीताराम, हनुमान, नारायरा, गंगा, नारद, शेष म्रादि का बड़े उत्साह से म्रिभिवादन करते हैं, वे इन्द्र-वरुएग का कहीं नाम तक अपने मंगलाचरएग में नहीं लेते। जहाँ ग्रामदेवी, नागों तथा म्रन्य लौकिक देवताओं के नाम लेते समय तुलसी में एक उमंग हिष्टगोचर होती है, वहाँ इन्द्र का नाम म्राने पर जैसे उनमें प्रबर क्षोभ उभर म्राता है।

इस लोक-तत्व के प्रावल्य के साथ ही वेद-तत्व को संबंधित रखने के लिए वे सुर श्रीर सुर-काज को भूलते नहीं। राम-चरित के मूल में यह सुर-काज निरंतर विद्यमान रहता है। किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि तुलसी के ये सुर वैदिक परिभाषा के ही सुर नहीं, उनके साथ साथ इस शब्द में लोक परिभाषा के सूर भी सम्मिलित होते हैं।

राम-कथा के मूल के संबंध में तुलसी ने लिखा है:

रामचरित मानस मुनि भावन । बिरचेउ संभु सुहावन पावन । त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन ।

किल कुचालि कुलि कलुष नसावन । रिच महेस निज मानस राखा ।

पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा।

इस कथा की परंपरा भी तुलसीदासजी ने दी है:

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहरि कृपा करि उमहिं सुनावा।

सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा।

राम भगत श्रधिकारी चीन्हा।

तेहि सन जागबलिक पुनि पावा।

तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समसीला।

संबदरसी जानहि हरिलीला।

जानहि तीनिकाल निज ग्याना ।

करतल गत श्रामलक समाना।

श्रीरउ जे हरिभगत सुजाना।

इस प्रकार इस राम-कथा के मूल रचियता शिव हैं, उन्होंने इसे पार्वती को सुनाया। यह तत्व इस राम-कथा को लोक कथाग्रों की परंपरा में बैठा देता है। कथा-सरित्सागर प्रथवा बहुकहा ग्रथवा बृहत्कथा की भूमिका से भी

विदित होता है, वह कथा भी शिव ने पार्वती को, पार्वती के ग्राग्रह से सुनायी थी।

भारतीय संस्कृति के तत्वों पर मूल की दृष्टि से विचार करते समय यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है कि जिन तत्वों का संबंध शिव-पार्वती से बैठता है, उनका मूल लौकिक ही होता है।

शिव-पार्वती लोक-क्षेत्र में सबसे स्रधिक प्रिय देवता हैं। लोक-कहानियों में गौरा पार्वती ही जन जन का दुख दूर करने के लिए पृथ्वी की यात्रा किया करते हैं। वे स्थान-स्थान पर दुखी-दीन भ्रौर संकटग्रस्त की सहायता करते मिलते हैं। ग्रतः लोक-मान्य की समस्त देवता भ्रों में गौरा पार्वती में ग्रांतरिक

श्रद्धा है। एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह दिखायी पड़ता है कि ये शुद्ध करुणा से पसीज कर ही सहायता देते हैं जबिक श्रन्य देवता श्रपने भक्तों को ही सहा-यता देते हैं, श्रथवा उन्हें सहायता देते हैं जो उन्हें स्मरण करते हैं। इस शुद्ध निष्काम करुणा-वृत्ति के कारण शिव-पार्वती बिलकुल लोक धरातल पर प्रति-ष्ठित होगये श्रौर कोई सांप्रदायिक श्राग्रह भी उनके साथ लोक-मानस में नहीं

दिखायी पड़ता, इसी कारएा समस्त <u>लोकाभिन्यक्ति का मू</u>ल द्विव-पार्वती से बोड दिया जाता है ।

फिर यह लोक-कथा लोक-भाषा में किव ने कही, जिसके संबंध में उसे प्रनेक बार कहना पड़ा कि :

भाषा भनिति भोरि मति मोरी।

हँसिबे जोग हँसे नहीं खोरी ।
+ + + + + +

भिनिति भदेस वस्तु भिल बरनी ।
+ + -

स्याम सुरिभ पय विसद ग्रित भनत् कर्रीह सब पान । गिरा ग्राम्य सिय राम जस गार्वीहं सुनिहं सुजान ।

राम सुकीरति भनिति भदेसा ।

किया।

श्रसमंजस श्रस मोहि अँदेसा ।

इन्हीं के साथ यह भी कहा है:

का भासा का संस्कृत प्रेम चाहियतु सांच। काम जुग्रावै कामरी का लै करै कुमाचु।

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि राम-कथा लोक-कथा है, वह लोक भाषा में लोक कथा की परंपरा के साथ लोक-कल्याएा की भावना से लिखी गयी। उसकी लोक-प्रियता को भी सबसे वड़ा रहस्य यही है कि इस कथा के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान को भी लोक-तत्वों से श्रभिमंडित करके उन्हें लोक ग्राह्म बना दिया गया है। यही स्थिति रामचरित-मानस के छन्दों की है, चौपाई, दोहा, सोरठा, ग्रादि सभी छन्द लोक मलक हैं।

ए. ए. मैंकडोनल ने रामायण पर इन्साइक्लोपीडिया आफ रीलीजंस एण्ड एथिक्स में जो लघु निबंध दिया है उसमें बताया है कि ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी के मध्य के लगभग रामायण का मूल अंश प्रस्तुत हुआ। यह अंश बाल्मीिक ने उस समय प्रचलित लोक-कहानियों का संग्रह करके और उन्हें एक व्यवस्थित कथा काव्य के रूप में ढालकर खड़ा किया था। बाल्मीिक द्वारा प्रस्तुत अंश परिव-द्वित होकर वर्तमान आकार में दूसरी शताब्दी ईसवी के अंत तक हुआ। यही निष्कर्ष "रामकथा" नामक पुस्तक में कामिल बुल्के महोदय ने निकाला है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह राम-कथा बाल्मीिक से पूर्व भी लोक-वार्ता का ही अंश थी। वहीं से उसे लेकर बाल्मीिक ने महानाव्य का रूप प्रदान

इसी के साथ इसी निबंध में राम-कथा के बौद्धिक बीजों का भी उल्लेख किया है जो इस प्रकार संक्षेप में गिने जा सकते हैं।

> सीता: १ खेतों में हल से बने कूंड़ (personified furrow) २ जुते हुए खेत की देवी (कौशिक सूत्र १०६) वर्षा के

देव की पत्नी।

राम : इंद्र (सीता की उक्त व्याख्या के संबंध से)

रावणः वृत्र

रावरा पुत्र मेघनाद को रामायरा में भी "इंद्रशत्रु" कहा गया है। इंद्रशत्रु वेदों में वृत्र को कहा गया है।

सीता हरएा : दानवों द्वारा गायों का हरएा ।

हुनुमान भ्रथवा मारुतिपुत्र : इंद्र के सहायक मरुतों का भ्रवशेष ।

त्रिजटा: सरमा नामक कुत्ता जिसने इंद्र के लिए गायों का पता लगाने के लिए रसा नदी पार की थी।

बेवर ने यह सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि रामायण पर यूनानी प्रभाव है, क्योंकि रावण द्वारा सीताहरण श्रौर राम द्वारा उद्धार हेलन के हरण श्रौर ट्रोजन युद्ध के तुल्य है। राम ने जैसे सीता के लिए धनुष भंग किया वैसे ही यूलिसीज ने भी किया। मैकडोनल ने इस तुलना से यूनानी प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसी घटनाएं श्रन्य साहित्यों में भी हैं-श्रौर स्वतंत्र-रूपेण इनका उदय होसकता है। इसी प्रकार जै को बी के वैदिक मूल के सिद्धान्त को भी नहीं माना जा सकता। इलेष श्रौर साम्य से यह भ्रम हुश्रा है जो यथार्थ नहीं, राम-कथा लोक-कथा ही है।

#### राम-कथा सम्बन्धी टिप्पराी

ए० ए० मैकडानल ने राम-कथा के संबंध में लिखा है:

लेकिन इनमें परस्पर अंतर भी है। महाभारत ग्रपने साहित्यिक पहलू से पुराना कहे जाने वाले प्राचीन लोकप्रिय ग्रवदान कहानियों का प्रतिनिधित्व करता है, जबिक रामायगा उस वर्ग की रचना है जिसे काव्य कहते हैं, ग्रथवा प्रयत्नज (Artificial) महाकाव्य (Epic) जिसमें कथा के रूप को ग्रधिक महत्व दिया जाता है। ग्रीर जिसमें काव्य शोभाकर (ग्रलंकार) प्रचुरता से उपयोग में ग्राते हैं। महाभारत तो कितन ही स्वतंत्र ग्रंशों का समूह है, जो महाकाव्य के गूदे के तंतु को मात्र शिथलता से जोड़े हुए है; ग्रीर वह गूदा समस्त रचना का कठिनाई से पांचवा भाग होगा। ग्रतः इसका महाकाव्य होना मुश्किल ही है। यह तो नीति-शिक्षा का विश्व-कोष है; उसके रच-यिताश्रों का पता नहीं ग्रीर उसको ग्रंतिम व्यवस्था देने वाले का नाम भी परंपरागत 'व्यास' विन्यस्त करने वाला (Arranger) है, जो स्पष्टतः ही मिथ्याश्रित (Mythical) है। रामायग्र यथार्थतः रोमाण्टिक रूप का

१—"द पुराण इंडैक्स" खंड १ भूमिका प्रष्ठ viii पर वी० ग्रार० रामचन्द्र दीक्षितार ने पुराण की व्युत्पत्ति में यह चरण दिया है। "यस्मात् पुरा हि ग्रनित इदम् पुराणम्" ( Verse 203 Chap I ) वायुपुराण । वायुपुराण में एक ग्रौर क्लोक है: प्रथमम् सर्वशास्त्राणाम् पुराणम् ब्रह्मणा स्मृतम्। ग्रनंन्ताम् च वक्तेभ्यो वेदांतस्य विनिस्सृतः"। वायु पु०। ६०। मत्स्य पुराण का इसकी पुष्टि में ग्रौर उल्लेख करके उन्होंने बताया है कि पुराण वेदों से पूर्व था। तव एक था बाद में उससे कई पुराण बने। वेदों में जो जहां तहां पुराण कथाग्रों की ग्रोर संकेत है, वह भी पुराणों की वेदों से प्राचीनता सिद्ध करता है। पुराण भौतिक परंपरा से बहुत प्राचीन काल से चला ग्रा रहा था, ग्रतः यह सिद्ध है कि यह लोक-वार्ता के रूप में प्रचलित था।

महाकाव्य है जिसमें एक निश्चित योजना ग्रीर प्रयत्न मिलता है ग्रीर समस्त ग्रन्थ वाल्मीकि नाम के एक रचियता द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ग्रागे चलकर ये लिखते हैं:

पाली "त्रिपिटक" नाम के प्राचीनतम बौद्ध साहित्य में रामायण का किंचित भी उल्लेख नही है। यह सच है कि राजा दशरथ संबंधी एक जातक में बारह पद्य हैं। जिनमें राम ग्रपने पिता दशरथ की मृत्यु के संबंध में ग्रपने भाइयों को सान्त्वना देते हैं, ग्रौर इनमें से एक पद्य सचमुच हमारी "रामायण" में ग्राता है। किंबहुना इस तथ्य से कि एक ही पद्य दोनों में समान है यह संकेत मिलता है कि जातक के पद्य महाकाव्य से नहीं लिये गये। वे किसी ग्रन्य पुरानी राम-कथा से लिये गये हैं। क्योंकि जातक में राजा का ग्रौर उसके ग्रन्यायियों का नाम तक नहीं है, हालांकि वे कथा-कहानियों (Fabulous-Matter) से महत्वपूर्ण हैं, ग्रौर उन्होंने दैत्यों ग्रौर राक्षसों के संबंध में भी बहुत कुछ कहा है।

श्रीर तब कितनी ही भ्रन्य विचारणा के उपरान्त वे भ्रागे कहते हैं:

''समस्त उपलब्ध सामग्री के पर्यवेक्षरा से इन पंक्तियों के लेखक को यही विदित होता है कि वे यही बताती हैं कि रामायरा का मूल भाग चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में प्रस्तुत हुग्रा, जब राम के संबंध में प्रचलित लोकप्रिय (Popular) कहानियों को एकत्र करके किव वाल्मीिक ने एक व्यवस्थित 'महाकाव्य' गूंथ कर खड़ा किया।"

रामायरा की वस्तु का विश्लेषरा करते हुए उन्होंने लिखा है:

"रामायए की कथा में जैसी कि वह मूल ग्रन्थों में लिखी गयी है, दो खंड स्पष्ट विखायी पड़ते हैं। पहले मानव जीवन का सामान्य वृत्त है, गाथा तत्वों ( Mythological Elements ) की मिलावट से सर्वथा शून्य। इसका ग्रारम्भ ग्रयोध्या के दरबार में रानी के उन षड्यंत्रों से होता है जो उसने ग्रपने पुत्र को गद्दी दिलाने के लिए किये। इसमें इनसे होने वाले परिएगामों का वर्णन है। पिता राजा दरारथ की मृत्यु के उत्तरान्त राम के भाई भरत के ग्रयोध्या में लौट ग्राने पर ही यदि यह काव्य समाप्त हो जाता तो इसे ऐतिहासिक घटनाग्रों पर ग्राश्रित एक महाकाव्य मान लिया जाता। दूसरी ग्रोर दूसरा खंड गाथाग्रों ( Myths ) पर खड़ा हुग्रा है, जिसमें चमत्कारी ग्रौर ऊहात्मक ( Fantastic ) साहस कृत्यों का वर्णन भरा पड़ा है।

-

कीथ ने भी "द माइथालाजी ग्राव ग्राल रेसेज। खंड ६। (१६१७) में धर्मगाथाग्रों पर लिखते हुए यही बातें लिखी हैं। दोनों ने राम सीता की कहानी के लिए एच० जेकोबी द्वारा दी गयी व्याख्या स्वीकार कर ली है, जिसमें राम कथा के मूलों को वैदिक मूल से संबंधित दिखाया गया है, जिसे यों समभा जा सकता है।

वैदिक रामायरा सीता-खेतों में हल चलाने सीता-यहाँ इसे पृथ्वी से ही से बने कूंड़ उत्पन्न माना गया है। सीता-जुते खेतो की ग्रथिष्ठात्री अद्भुत सुन्दरी और इन्द्र अथवा पर्जन्य की पुत्री:। कौशिक सुत्र के श्रद्भुताध्याय में तथा पार-स्कर ग्रह्यसूत्र में। इंद्र--सीतापति राम पिएस सीता-हरएा द्वारा गायों का हरएा रावरा-नयों कि रावरा का वृत्र-- (ग्रपहर्ता) पुत्र इंद्रजीत कहाया चोर: इंद्रशत्रु इन्द्र का शत्रु। वृत्र गुफा में रहता है। कुंभकर्ण रावरा का भाई वृत्र वध में इंद्र के गुफा में रहता है। सहायक 'मरुत' रावरा वध में राम के सहायक मारुतपुत्र हनुमान सरमा की यात्रा। रसा हनुमान की सीता की खोज के पार जाकर पिएस में लंका यात्रा। द्वारा श्रपहृत मेघों का

इस प्रकार कृषि के रूपक के साथ वैद्धिक देव-कथा रूपान्तरित होकर रामकथा बनी। पर इतने से तो पूर्ण व्याख्या नहीं होती। 'सीता' नाम तो वेदों से श्राया। पर यह राम।

तब कीथ लिखते हैं:

पता लगाना।

राम इन्द्र के चरित्र से मिलते-जुलते चरित्रवाला कोई स्थानीय देवता होगा जो प्रधानतः कृषि-रत समाज के विचारों का प्रतिनिधित्व करता होगा, गोचारणी (pastoral) समाज का नहीं।

3

इन विद्वानों के इन निष्कर्षों से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 'रामकथा'

लोक-कथा-कहानियों के रूप में प्रचलित थी, जिसे वाल्मीिक ने संग्रह करके व्यवस्थित रूप दिया, श्रीर रामायण नाम रखा। वाल्मीिकजी द्वारा प्रस्तुत इस रूप में भी ग्रादि श्रीर अंत में कितने ही जोड़ लगाये गये ग्रीर यह वृद्धि स्वभाव से लोकवार्ता से ली गयी सामग्री से की गयी प्रतीत होती है। साहित्य में वाल्मीिकजी द्वारा ग्रहण किये जाने के उपरान्त भी यह वृद्धि चलती रही। श्रीर समय-समय पर लोक-प्रवाह ग्रीर लोकवार्ता के परिणामस्वरूप यह ग्रपना रूप जहाँ तहाँ कुछ बदलती रही। तुलसी में हमें इसका अंतिम रूप दिखायी पड़ता है।

# वैष्णाव भक्तों की जीवनी-साहित्य

सिद्धों ग्रीर संतों में जिस चमत्कार ग्रीर शक्ति के दर्शन होते हैं उसे हम यथास्थान देख चुके हैं। सिद्धों में वह शक्ति सिद्धि की शक्ति थी। संतों में इसका रूप द्वैध होगया। उनकी निजी शक्ति ग्रीर सिद्धि का चमत्कार भी मिलता है, तथा उनके लिए ईश्वर या गुरु द्वारा किये गये चमत्कारों का भी वर्णन मिलता है। भक्तों में मी यह परम्परा चली ग्रायी। पर जैसा स्वाभाविक है, यहाँ भक्तों के निजी चमत्कार कम, उनके लिए किये गये चमत्कार ग्रधिक। भक्तों के लिए किये चमत्कारों का ग्रादर्श रूप बहुत पहले ही प्रह्लाद-कथा में प्रस्तुत हो चुका था। इस कथा द्वारा भक्त चमत्कार-कथाग्रों का एक रूप ही सामने ग्राता है: भक्त पर ग्रत्याचार किये जाते हैं, (२) वे ग्रत्याचार भक्त पर नहीं गड़ते, उस तक पहुँचते-पहुँचते उनका प्रभाव उलटा सुखप्रद होजाता है। ग्रन्त में (३) ग्रत्याचार करने वाला नष्ट हो जाता है, या भुक जाता है ग्रीर भक्त का महत्व स्वीकार करता है।

दूसरा रूप इस कथा का वह होता है जिसमें १—भक्त ग्रपने भगवान की पूजा-उपासना में या सत्संग में या भक्तों के सत्कार में संलग्न है, ग्रौर उसे ध्यान नहीं रहता कि इसी समय उसे किसी दूसरे का कोई ग्रावश्यक कार्य करना है। २—भगवान स्वयं भक्त का रूप धारण कर उस काम को कर ग्राते हैं, जिससे उसका ग्रभाव नहीं खटकता।

तीसरा रूप—सिद्ध परम्परा का ग्रवशेष होता है। भक्त ने कुछ कहा, वह ४४१ सत्य होगया । उसके वचनों का यह निर्वाह स्वयं भगवान ग्रपने बचन की भाँति करता है । चौथा रूप वह है जिसमें भक्त स्वयं भगवान के साथ रहता-खेलता दिखायी पड़ता है । भगवान स्वयं उसके समक्ष हों, पास हों, भक्त स्वयं भगवान के चमत्कार दिखाता हो ।

यहाँ पर हम इस काल की कुछ भक्त-कथाश्रों से ऐसे ही चमत्कारपूर्ण श्रद्भुत वृत्त दे रहे हैं।

१—++ ऐसी रीत सों श्री श्राचार्य महात्रभु कथा कहत हुते। सो ऐसे में एक बरसात की घटा उठी। सो सब ग्राकाश घटा सों छाय गयो सो जब बूंद ग्रायबे लगीं। तब श्री ग्राचार्य जी महाप्रभु श्री मुखते वरजें। ता समें श्री ग्राचार्यजी महाप्रभू विराजे हुते। तिनसों दूरि दूरि चार्यो ग्रोर ग्राड़ी मेंह बरसै। ग्रीर बीच में एक चक्र सौ रिह गयौ। तहाँ एक बूंदहून परी। ऐसे बरसा बौहौत भई। तब गोविंद दुवे नें श्री ग्राचार्य जी महाप्रभुन सों बीनती करी। जो हमतो ग्रापको साक्षात् पूरग पुरुषोत्तम जानत हैं। × ×

र——— + इस्लाम धर्म के गुरू मुल्ला लोग बड़े मांत्रिक तांत्रिक थे। वादशाहों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने पैगम्बरों से मंत्र तंत्र सिद्ध किये थे। श्रीबल्लभाचार्य महाप्रभू के समय में बादशाहों के तांत्रिक मुल्लाओं ने एक यंत्र सिद्ध करके, श्री मथुरा जी के मुख्य तीर्थ स्थान विश्राम घाट पर लटका दिया और उस पर पहरा बैठाया कि कोई उसको तोड़ न सके। उस यंत्र का प्रभाव था कि उसके नीचे से जो हिन्दु जाति का निकले उसकी चोटी गिर जावे और दाड़ी निकल आवे: उस समय जगन्नियंता परम दयालु अन्तर्यामी शी बल्लभाधीश प्रभू पधारे और अपने तीर्थ पुरोहित श्री उजागर जी चौबे को तिर्म्थ पूजन स्नान करवाने की आज्ञा दी। श्री पुरोहित जी चौबे ने यंत्र की सब घटना का वृतांत कह सुनाया। श्राप अन्तर्यामी से क्या यह घटना छिपी थी?

+ म्याप स्वयं, श्रौर श्रापके साथ बहुत सा प्रजामंडल, विश्राम घाट तीर्थ स्तान को श्री यमुना जी के घाट पर पधारे। श्रापके श्री अतुल तेज प्रताप से उस यंत्र का किसी पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। + + ग्राप श्री ने कृपा करके श्रपने कर कमलों से एक यन्त्र लिखकर श्रपने परम कृपापात्र महानुभाव श्री बासुदेवदासजी छकड़ा श्रौर एक दूसरे कृपापात्र सेवक कृष्णदास मेघन दोनों को श्रापने उस यंत्र को दिल्ली शहर के सदर दरबाजे पर लटकाने की श्राज्ञा दी। श्राप श्री ने दो कृपापात्र सेवकों को यह भी श्राज्ञा दी कि बादशाह तुमको बुलाकर यन्त्र हटाने को कहें तब उनसे कहना कि बादशाहों का यह धर्म नहीं है कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप करे। श्रापके मुल्ला लोगों ने हमारे तीर्थ स्थान पर यन्त्र लटकाया है। उसके विपरीत हमारे गुरुदेव श्री बल्लभाचिर्य महा-

प्रभु ने उनके यन्त्र के प्रतिकारार्थं हम लोगों को यन्त्र यहाँ लगाने की ग्राज्ञा प्रदान की है। तदनुसार हमने लगाया है। ग्राप मथुरा के सूबे को ग्राज्ञा दें, िक वह जो हमारे धर्म के विपरीत यन्त्र लटकाया है उसको तुरन्त हटा लेकें। उक्त यन्त्र का यह प्रभाव था कि जो मुसलमान उसके नीचे से जाये उसकी दाढ़ी गिर जाये ग्रीर चोटी निकल ग्राये। ग्राचार्य यंत्र का प्रतिकार करने की किसी की सामर्थ नहीं हुई। दिल्ली में हाहाकार मच गया। बादशाह को खबर हुई तब उन श्री महाप्रभु जी के सेवकों को बुलवाया। उन ने वादशाह से निवेदन किया। उस से वादशाह ने मथुरा के सूबे को विश्राम घाट का यन्त्र हटाने की ग्राज्ञा दी। तदनुसार जब वह यन्त्र हटा दिया गया तब ग्राप श्री का यन्त्र हटा लिया गया। 🕂 🕂

+ + +

ं ३—योगी प्रकाशानन्द जी ने वर्षों की साधना के उपरान्त ग्रलौकिक सिद्धियाँ उपलब्ध कीं । हिमालय की कन्दरा छोड़कर ब्रज में ग्राये, प्रपनी खिंकत की परीक्षा करने ! सोचा, स्वामी हरिदास जी ही श्रनन्य शिरोमिए। हैं । इनकी परीक्षा ही करनी चाहिए । स्वामीजी, मोर, वन्दरों को प्रसाद वितरए। कर रहे थे । प्रकाशानन्द भी मयूर बनकर चुगने लगे । भला निकु जेश्वरी के वृन्दाबन में किसकी सिद्धि चल सकती है ! स्वामीजी ने तत्काल ही पहिचान कर कहा। 'योगिराज ! तुम्हारे भाग्य खुल गये जो दिव्य-वृन्दाबन में ग्रागए । यह तो कु जबिहारी की ग्रसीम कुपा का ही फल है ।' सिद्धि की पोल खुल जाने से प्रकाशानन्द लिखत हो गए । 🕂 🕂

४—दयाराम नामक एक भक्त को भगवत्कृपा से पारस-पत्थर प्राप्त हो गया। स्वामी जी की कीर्ति सुनता सुनता वह वृन्दावन आया। 'ऐसे सन्त शिरोमिंग को क्यों न मैं यह अप्राप्य वस्तु भेंट करदूँ, जिससे श्री बांकेबिहारी की सेवा होती रहे!' दयाराम मन में सोचता आ रहा था।

जब स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुम्रा तो पारस भेंट करने से पहले ही उन्होंने म्राज्ञा दी—'जाम्रो, इसे श्री यमुनाजी के म्रर्पण कर म्राम्रो। म्रौर स्नान करके पित्र होकर म्राम्रो।'

मन मार कर दयाराम पारस पत्थर को यमुना में फेंक श्राया। पर उसके प्रति उसका मोह बना ही रहा। स्वामी जी सब जान गये। एक दिन जब दयाराम स्नान करने जा रहा था तो श्राज्ञा दी—'दयाराम! श्राज श्री यमुना जी में से थोड़ी सी रज हमारे लिए लेते श्राना।'

रैनान के उपरान्त स्वामी जी के श्राज्ञानुसार रज ले जाने के लिए दयाराम

ने यमुना में हाथ डाला तो श्रसंख्य पारस पत्थर हाथ में श्रागए। तब दयाराम की श्रन्तर्हिष्ट खुल गयी।++

५— + + मृद्यन्त में बघेला नरेश पर न रह गया। हाथ जोड़ कर बोला— 'महाराज! मिट्टी के पात्र तो एकबार काम में लेने के उपरान्त प्रशुद्ध मान लिए जाते हैं। मुफ्त सरीखे तुच्छ सेवकों को भी श्रापकी कृपा से कोई कमी नहीं। ग्राज्ञा करें तो श्री बिहारी जी की सेवा के लिए स्वर्ण-पात्र भिजवा दूँ?'

श्री बिहारी जो का भोग लग रहा था । स्वामी जी ने (बघेला नरेश) राजाराम को दर्शन कर ग्राने की ग्राज्ञा दी । राजा ने जाकर देखा तो ग्राक्चर्य में रह गया । मिट्टी के स्थान पर सोने के पात्र सजे हुए थे । हैरान सा होकर वह लौटा तो स्वामी जी ने हँसकर कहा—'राजन्! श्रीधाम की रज स्वर्ण से भी ग्रिधिक पित्र ग्रीर बहुमूल्य है।'

६—एक दिन पुलिन में विराजे हुए स्वामी जी कुंजकेल में मग्न हो रहे थे। किसी एक भक्त ने बहुमूल्य इत्र लाकर बिहारी जी की सेवा के लिए स्वामी जी को भेंट किया। ग्रचानक ही स्वामी जी ने शीशी उठाकर बालू में ग्रोंधा दी। बेचारे भक्त को बड़ा दुःख हुग्रा। लाया तो था श्री बिहारी जी के ग्रांधा दी। बेचारे भक्त को बड़ा दुःख हुग्रा। लाया तो था श्री बिहारी जी के ग्रांक पर लगाने को ग्रीर फला दिया बालू में। करता क्या? मन मार कर रह गया। उसे उदास देखकर स्वामी जी ने शिष्य के साथ श्री बिहारी के दर्शनों को भेजा। वहाँ देखा तो श्री बाँकेबिहारी जी की सारी पोशाक उसी इत्र में तर हैं ग्रीर सुगन्य से सारा वातावरण महक रहा है। प्रसन्नता के मारे वह भक्त गद्गाद हो गया, पर उसे ग्राश्चर्य भी बहुत हुग्रा। ध्यान भंग होने पर स्वामी जी बोले—'ग्राज निया-प्रियतम में फाग मची थी। श्री किशोरी जी के कर में तो पिचकारी थी पर श्याम के हाथ रीते थे। मैंने इत्र की शीशी ही उन्हें पकड़ा दी। समय पर ग्रच्छा काम में ग्राया।' सुनकर सेवक कृतार्थ हो गया।

+ + +

७— 'भक्तिन हित सुत विष दियौ उभैबाई कथा सरसाइ खोलिक बताइये। भयो एक भूप ताके भक्तहू अनेक आवें आयो भक्त भूप तासों लगिन लगाइये। नितही चलत तोपै चलन न देत राजा बितयो बरष मास काहे भोर आइये। गई आस टूटि तन छूटि बेकी रीत भई लई बात पूंछी रानी सबै लैं जनाइये। २०५। दियो सुत बिष रानी नृप जीवें नाहि संत हैं स्वतन्त्र सोई इन्हें कैंसे राखिये। भये विनभोर वधू सोर किर रोइ उठी भोइ गई रावलमें सुनी साधु भाखिये। खोलि डारी किटप भवन में प्रवेश कियो लियो देखि बालक को

नीलतनु साखिये। पूछयों भूप तियासों जु सांच कहि कियो कहा कही तुम चल्यो चाहो नैन ग्राभलाखिये।४०। छाती खोलि रोये क्योंहू बोलिहू न ग्रावे मुख भयो भारी भिक्त रीति कछू। न्यारिये जानीहू न जाति पांति जाकौ सौ विचार कहा ग्रहो रससागर सों सदा उर धारिये। हरिगुण गाय साखि संतिन बताय दियो बालक जिबाय लागी ठौर वह प्यारिये। संगकै पठाय दिये रहे जे वे भीजे हिये बोले ग्राप जाऊँ जौन मारिकै विडारिये।१०७। 🕂 🕂

#### + + +

द—'निष्किचन इकदास तासुके हरिजन ग्राये।। विदित बटोही रूप भये हिर ग्राप लुटाये।। सालि देनको श्याम स्वयं प्रभु ग्राप पथारे।। रामदास के सदन राय रए।छोर सिधारे।। ग्रायुधछातन ग्रनुगके बलि बंधन ग्रपु बपु घरे।। भक्तिन संग भगवान नित ज्यों गउ वछगोहन फिरे।।५३।।

### + + + '

६—"बीच दिये रघुनाथ भक्तसंग ठिगया लागे।। निर्जन बनमें जाय दुष्टक्रम कियो ग्रभागे।। बीच दिये सो कहाँ राम किह नारि पुकारी।। श्राये शारग पाणि शोकसागरते तारी।। दुति दुष्ट किये निर्जीव सब दासप्राण-संज्ञा धरी।। श्रीर यूगनेत कमलनयन; कलियूग बहुत कृपा करी।। ११।।

१०—विप्र हरिभक्त करि गौनौ चल्यौ तिया संग जाके दूनो रंग ताकी बात ले जनाइये।। मन ठग मिले द्विज पूंछे ग्रहो कहाँ जात जहाँ तुब जाबो यामें मन न पत्याइये।। पंथ को छुटाय चाहैं बनमें लिवाय जाय कहैं ग्रति सूघो पेंडो उरमें न ग्राइये।। बोले बीच रामतऊ हिये नेकु धकधकी कही उही भाम स्यामनाम कहा पाइये।।१५३।। चले लागि संग ग्रव रंग को कुरंग करी तिया पर रीभे भिक्त साँची इन जानी है।। गये बनमध्य ठग लोभलिंग मार्यो विप्र क्षिप्र लेके चले वधू श्रति बिलखानी है।। देखे फिरि फिरि पाछे कहै कहा देखें मार्यौ तब तो उचारयो देखो वाहि वीच प्रानी है। ग्राये राम प्यारे सब दुष्ट मारि डारै साथ प्राग् दे उदारे हित रित यों बखानी है।।२५४।।

११— +++ खायो विष ज्यायो पुनि फेरिके पठायो सब श्रायो सो समाज द्वारवती सुखसार है ।। +++ चले मग दूसरे सु तामें एक सिंह रहे श्रायो वास लेत शिष्य कियो समभायो है ।। ++

• १२ — घर श्राये हरिदास तिर्नीह गोधूम खवाये।। तात मात डर थोथे खेत लाँगूल बुवाये।। श्रासपास कृषिकार खेत की करत बड़ाई।। भक्त भजे की

रीति प्रगट परतीत जु पाई ।। श्रवरज मानत जगत में कहा निपज्यो कहा उन-वायौ ।। धन्य धनाके भजन को बिनहि बीज श्रंकुरु भयो ।। ६२ ।। +

१३—सहश गोपिका प्रेम प्रगट किलयुगिह दिखायो ।। निरअंकुश ग्रति निडर रिसक यश रसना गायौ ।। दुष्टिन दोष विचार मृत्यु कौ उद्यम कीयो ।।

बार न वांको भयो **गरल ग्रमृत ज्यों** पीयो ।। भक्तिन गाय वजाय केँ, काहूतैं नाहिँन लजी ।। लोकलाज कुल प्रृंखला, तजि मीरा गिरिधर भजी ।।११५।।

१४— — 🕂 किल कुटिल जीव निस्नारहित, बाल्मीकि तुलसी भयो। ।।४२६॥

+ + +

ू + नियो तन विप्रत्याग लागी चली संग तिया दूरि ही ते देखि किये चरण प्रणाम है।। बोले यों सुहागवती भन्यो पित हौंहूँ सती म्रब तौ निकिस गई ज्याऊ सेवो राम है।। बोलिक कुटुम्ब कही जोपै भिवत करो सही गही तव बात जीब दियो म्रिभिराम है।। भये सब साधु व्याधि मेटि ले विमुखता की जाकी वास रहे तौ न सुभे श्यामधाम है।।५१४।। + देखें राम केसो कही कैद किये हिये हुजिये कुपाल हनुमानजू दयाल हो।। ताही समै फैलि गये कोटि कोटि किप नये लोंचें तन खैंचें चीर भयौ यों विहाल हों।। फोरे कोट मारें चोट किये डारें लोट पोट लीज कौन म्रोट जाय मानों प्रलैकाल हो।। भई तब म्राँखें दुखसागरको चाखें म्रब वेई हमें राखें भाखें वारौ धन माल हो।। ५१६।। म्रांदि।

भक्तों श्रीर सन्तों के सम्बन्ध में ऐसे श्रद्भुत चमत्कारक वर्गान भक्तों के जीवनी-साहित्य में श्रीर वार्ता-साहित्य में भरे पड़े हैं। ऐसे वर्णन केवल भारत में ही नहीं मिलते। विश्व के प्रायः समस्त धर्मों के सन्तों श्रीर भक्तों के चरित्र ऐसे ही चमत्मकारों से पूर्ण हैं।

### छठवाँ ऋध्याय

# काव्यरुपों में लोक-तत्वों की प्रतिष्ठा

प्रत्येक उच्च शिष्ट, मनीषी, कलात्मक ग्रभिव्यक्ति का मूल लोक-वार्ता में होता है, यह एक ग्रखंड सत्य है। यह वैज्ञानिक प्रगाली से किये गये अनुसंघानों से निविवाद सिद्ध हो चुका है। इस लोकाभिव्यक्ति को हिंदी ग्रथवा भारतीय दृष्टि से 'प्राकृत-वागी' ग्रथवा 'प्राकृत-ग्रभिव्यक्ति' कह सकते हैं। संस्कृत का मूल 'प्राकृत' है ग्रीर यह 'प्राकृत' विशाल नद की भाँति पूर्व वैदिक युग से ग्रबतक निरन्तर प्रवाहित है। इसी प्राकृत धारा के ऐतिहासिक कम से कितने ही नाम रखे गये हैं। इस प्राकृतों में से कितने ही नाम रखे गये हैं। इस प्राकृतों में से कितने की निर्माण हुन्ना। हिन्दी भाषा के किसी भी प्रामाणिक इतिहास से इस तत्व को हृदयंगम किया जा सकता है। जैसे

- १---मूल प्राकृत
- २—वैदिक प्राकृत
- ३-पाली-प्रथम प्राकृत
- ४—- ग्राकृत बौद्ध प्राकृत जैन-प्राकृत । जातकों तथा जैन पुराएोों तथा काव्य भी प्राकृत ।
  - ५ ग्रपभ्रंश साहित्यिक ग्रपभ्रंश

६—पुरानी हिन्दी | तुलसी—केशव की ७—भाषा हिन्दी | बिहारी की भाषा प्रमाणित हिन्दी - उच्च हिन्दी खड़ी बोली।

वस्तुतः समस्त ग्रभिव्यक्ति की सर्वत्र दो ही प्रमुख प्रतृतियाँ होती हैं: वैदिक तथा लौकिक ग्रथवा 'संस्कृत तथा प्राकृत'। 'संस्कृत' शब्द ही 'संस्कार' से युक्त का ग्रर्थ देता है। एक प्रकृति प्रत्येक ग्रभिव्यक्ति की संस्कृत रूप देने की सर्वत्र विद्यमान है, इसी प्रकृति से किसी भी ग्रभिव्यक्ति का एक ग्रादर्श सम्बन्ध निश्चित किया जाता है, उसके लिए शास्त्र रचना होती है।

दूसरी प्रकृति लौकिक प्रथवा प्राकृत होती है, इसका सम्बन्ध सर्वतंत्र स्वतंत्र मानव की ग्रिभिव्यक्ति की स्वाभाविक धारा से होता है। ये दोनों प्रवृतियाँ एक साथ चलती मिलती है । किन्तु दोनों की प्रकृति में बहुत ग्रन्तर है, श्रौर बह श्रन्तर सहज श्रन्तर है । संस्कृत प्रवृत्ति का सम्बन्ध मनुष्य की सौन्दर्य, विषयक कल्पना वृति से है। वह प्राकृत अभिव्यक्तियों से सुरुचि स्रौर सौन्दर्य के तत्त्वों को चुन लेता है। उन चुने हुए ग्रंशों के ग्राधार पर सुरुचि श्रीर सौन्दर्य के एक श्रादर्श श्रथवा निरपेक्ष स्वरूप की कल्पना करता है। उसे प्राप्त करने के सामान्य ग्रौर विशेष नियमों का .श्रनुसंघान करता है । निश्चय ही इस सुरुचि सौन्दर्य-संस्कार का सम्बन्ध शिक्षा ग्रौर शिक्षित मेधाग्रों से ही होगा। शिक्षा श्रौर शिक्षित मेधा के विकास का क्रम पहाड़ की चढ़ाई के सहश होता है। सामान्य लोक भूमि से पहाड़ ऊँचा होता जाता है श्रौर यह ऊँचाई श्राकाश में एक सीमा तक उठती हुई शिखर-विन्दु चोटी तक पहुँचती है । उसके उपरान्त फिर उतराई है जो पुनः सामान्य भूमि तक पहुँचती है श्रौर कभी-कभी उससे भी नीचे गर्त में उतर जाती है। श्रतः संस्कृत प्रवृति की प्रकृतितः दो नियमानुसार श्रे िए।याँ होती हैं भ्रौर प्रत्येक श्रेगी का एक शिखर होता है। किन्तु प्राकृत प्रकृति सामान्य भूमि के सदृश है, जो निरंतर एक धरातल पर विद्यमान किन्तु प्रवहमान रहती है । श्रतः इस श्रभिन्यक्ति को सामान्य सम-भूमि पर प्रवाहित नद माना जा सकता है, जिसमें विशाल लहरें उठती हैं, संस्कृत साहित्य की तरह । इसीलिए मूल प्राकृत से श्राज हिन्दी तक वह प्राकृत घारा निरंतर प्रवाहमान है भाषा की दृष्टि से ही नहीं, समग्र श्रभि-व्यक्ति की हष्टि से, जिसमें भावों का रूप, भावों का कोटिक्रम, विषय श्रौर कलातत्व सभी सम्मिलित रहते हैं । फल्तः हिन्दी के प्रत्येक मौलिक रूप का इसी प्राकृत घारा से जन्म होगा।

संस्कृत श्रौर प्राकृत धारा में एक श्रौर सहज श्रन्तर प्रतीत हेंता है। संस्कृत धारा सदा पीछे की श्रोर देखती है। प्राकृत धारा सदा श्रागे की

श्रीर प्रत्येक देश में प्रत्येक भौगोलिक महान् इकाई की भाषा के क्षेत्र में एक ऐसा शास्त्रीय मेवा का युग श्राता है, जिसमें प्रत्येक श्रिभ्यिक्त का चरम संस्कार होगया विदित होता है। इस युग में जहाँ कलात्मक श्रिभ्यिक्तियाँ शिखर पर पहुँच जाती हैं, वहीं शास्त्रीय विधान भी चरम उत्कर्ष पा लेते हैं। एक प्रकार से कला श्रीर शास्त्र दोनों में इस युग की मौलिक मेधा का सर्वतो भावेन उत्कर्ष होता है। बस यह उपलब्धि श्रादर्श बन जाती है। बाद के युग के लोग ध्रपनी कृतियों को प्रामाणिक बनाने के लिए पिछले युग के कृतित्व श्रीर शास्त्र को देखा करते हैं, उनसे ग्रपनी रचनाश्रों को मापने लगते हैं। उस युग के कृतित्व श्रीर शास्त्रीयता का श्रातंक ऐसा छाया रहता है कि संस्कृत प्रवृति के लोग यह समभने लगते हैं, नहीं, विश्वास ही करते हैं कि जो पूर्वजों ने प्राप्त किया, वह श्रागे श्रसंभव है। वे पूर्वजों की कृतियों में देवत्व, श्रादर्श परिमिति श्रीर दिव्यता देखते हैं, ग्रपने कृतित्व को वे उनके श्रनुकरण में ही सफल समभते हैं। इसी को वे श्रास्तिकता भी मानते हैं।

प्राकृत धारा स्वाभाविक रूप से ग्रागे बढ़ती जाती है। उत्तुंग लहरें उसमें उठें श्रीर किसी दैवी शाप से या बरदान से वे उठी लहरें पर्वत-शिखर की तरह स्थिर होकर रह जायें, तो भी प्राकृत धारा निरंतर बहती चलती है: वैसी जड़ लहरों को पीछे छोड़ती हुई वह ग्रागे बढ़ती जाती है, यह प्राकृत धारा वर्तमान में पनपती है ग्रीर ग्रागे की हवाग्रों को भी ग्राने से नहीं रोकती। इसमें नये नये निर्माण होते चलते हैं जिन्हें फिर कोई संस्कार-प्रेमी मेघावी ग्रपनी तपस्या ग्रथवा साधना से बहुत ऊंचा उठाकर जड़ बना देता है। ग्रतः प्रत्येक युग की संस्कृत प्रवृत्ति ग्रपनी प्रामाणिकता के लिए शास्त्रों को देखती है। उसकी ग्रनुकूलता पाती है। उदाहरणार्थ "केशव" संस्कृत प्रवृत्ति ग्रिच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं।

उधर तुलसी में लौकिक अथवा प्राकृत प्रवृत्ति है। दोनों की अभिज्यक्ति के माध्यमों की तुलना कीजिये:

संस्कृत प्रबृत्ति केशव प्राकृत प्रबृत्ति तुलसी

१—बाल्मीिक की रामकथा का श्रनुकरण किया : ्—लोक धारा से प्राप्त रामकथा को ग्रहरण किया तभी तुलसी ने श्रपनी रामकथा के लिए यह लिखा: कीन्हि प्रश्न ऐहि भाँति भवानी जेहि विधि संकर कहा बखानी

नहीं श्राचरजु करिंह श्रस जानी रामकथा के मित जग नाहीं श्रिस प्रतीति तिन्ह के मनर्माही \ नाना भाँति राम श्रवतारा रामायन सत कोटि कलप भेद हरि चरित सुहाए भाँति भ्रनेक मुनीसन करिस न संसय ग्रस उर ग्रानी सुनिश्र कथा सादर रति मानी राम अनंत अनंत गुरु, भ्रमित कथा विस्तार सुनि ग्राचरजु न मानिहरिं जिन्ह के विमल विचार तुलसी ने वह कथा कही जो (गुरू से) सुनी। २--- तुलसी ने समस्त रामचरित मानस चौपाई, दोहा, सोरठा, श्रादि

कुछ गिनेचुने छन्दों में रचा है। ये

सभी छन्द मात्रिक हैं। उनमें भी

शास्त्रानुकरए नहीं, लौकिक परि-

३-- तुलसी का लक्ष्य कथा कहना है।

४--- तुलसी की रचना काँड-बद्ध है।

५-स्वाभाविक संतवाएगी से युक्त

स्वाभाविक

सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई जेहिं यह कथा सुनी नहिं होंई जिन ग्राचरजु करे सुनि सोई कथा भ्रलौकिक सुनहिं जे ग्यागी

श्रपारा

महत्व दिया है : उन्हीं में रामचन्द्रिका लिखी है। उनमें वृतों का बहुत ग्रधिक वैविष्य है जो उनके शास्त्रीयज्ञान को

२ - केशव ने रामचन्द्रिका में पिंगल

की दृष्टि से संस्कृत वृत्तों को ही

सिद्ध करता है।

३---केशव का लक्ष्य काव्य है।

युक्त

४--केशव की चिन्द्रका सर्ग-बद्ध है।

५ - संस्कृत भाषा के चमत्कारों से

संत वागाी प्राकृत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों का परिणाम

पाटी का

मिलता है।

होती है। ग्रावार्य रामचन्द्र शुक्ल ने हिन्दी में एक "सधुक्कड़ी" भाषा के रूप

का ग्रन्वेषरा किया था। कबीर को सध्वकड़ी भाषा का प्रमारा माना जा सकता है। पर यह सधुक्कड़ी भाषा प्रकृत रूप में प्राकृत के साथ सदा विद्यमान रही है। वेदों में इसके प्रमाण हैं। पाली. प्राक्त ग्रीर ग्रपभ्रंश इससे परिपूर्ण हैं। विविध विद्वान ऐसी सधुक्कड़ी भाषा पर विचार करते समय भ्रम में पड़ जाते हैं श्रौर श्रपनी रुचि श्रौर प्रवृति के श्रनुसार उस भाषा का नामकरण करते हैं। वैदिक भाषा में संस्कृत श्रीर प्राकृत तत्वों का ग्रन्वेषएा हो ही चुका है। ये दोनों तत्व साथ मिलते हैं। बृद्ध की भाषा ग्रौर ग्रशोक के शिलालेखों की भाषा में शौरसेनी-महाराष्ट्री-मागधी ग्रथवा ग्रर्द्ध मागधी के लक्षण ग्रलग-भ्रलग खोजे गये हैं। सिद्धों में से किसी में बंगला का मूल, किसी में मैथिली का मूल, किसी में भोजपुरी का मूल, किसी में पश्चिमी का मूल परिलक्षित हुआ है। जिससे कोई उन्हें बंगाली, कोई मैथिली, कोई हिन्दी का मानते हैं श्रीर खींचातानी रहती है। नाथों की रचनाश्रों में, विद्यापित श्रौर ब्रजबुली में, वैसे ही सन्तों में यह प्रवृत्ति है। इसी को शास्त्रों ने भी आगे चलकर प्रामा-िंगुक मान लिया और प्रत्येक काव्य के लिए ब्रजभाषा की मुख्य पृष्ठभूमि पर षडभाषाश्रों से युक्त होना श्रादर्श माना । इस शास्त्रीय मान्यता का मूल "संत-वागी' प्रथवा 'सधुक्कड़ी' भाषा की विद्यमानता में ही है । तुलसी ने इसी प्राकृत धारा की संतवाणी में रामचरित मानस रचा श्रौर श्रपनी भिणिति को भाषा-भिगति माना।

वस्तुतः तुलसी लोक धारा के स्वाभाविक परिएगाम थे श्रौर केशव थे साँस्कृतिक पुनरोद्धारक । श्रकबर के समय में समस्त क्षेत्रों में दोनों प्रवृत्तियों के बहुत प्रोत्साहन मिला था । सांस्कृतिक पुनरोद्धारएग का श्रकबर के राज दरबार से सीधा सम्बन्ध था । श्रकबर ने संस्कृत के श्रध्ययन श्रौर उसके ग्रन्थों के अनुवादों का प्रबल उद्योग किया था, उसी पैमाने पर श्ररबी श्रौर फारसी के श्रध्ययन का भी प्रयत्न हुश्रा था ।

राज्य-प्रभाव से मुक्त प्राकृत प्रथवा लौकिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने की अकबर की प्रणाली यह थी कि वह स्वयं उन लोक पुरुषों के पास छिपकर जाता था। ऐसे स्थानों की यात्रा करके वह ग्रपने को कृतकृत्य मानता था।

ग्रतः यह स्पष्ट है कि लोक-धारा से साहित्य के लिए केवल विषय ग्रथवा विचार ही नहीं लिये जाते हैं, लोकधारा में उत्कृष्ट नये रूपों को भी ग्रहरण करना पड़ता है। यह बात काव्य-रूपों के विकास पर विचार करने से स्पष्ट हो जाती है। इस विकास के इतिहास को इस प्रकार समक्ष सकते हैं:—

## साहित्य के रूप

साहित्य के रूप क्यों ? साहित्य श्रथवा काव्य के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह 'काव्यात्मक' श्रनुभूति की श्रभिव्यक्ति है। तब इस श्रनुभूति को रूप वैविध्य क्यों प्राप्त होता है ?—वह 'श्रनुभूति' एक रूप वयों नहीं ? १. वास्तविक बात यह है कि कोई भी श्रनुभूति श्रभिव्यक्ति के समय रूप तो ग्रहण करेगी ही, बिना रूप के वह श्रभिव्यक्त नहीं हो सकती । इसका क्रम यही होगा (श्रनुभूति) श्रभिव्यक्ति : शब्द-श्रर्थ : रूप। जिस प्रकार श्रात्मा चेतन प्राण शरीर (श्रभिव्यक्ति) प्राप्त करते हैं, तो रूप भी श्रनिवार्य है। काव्यात्मक श्रनुभूति भी बिना रूप के ग्रभिव्यक्त नहीं हो सकती । रूप श्रभिव्यक्ति सहजात तत्व है। फिर यह रूप-वैविध्य ?

रूप, म्रभिव्यक्ति म्रौर म्रनुभूति का नित्य सम्बन्ध है, तो रूप के वैविध्य के साथ स्रभिव्यक्ति भ्रौर श्रनुभूति का वैविष्य भी स्वीकार करना होगा। रूप-तत्व (मेटाफिजिवस भ्राफ फार्म । पर मौलिक विचार कहाँ किया गया है। श्रद्वैतवाद तो न।मरूपात्मक जगत को मिथ्या मानता है । मिथ्या के प्रर्थ केवल यह हैं कि वह शुद्ध ब्रह्म-सत्व की भाँति नित्य नहीं। साहित्य में भी काव्यात्मक स्रतुभूति को मूलतः स्रद्धैत ही मानना पड़ेगा, स्रौर मूलतः रूप को मिथ्या । इस दार्शनिक उपपत्ति का इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई श्रर्थ नहीं कि रूप के द्वारा जिस अनुभूति की अभिव्यक्ति हो रही है, वह सार वस्तु है, वही समस्त रूपों में समभाव से व्याप्त है, वही भ्रनुमूति यथार्थ काव्य है—यह तभी जव हम 'रूप' को ग्रहरण कर श्रभिन्यक्ति के माध्यम से श्रनुभूति से साक्षात्कार चित्रने के लिए ग्रग्रसर होते हैं। दूसरे शब्दों में ग्रालोचक या दार्शनिक के लिए। पर र्ज्ञाहित्यकार, कवि भ्रथवा भ्रभिव्यक्तिकार के लिए इससे भी श्रधिक सत्य इस क्रम से है भ्रतुभूति-भ्रभिव्यक्ति-रूप । उसकी श्रद्धैत भ्रनुभूति श्रभिव्यक्ति के उपादानों (शब्द-भ्रर्थ-कल्पना-चित्रों) से रूप में ग्रवतरित होती है, श्रीर बिना उसके वही कोई 'नाम' भी नहीं प्राप्त कर सकती, उसकी सत्ता का आभास भी नहीं मिल सकता। इस छिव के लिए रूप निश्चय ही सत्य है। किन्तु मौलिक प्रश्न जहाँ का तहाँ है ? यह वैविध्य कहाँ से ?

वस्तुतः विविधता तो श्रनुभूति के श्रद्वंत के विस्तार में ही निहित है— केन्द्र-विन्दु जब श्रपनी श्रभिव्यक्ति के लिए श्रात्म-प्रशार करता है तो वह परिधि का निर्माण करता चलता है। परिधि देश काल को जन्म देते हुए ही उद्भूत होती हैं। बीज में वृक्ष, उसकी शाखएँ, पल्लव, पृष्प तथा फल सभी समाये हुए हैं, वे बीज के विस्तार के ही परिणाम हैं। श्रनुभूति भी इसी प्रकार श्रपने श्रन्तरंग निर्माण में वैविध्य समा-

हित किये हुए है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया का ग्राश्रय न भी लेकर ग्रनुभूति की उद्भूति पर ही ध्मान दें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि किव की श्रद्धैत श्रनुभूति को तो ग्रनिवार्यतः वैविष्य युक्त होना होगा । ग्रनुभूति कवि को होती है-कवि क्या है ? शरीर---मन (माइण्ड) से उसका स्थूल पाशविक निर्मारा होता है, जिस पर 'श्राहार-निद्रा-भय-मैथुन' की प्रवृत्तियों के कारण शेप सृष्टि से उसका साम्यवाद खड़ा होता है। किन्तु कवि इससे भी श्रविक है। इस कुछ ग्रधिक को उसकी प्रतिभा कह सकते हैं। यह प्रतिभा उसे ग्रपने शरीर की स्थूल सीमाओं का उल्लंघन करने को विवश करती है: तब कवि क्रान्तदर्शी हो उठता है - श्रौर युग ही नहीं युग-युग भी उसके लिए हस्तामलकवत् हो जाता है। यहाँ वह होता है ग्रानी शारीरिक स्यूलता ग्रीर उसकी ग्रावश्यकताग्रों के साथ : सामने होती हैं उसके युग की परिस्थितियाँ जिनसे रहता है उसका संघर्ष, श्रौर इन सब में से होकर उसकी प्रतिभा उस भूमि पर जा पहुँचती है जहाँ पर वह प्रकृति (परिस्थितियाँ) भ्रौर पुरुष (मानव) के परम्परा के ग्राध-मध्य-अंत की स्थितियों और विकृतियों का दर्शन कर सकता है: यही दर्शन काव्यानुभूति है। फलतः उसके निर्माण का समग्र रूप यह हो जाता है: कवि = शरीर+मन+प्रतिभा<्यूग<्यूग-यूग। इस प्रकार अनुभूति में कवि व्यक्ति,उसकी युगीन प्रतिक्रिया श्रीर उस प्रतिक्रिया में युग-युगीन तादातम्य सिन्नहित रहता है, तो यह अनुभूति श्रद्धैत होते हए भी वैविध्य संपन्न होगी ही। कवि के शरीर श्रीर मन का निर्माण भी सहज नहीं होता: कितने विज्ञान इस निर्माण के स्वरूप को समभने के लिए सतत् प्रयत्न में लगे हुए हैं : श्रीर श्रभी तक यथार्थ को प्राप्त कर सकने में ग्रसफल रहे हैं। इसी कारएा श्रनुभूति में निजी वैविध्य ही नहीं होता, वह किव-प्रतिभा ग्रौर उसकी सामर्थ्य के भेद से भी भिन्न हो जाती है। तब, जब यह अनुभूति अपनी अभिन्यक्ति के लिए अग्रसर होती हैं तो अपने श्रनुकूल ही रूप ग्रहण करती है। बीज में ही वृक्ष का रूप निश्चित है। 'बोये 'पेड़ बवूर के श्राम कहाँ ते होंय' की प्राकृतिक प्रवृति अनुभूति की श्रभिव्यक्ति के रूप के साथ भी होती है। रूप को शोध कर उसमें अनुभूति अपने को अव-तीर्गा नहीं करती । अनुभूति की अभिव्यक्ति होते ही वह स्वयंमेव ही सहज रूप धारण करती जाती है। यही सहज स्थिति है। इसमें अनुभूति और रूप प्रकृततः ग्रनिवार्य सम्बन्ध रखते हैं, रूप से ग्रनुभूति और ग्रनुभूति से रूप को हृदयंगम किया जा सकता है। किन्त्र यह केवल मौलिक प्राथमिक ग्रवस्था में ही होता है। १ रूप ग्रपनी स्थूलता के कारए। बाद में प्रमुख हो उठता है, ग्रौर ग्रनुभूति

१ कौंच वध को वेखकर दाल्मीकि के मुख से कुछ वाक्य ग्रनायास ही निमृत हुए। इन वाक्यों ने स्वयं महर्षि को ग्राहचर्यचिकत कर दिया। वे विचारने

गौगा हो उठती है। इनका म्रानिवार्य सम्बन्ध शिथिल हो जाता है, बस रूप भ्रमुभूति से म्रालग होकर भी म्रापने लिए म्राकर्षण संग्रह कर सकता है। उस समय 'रूप' का शास्त्र बन जाता है, उसकी टेकनिक ढाल ली जाती है, उसके लक्षण भ्रौर परिभाषाएँ निरूपित हो उठती हैं। तब यह रूप सांचे का स्थान प्राप्त कर लेता है श्रौर म्रानुभूति रहित होकर भी जीवित रह सकता है, म्रथवा तब भ्रभ्यास से किसी रूप की प्राकृतिक म्रानुभूति किसी म्रान्य रूप में भरी जा सकती है। इसी सत्य को व्यक्त करने के लिए हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने बताया कि:—

"द्यन्तिनिपुराता लोककाव्य शास्त्राद्यवेक्षरणात् । काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदृद्भवे ॥

काव्यप्रकाश ।१-३

कि तीन प्रकार से काव्य उद्भव हो सकता है। (१) शक्ति निपुणता अर्थवा प्रतिभा द्वारा (२) ज्ञानार्जन से: लोक काव्य नास्त्राठनेवन्म्। श्रौर (३) ग्रभ्यास से (काव्यज्ञशिक्षियाभ्यास)

अतः अब प्रश्न यह है कि इस अनुभूति के रूप कैसे हो सकते हैं ?

मनुष्य को वाणी का वरदान मिला और वह मनुष्य की प्राकृतिक ग्राव-इयकताग्रों के ग्रनुरूप द्विधा होगया। एक रूप तो व्यवसायिक वृत्ति के लिए प्रस्तुत हुग्रा। इसे बात, वार्ता ग्रथवा साहित्य-शास्त्र की शब्दावली में गद्य कहा जा सकता है। यह ग्रादान प्रदान का माध्यम था। किन्तु ग्रारम्भिक ग्रवस्था में मानव के पास व्यवसाय कम और प्राकृतिक प्राणियों की भाँति चहक विशेष थी। यह यों व्यवसाय कम के साथ भी लिप्त रहती थी और कोकिल की कूक की माँति संभवतः उल्लास-उन्माद के क्षणों में यही चहक लय-ध्विन से गुक्त होकर 'गीत' रूप में कंठ से ग्रभिव्यक्त हुई होणी। फलतः मानव की वाणी की दो ही प्रवृत्तियाँ ग्रारम्भ में हुईं। १—गीत तथा २—बात। गीत का उदय बात से पहले ही होना चाहिए: क्योंकि गीत प्राकृतिक इकाई है। उसका-भावोच्छास से गहन सम्बन्ध बताना भी गीत के स्वरूप का ठीक से प्रतिपादन करना नहीं, वस्तुतः गीत स्वयं भावोच्छास है। ग्रादिमावस्था में भावोच्छास के रूप में ही गीत उत्पन्न हुग्रा होगा, उस काल के मानव-जीवन में इस गीत ने प्रमुख स्थान ग्रहण् किया था इममें संदेह नहीं किया जा सकता। उस ग्रवस्था

लगे कि ये शब्द क्या हैं ? श्रोर वे इसी निश्चय पर पहुँचे कि 'शोकार्तस्य प्रवृतां में श्लोकः भवतु न श्रन्यथाः' 'मेरी शोकार्त प्रवृति ही श्लोक होगयी है, धह कुछ श्रन्यथा नहीं। यहाँ शोकार्त प्रवृति से श्लोक की श्रनिवार्यता किन ने स्वीकार की है। शोक की श्रनुभृति ने श्रनिवार्यतः श्लोक का रूप ग्रह्ण किया।

में मनुष्य की प्रत्येक क्रिया भले ही वह व्यवसाय-वृत्ति से उद्भूत हो भावोच्छास-मयी रहती है। भाषा के जन्म के निरूपण में 'यो-हे-हो-वाद' भले ही पूर्ण मान्यता नहीं प्राप्त कर सका हो, पर गीत के उद्गम का कारण उसे निर्वि-वाद माना जा सकता है परिश्रम का ग्रङ्गी बनकर। ग्रवकाश ग्रादिम ग्रवस्था में ग्रवकास ग्रौर व्यस्तता में ग्रन्तर नहीं हो सकता। इस ग्रवस्था में प्रत्येक क्रिया संजीवनीय उपयोगिता ग्रौर ग्रनिवार्यता रखती है। ऐसे क्ष्मणों में भावोच्छ् वास का प्रतिरूप होकर गीत ने जन्म लिया ग्रौर ग्रपनी ग्रांतरिक क्षमता के कारण ग्रपने ग्रतीत ग्राधारों का उल्लंघन करता हुग्रा मानव के विशेष ग्राकर्षण का पात्र होगया। निश्चय ही गीत का जन्म बात से पहले हुग्रा होगा ग्रौर इसी गीत ने ग्रपने विकास क्रम में शास्त्रीय नियमन से पद्य में रूपान्वय प्राप्त किया होगा। यह गीत तब से ग्रवतक विकसित होकर निम्नलिखित रूप ग्रहण कर सका है:—

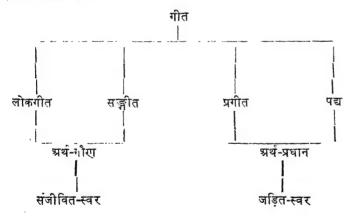

कां नित-गीत ही म्रादिम गीत का यथार्थ उत्तराधिकारी है: भ्रौर यह निरधंक जंगली गीत-ध्विन से लेकर सार्थक शहरी खयालों तक के विविध प्रकारों
में व्याप्त है। इसका प्रधान धर्म है संजीवित स्वर का सहज उन्मुक्त उपयोग।
मानव भावोन्माद में अपने को भूलकर जब गीत के हाथों अपने को बेच देता
है, उसमें मनतः भ्रौर शरीरतः लीन हो जाता है, तब वह लोक गीत रचता
होता हैं। स्वर, लय, तान, ताल भ्रादि भाव की थिरकन के सांथ स्वयंमेव भ्राते
जाते हैं। यही संजीवित स्वर जब विशिष्ट चमत्कारों को स्थाई बनाने के लिए
क्षबद्ध कर लिया जाता है, भ्रौर ग्रागे उसमें परिमार्जन भ्रौर संस्कार द्वार
ऊँचाई अथवा भव्यता के लिए शास्त्रीयता का सहारा लिया जाने लगता है ते
वह संगीत हो जाता है। लोक-गीत भ्रौर सङ्गीत का प्रारा यह सःगीयित स्वर

जब उच्छ वास-गति के साथ भाव भीर उससे भी भ्रधिक शब्द भ्रथं के तत्व से बोफिल, मंथर श्रौर लघुकाय होने लगता है तो प्रगीति श्रथवा लीरिक में परिगाति प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक स्वर पूर्णतः संजीवित रहते हैं, अपने स्वाभाविक लोच और लचक के साथ, उच्चारकर्ता के व्यक्तित्व से लिपटे हए किन्तु जब इन संजीवित स्वरों को जमा दिया जाता है, मात्रा की ताल में स्वर को नहीं प्रक्षर या वर्ण को वाँध दिया जाता है, ग्रीर साँचे बना दिये जाते हैं तब वह गीत 'पद्य' का रूप ग्रहण कर लेता है। शास्त्र नियमों का निर्माण तो ग्रध्ययन की सुविधा तथा विचार-कोटि तथा कला कोटि का स्तर स्थिर करने के लिए करता है, पर ये नियम कला के बंधन बन जाते हैं, ग्रीर मर्यादायों का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इससे फिर किसी कृति में सहज ग्रौर स्वाभाविक गति भ्रौर लोच का स्थान नहीं रह जाता है । शास्त्र ऐसे स्त्रातंत्र्य को उपेक्षा ही नहीं घृएा की दृष्टि से देखने लगता है। यूी कारए। है कि साहित्य-शास्त्र द्वारा पद्य तो मान्य हुन्ना, गीत नहीं । वह गीत ग्रपनी स्वाभाविकता सहित लोक में पनपता रहता है । पद्य स्वर ग्रौर वर्ण की मात्राएँ निश्चित करके व्वनि-वैषम्य को अनुशासित करता है, तो सङ्गीत गीत की इस सहज विशेषता का सम्मान करते हए. उसी वैषम्य में नियम-प्रतिष्ठा करके उसे एक कला का रूप प्रदान करता है। प्रगीतियों में भी जब इस स्वाभाविक प्रवाह में भाव ग्रौर ग्रर्थ-गांभीर्य सिन-विष्ट होजोता है, तब लोक-गीत की उद्दामता बोिफल ग्रौर पंगू होकर चलती है। साथ ही अजाने स्वर की एक तौल उसमें घर कर जाती है, जो झास्त्र की चा इता के विरुद्ध पहुँची हुई होती है। इस संजीवित स्वर की कुछ शक्ति का ह्रास प्रगीत (लीरिक) में होता है। उससे ग्रधिक पद्य के उस रूप में होता है, जिसे मात्रिक छन्द कहते हैं। मात्रिक में मात्रा को श्रक्षर की तौल स्वीकृत किया जाता है। ये मात्रिक छन्द लघु-गुरु मात्राग्रों के विधान से एक स्थिर स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं—यथा रोला छन्द में २४ मात्राएँ होंगी भ्रौर ग्यारह तेरह पर यति होगी ग्रादि । श्रव कोई भी किवता करने वाला व्यक्ति इस रोला के लक्षण के अनुसार छन्द-रचना कर सकता है। पर इन मात्रिक छन्दों के सम्बन्ध में यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल लअ गानुसार मात्रा की योजना कर देने मात्र से छन्द समीचीन नहीं हो पाता । यथा---

> राम तुम्हारा चरित ११ स्वयं ही काव्य है। १० कोई किव हो जाय ११ सहज संभाव्य है। १० यह २१ मात्राग्रों का छंद है ग्रौर ठीक है। किंतु यदि

इसे यों निख दिया जाय- रामचरित तुम्हारा स्वयं ही काव्य है। सहज कोई किव हो जाय संभाव्य है।

तो छन्द में कुछ न कुछ विकार अनुभव होता है। मात्राएँ उतनी ही हैं, शब्द भी बिलकुल वही हैं। किन्तु वह प्रवाह और प्राग्त कहाँ है? वह प्राग्त लाने के लिए मात्रिक छन्दों को संजीवित स्वर की अनुकूलता ग्रह्गा करनी होती है। अतः मात्रिक छन्दों में मात्रा-तोल ने संजीवित स्वर की नितान्त उपेक्षा नहीं कर डाली। किन्तु यह बात वर्ण-वृत्तों के साथ नहीं। वर्ण-वृत्तों में ग्रक्षर का स्थान-क्रम और मात्रा सभी नियंत्रित कर दी जाती हैं। ग्रा्तों के निश्चत रूप के विशिष्ट संयोजन वृत्त को ऐसा बंधन युक्त कर देते हैं कि उसमें संजीवित स्वर की अनुकूलता का प्रश्न ही नहीं उठता, उस वृत्त के लिए समीचीन स्वर सौष्ठव उस श्रायोजन से स्वयंमेव एक अंगी की भाँति ग्रा जाता है।

गीत की श्रभिव्यक्ति का श्रभिप्राय 'बात' श्रथवा वार्ता की श्रभिव्यक्ति स् भिन्न होता है। गीत निरर्थक होते हुए भी गीत रहता है। प्रर्थ उसमें भरा जाता है। ग्रर्थ का उसमें ग्रारोप होता है। किन्तु "बात" का जन्म ही ग्रर्थ प्रेषण के लिए होता है— ग्रतः बात का प्रधान धर्म विचार-विनिमय-साध्यता है । निश्चय ही इसका ग्रारंभ व्यवसायिक विनिमय में हुग्रा होगा, किन्तू शीझ ही बात करने ग्रथवा बात कहने की सामाजिक स्थिति के कारग बात का महत्व मात्र व्यावसायिक विनिमय-साध्यता से श्रतिरिक्त भी होने लगा होगा मनुष्य की जब श्रनिवार्य श्रावश्यकताएँ 'श्राहार-निद्रा-भय-मैथुन' के दो रूप होते थे। एक भूख का भाव उसी प्रकार "निद्रा-भय-मैथुन" का भौर दूसरा 'इनकी पूर्ति का" रूप । पूर्ति का रूप तो "ग्रुद्ध व्यावसायिक बातु" \_\_ से संतुष्ट हो सकता था। "फल खाऊंगा" श्रादि। किन्तु उनके भाव की श्रभि-व्यक्ति में इतनी व्यावसायिकता नहीं हो सकती थी। 'ब्राहार-निद्रा' में तो इन भावों में भी कुछ स्थूलता मिल सकती है, पर 'भय श्रीर मैथून' के भावों में भाव-जटिलता स्पष्ट है। इन्हें व्यक्त करने के लिए बात को शुद्ध व्यवसाय से ऊपर उठना पड़ा। श्रौर इस ग्रभिव्यक्ति का मूल्य व्यवसाय के श्रतिरिक्त होने लगा। इस कोटि-क्रम में गीत श्रौर वार्ता ये दो ही मौलिक रूप प्रतीत होते हैं। ये साहित्य-शास्त्र की शब्दावली में विकास और संस्कार प्राप्त करने के पश्चात् गद्य ग्रीर पद्य कहलाए । यही कारए है कि भामह, दण्डी, बामन भ्रादि भ्राचार्यों ने काव्य के रूपों में सबसे पहले इन्हीं दो को स्थान दिया है।

पर यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि यह भेद तो 'ग्रभिव्यक्ति' का है। गीत या बात—गद्य या पद्य तो केवल ग्रभिव्यक्ति के ही प्रकार हैं— काव्य के प्रकार नहीं। ग्रभिव्यक्ति मात्र काव्य नहीं, काव्य तो ग्रभिव्यक्ति में प्रतिष्ठित होता है। हम उसी प्रतिष्ठित काव्य ग्रथवा साहित्य के रूपों को समभते हैं, केवल उसकी ग्रमिव्यक्ति के रूपों को नहीं। न हमें ग्रभिव्यक्ति के माध्यम के रूपों को ही देखना है। हमारे भारतीय ग्राचार्यों ने ग्रभिव्यक्ति के माध्यम हिष्ट से काव्य के साधारणतः तीन भेद किये—संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य ग्रौर ग्रपभ्रंश काव्य। भामह ग्रौर दण्डी ने ये तीन रूप ही स्वीकार किये किन्तु छद्रट ने तीन रूप ग्रौर सिम्मिलित किये—माग। पिशाच ग्रौर शूरसेन। छद्रट के इस विवर्द्ध न से यह ग्रत्यन्त स्पष्ट है कि उसने भाषा के स्थानीय ग्रौर जातीय रूपों को भी मान्यता दी है। संस्कृत, प्राकृत ग्रथवा ग्रपभ्रंश नामों का किसी स्थल ग्रथवा जाति से सम्बन्ध नहीं, जैसे मागध का मगध प्रदेश से, शूरसेन का ब्रज से, ग्रथवा पिशाच का पिशाच जाति से है। वस्तुतः ये तीनों विभेद प्राकृतों ग्रौर ग्रपभ्रंशों में ग्रन्तर्भुक्त है।

साहित्य श्रीर काव्य के रूपों का एक मौलिक वर्गीकरए। हमें विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण में मिलता है-वह विभाजन है : दृश्य श्रौर श्रव्य काव्य में । इन नामों से न सही । किन्तु यही विभाजन साहित्य-शास्त्र में सबसे पहले संभवतः हेमचन्द्र ने किया। उन्होंने इसे प्रेक्ष्य ग्रौर श्रव्य नाम दिया। प्रेक्ष्य ग्रथवा हश्य के श्रन्तर्गत जो साहित्य श्राता है, उसे भामह ने प्रतिपादक स्वरूप के ग्राधार पर किये गये विभाजन के अन्तर्गत पाँच भेदों में से एक भेद 'म्रिभने-यार्थ नाम से स्वीकार किया था। दंडी ने ग्रिभिव्यक्ति के रूपों में ही गद्य-पद्य के साथ मिश्र नाम से तीसरा भेद स्वीकार किया ग्रौर उसी के ग्रन्तर्गत 'नाटक' का समावेश किया। इसमें इस रूप को स्थान तो मिला पर वह प्रमुखता नहीं "मिली जो हेमचन्द्र ग्रौर विश्वनाथ के हाथों मिली। हेमचन्द्र ने जिसे प्रक्ष्य लिखा उसे विश्वनाथ ने दृश्य कहा । इस विभाजन को देखने से विदित होता है कि भारतीय शास्त्री ने जैसे अपनी वस्तुपरक शैली को त्याग कर व्यक्तिपरक शैली ग्रपनायी है। यह काव्य का भेद उसकी गोचरता के ग्राधार पर किया गया है। जो नेत्रों का विषय हो, जिसे देख सकें वह हस्य, जिसे सून सकें जो श्रवणों का विषय हो वह श्रव्य । निश्चय ही यह गोचरता कवि की श्रपनी गोचरता नहीं, सहृदय की गोचरता है। किन्तु वास्तव में यह बात नहीं, दृश्य केवल सहृदय की गोचरता ही नहीं, किव की अनुभूति भी है। दृश्यानुभूति को पाश्चात्य श्रालोचना-शास्त्रियों ने भी महत्व दिया है। उन्होंने तीन प्रकार की काव्यानुभूतियाँ स्वीकार की हैं : लिरिकल (गेय) ऐपिक या नैरेटिव [ कथा-त्मक तथा ड्रामेटिक [ नाटकीय-दृश्य ] इससे भी हमारे साहित्य-शास्त्री का पक्ष स्पष्ट नहीं होता । उसने शास्त्र में किसी भी दृष्टि से व्यक्तिपरक परि-

भाष एँ नहीं स्वीकार की हैं, न प्रस्तुत की हैं। फिर दृश्य क्या है श्रीर इसकी क्या सार्थकता है ?

हश्य शब्द किसी यथार्थ के प्रत्यक्षीकरण ग्रथवा साक्षात्कार से सम्बन्ध रखता है। किन्तु किसी हश्य का साक्षात्कार मात्र तो काव्य नहीं। काव्य तो हश्य-दर्शन-प्रस्तुत ग्रनुभूति में प्रतिष्ठित होता है। यह ग्रभिव्यक्ति के माध्यम से सहूदय के पास पहुँचती है। वह उस माध्यम से ग्रपने व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि पर उस हश्य का मानसिक साक्षात्कार करता है। हश्य को ग्रपनी ग्रनुभूति के साथ ग्रभिव्यक्ति का विषय बनाते समय कि जब उस हश्य की 'सर्वाकारता' (ग्राल डाइमेन्सन्स) वा ग्रङ्कन करता है ग्रौर हश्य से हुई ग्रपनी ग्रनुभूति को भी हश्य वस्तु के ग्रङ्क की ही भाँति देता है, ग्रौर स्वयं समस्त का, ग्रपनी निजी ग्रनुभूति तक का एक द्रष्टा बनकर ही रह जाता है, तब जो रूप उसकी रचना का होता है, वह हश्य होता है ग्रौर यही हश्य का काव्य कहलाता हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि:—

१—हश्य काव्य के इस नामकरण में शास्त्रकार ने किसी व्यक्तिपरक हिष्टिकीए से काम नहीं लिया। हश्य काव्य वह नहीं जो देखा जा सके, वरन् हश्य काव्य वह रचना है, जिसमें हश्य के गुएा विद्यमान हैं।

२—हश्य काव्य पूर्णतः वस्तु निष्ठ काव्य है। इसमें हश्य की सर्वकारता होनी चाहिए—'सर्वकारता' से ग्रभिप्राय है कि [ग्र] हश्य केवल कि के मान-सिक प्रतिबिंब की भाँति प्रस्तुत नहीं हुग्रा [ग्रा] उसमें प्रकृति, परिस्थिति, पात्र ग्रपने-ग्रपने सम्पूर्ण ग्रौर पृथक् व्यक्तित्व के साथ ग्रवतीर्ग होते हैं [इ] कि की ग्रनुभूति भी उसमें व्याप्त रहती है, वह श्रनुभूति ही हश्यमय हो रहती है। ऐन्द्रिक हश्य से उद्रे कित ग्रनुभूति उस हश्य का मानसिक प्रत्यक्षीकरण पुनः अपने हिष्टकोण से व्यवस्थित कर देती है [ई] फलतः कि तो व्यक्तितः पूर्णतः जुप्त होजाता है, पर व्यक्तित्वतः ब्रह्म की भाँति ग्रपनी हश्य स्विट में विद्यमान रहता है। इस काव्य की सृष्टि कि के द्वारा होते हुए भी, कि की विदित नहीं होती।

३—पाठक म्रथवा सहृदय हश्य काव्य की स्थूलता का दर्शन करते समय यह विस्मृत किये रहता है कि यह किव है जो म्रपनी म्रनुभूति का ही साकार साक्षात्कार करा रहा है, वह समभता है कि वह हश्य वह प्रथमतः स्वयं ही देख रहा है।

४--इस ग्रायोजन से किव हश्य की ग्रनुभूति को हश्य बनाकर उसे यथार्थ की भूमि प्रर खड़ा कर देता है। किव की कल्पनानुभूति को हश्य काव्य ही यथार्थ का बाना पहिनाता है।

दूसरे रूप में किव ह्स्य की श्रनुभूति को श्रपने शब्दों में प्रस्तुत करता है। वह वक्ता का रूप ग्रहण कर लेता है, श्रौर समस्त रचना उसके प्रवल व्यक्तित्व की छाप श्रौर उसकी निजी उपस्थिति से श्राक्रान्त रहती है। ऐसी रचना के रूप को ही श्रव्य नाम दिया जाता है। इन रचनाश्रों में श्रव्य गुण की प्रधानता है। हस्य से उत्पन्न यह किव की श्रनुभूति इसी कारण श्रव्य भी हो सकती है।

#### श्रवय---

'श्रव्य' शब्द वस्तु का विशेषण होते ही बस्तु के श्रतिरिक्त दो ग्रन्य सत्ताशों की उपस्थिति की भी सूचना देता है। एक वक्ता दूसरा श्रोता। श्रव्य वस्तु का गुण है, अतः वक्ता के उस वस्तु के निर्माण के समय ही किकी श्रोता की उपस्थिति ग्रनिवार्य नहीं। वक्ता जो वस्तु प्रस्तुत कर रहा है, वह श्रवण योग्य है, बस इतनी ही ग्रनिवार्यता ग्रपेक्षित है। ग्रतः श्रव्य-वस्तु का रूप भी शास्त्र-कारों ने वस्तुनिष्ठ ही रखा है, इसमें संदेह नहीं। वक्ता का श्रव्य से ग्रनिवार्य सम्बन्ध है, ग्रतः श्रव्य वस्तु में प्रत्येक पंक्ति ग्रौर शब्द को वक्ता की उपस्थिति की सूचना देने में समर्थ होना चाहिए। ग्रतः श्रव्य काव्य या तो कि के ही निजी शब्दों में होगा, जो किव के ही ग्रर्थ को प्रकट करेगा, या किव के शब्दों में, ऐसी शैली में कि उससे विदित हो कि किव कह रहा है, किसी ग्रन्थ की उक्ति को प्रकट करेगा।

्र दश्य श्रौर श्रव्य के इन्हीं गुणों के कारण दोनों के स्वभाव श्रौर दोनों की सीमाश्रों में बहुत श्रन्तर होजाता है।

फलतः दृश्य श्रौर श्रव्य ये दोनों रूप रचना के यथार्थतः रूप-भेद ही हैं। श्रपने भारतीय साहित्य में भी श्राजतक साहित्य के रूपों का विवेचन हुश्रा है। यहाँ संक्षेप में उसका सिहावलोकन करा देना उचित होगा।

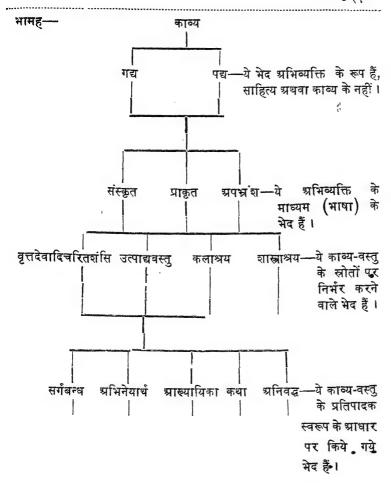

भामह ने काव्य के विभागों के उक्त चार ग्राधार स्वीकार किये हैं। ग्रौर चारों को पृथक् पृथक् रखा है। पर दंडी ने ग्रिभिव्यक्ति के भेदों में से यह स्वीकार कर लिया है कि प्रतिपादक के रूपों में से कुछ का एक ग्रिभिव्यक्ति के रूप से सम्बन्ध है, तो कुछ का दूसरे से। दंडी ने नाटकों को ग्रिभिव्यक्ति के 'मिश्र' नाम के भेद के श्रन्तर्गत स्थान दिया है। चंपू को कथा-ग्राख्यायिका के साथ एक ग्रौर भेद माना है। इसी प्रकार पद्य के श्रन्तर्गत कुलक, कोष संघात जैसी रचनाएँ भी सम्मिलत की हैं।

#### दंडी--

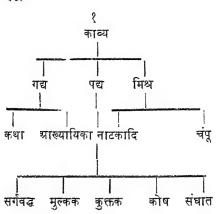

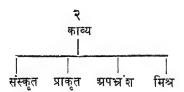



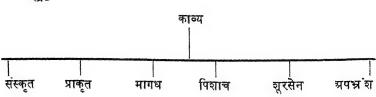

इस विभाजन को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। दंडी ने ग्रपनी मौलिकता दिखाने का तो प्रयत्न किया है, उसने समस्त भेदों को एक परंपरा में बाँधसे का यत्न किया है। उसने ग्रिभव्यक्ति के माध्यम, भाषा के भेद से काव्य के भेद भामह की भाँति ही स्वीकार किये हैं, ग्रौर वह उसे ऊपर की परम्परा में नहीं बिठा सका। रुद्रट ने इसी कोटि में संस्कृत-प्राकृत-ग्रपभ्रंश के साथ, मागध-पिशाच-श्र्रसेन को ग्रौर बढ़ाया है। स्पष्ट है कि भाषा के ये स्थलीय भेद सम्मिलत करके रुद्रट ने कोई विशेष बुद्धिमानी का परिचय नहीं दिया। संस्कृत प्राकृत-ग्रपभ्रंश काव्य में किसी प्रादेशिकता की छाप नहीं ग्रौर उक्त प्रादेशिक भेद इनके श्रन्तर्गत ही ग्रा जाते हैं।

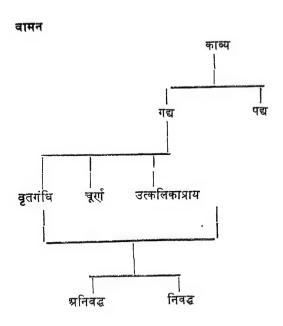

हमचन्द्र

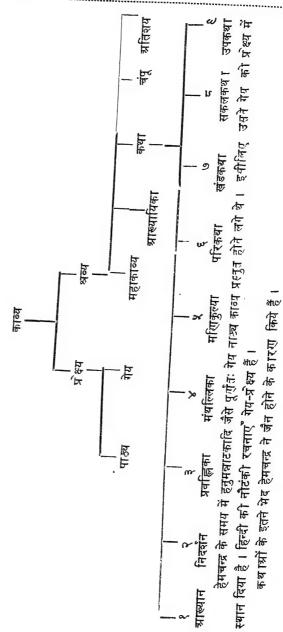

लास्यच्छिलित शम्पादि प्रेक्षार्थभितरत् पुनः श्रव्यमेवेति सैवामि दुयी गतिरुदाहृतः

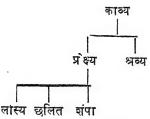

हेमचंद्र ने ग्रपने काव्यानुशासन में 'काव्य प्रेक्ष्यं श्रव्यंच' कहकर विवेक में भट्टतौत को उद्धृत करते हुए कि 'दर्शनाद्वर्णानाच्चाथ रूढा लोके कविश्रुतिः' ग्रादि, किव के दो कर्म स्वीकार किये हैं —वे हैं—१—दर्शन ग्रौर २— वर्णन । उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया है कि ये दोनों कर्म किव में ही मिलते हैं, श्रन्यत्र नहीं। हेमचन्द्र के शब्द हैं—नानृषि किविरिति कन् वर्णन इति च दर्शनाद्वर्णनाच्च किवस्तस्य कर्म काव्यम्।'

पाठ्य में हेमचन्द्र १—नाटक २—प्रकरण ३—नाटिका ४—समवकार ४—ईहामृग ६—डिम ७—व्यायोग द—उत्सृष्टांक ६—प्रहसन १०—भाग ११—बीथी १२— सट्टक म्रादि मानते हैं। 'पाठ्य नाटक प्रकरण नाटिका समवकारईहामृगडिम व्यायोगोत्सृष्टांक प्रहसन भाग वीथी सट्टकादि।'

गेय के लिए हेमचंद्र की कारिका यह है :--

'गेयं डोम्बिकाभाराप्रस्थानिश्चगकभारिएकाप्रेरएरामाक्रीडहल्लीसक रासक-गोष्ठीश्रीगदित राग का व्यादिः' इन्हीं के साथ विवेक में उसने तीन गेय काव्य ग्रौर बताये हैं, शम्पा, छलित ग्रौर द्विपदा।

गेय काव्य को उसने तीन प्रकार का माना है:

१--- मस्रुण (कोमल) उदाहरणः डोम्बिका।

२- उद्धत उदाहरण भाग

३---मिश्र

यह विचारणीय है कि हेमचन्द्र ने भाग को पाठ्य में भी रखा है श्रौर गेय में भी। संभवतः भाग दोनों शैलियों में लिखा जाता था।

पाठ्य श्रौर गेय का भेद बताते हुए श्री बल्देव उपाच्यायादि संपादकों ने श्रौर टीकाकारों ने यह टिप्पएगी दी है: "The notable difference between a गेय कान्य and the Rupakas defined above is that the former has no consistant plot in it, but deals with the accompaniment of gestures while all the varieties

of a drama have a consistant plot which has to be enacted on the stage. Prominence of music is also another feature of गेर compositions. Movement of all the limbs is a prominent characteristic of a गेर composition—

कथा के हेमचंद्र ने ग्यारह भेद किये हैं जो निम्नलिखित हैं:-

१—उपाख्यान—प्रबंध मध्ये परबोधनार्थ नलाद्युपाख्यान । किसी प्रबंध काव्य में प्रबोध कराने के लिए उदाहरण की भाँति जो कथा आये वह उपाख्यान है, जैसे महाभारत में 'नलोपाख्यान'

२—- म्राख्यान - पठनगायन यदेको : जिसे कोई एक व्यक्ति पढ़े या गाये--जैसे 'गोविंदास्यान'

3—निदर्शन—निश्चीयते तिरश्वामितरश्वांवापि यत्र चेष्टाभियंत्र कार्यमका-यंवा तिश्वदर्शनं पंचतंत्रादि : जिस कथा के द्वारा कार्य प्रकार्य का निदर्शन कराया जाय ग्रौर उसके लिए ग्रन्मानुषी पाश्चवी पात्रों की कल्पना से कथा बने वह निदर्शन कहलाती है जैसे 'पंचतंत्र'।

४ - प्रवित्हिका - 'यत्र द्वयोविवाद: प्रधानमधिकृत्य जायसे ग्रंथिक सदासि: जिसमें कथा दो पात्रों के विवाद के माध्यम से प्रकट हो।

५- संदर्भिकः भुद्रकः मन्थली प्रोत महाराष्ट्भाषया भवसि गोरोच-नेवः अग्रेग बताया है : यस्यामुपहासः स्यातपुरोहितमात्य तापसादीनाम प्रारब्धे निर्वाहे साथि हि मन्थल्लिका भवति ।

६ - मिर्णकुल्या — यस्यां पूर्ववस्तु न लक्ष्यते पश्चातु प्रकाश्यते उदाहररण - मत्स्यहासिता । जिसमें वस्तु का पहले तो प्रकाश न हो — किन्तु बाद में उसका प्रकाशन हो ।

७—परिकथा—पर्यायेगा बहुतां यत्रप्रतियोगितां कथा कुशले : शूयंते शूद्रकविजिगियूभि: परिकथा सातु

मध्यादुपान्त तो वा सा खंडकथा यथेन्द्रमती।।

६: — सकलकथाः — समस्त फलान्ते निवृत वर्णाना समरादित्यादिवत् सकलकथा ।

१० — उपकथा — एकतरचरित्राश्रवेशा प्रसिद्ध कथान्तरोपनिबंध उपकथा

११ — वृहत्कथा — लम्भांकिताद्भुतार्था : लम्भ चिह्न से अङ्कित अद्भुत अर्थवाली कथा बृहत्कथा कहलाती है।

पाइचात्य विद्वानों ने किव की तीन प्रकार की ग्रनुभूति के ग्रनुसार काव्य के तीन रूप स्वीकार किये हैं। वे हैं—

लीरिक (lyric), ऐपिक (Epic) तथा ड्रामैटिक (Damatic)। ऐवर-कोम्बे जैसे साहित्य-शास्त्री ने लीरक अनुभूति को ही प्रमुख अनुभूति माना है श्रीर उसी के आश्रय से शेष दो का भी स्पष्टीकरण किया है। लीरिक में जो काव्य-तत्व से अधिक गीति तत्व को मग्न्यता है, उससे वह हमारे भारतीय शास्त्रियों के क्षेत्र से बाहर हो गयी है। ऐपिक तथा ड्रामेटिक श्रव्य श्रीर दृश्य के पर्याय माने जा सकते हैं, भले ही इनकी परिभाषा करते समय पिक्चम के विद्वान व्यक्ति-निष्ठ दृष्टिकोण से ही काम लेते हों।

यह तो शास्त्रों के ग्राधार पर काव्य के रूपों के विकास का स्वरूप है। इससे भी यह स्पष्ट है कि दण्डी ग्रीर भामह के समय से ही लोकतत्व को साहित्य में स्थान देने की शास्त्रकारों ने भी चेष्टा की है, ग्रीर यह चेष्टा निर-न्तर बढ़ती गयी है। इससे यह भी प्रकट होता है कि शास्त्रकारों ने इस प्रवृत्ति के कारण नये नये रूपों को ग्रापने शास्त्रों में स्थान दिया।

किन्तु शास्त्रों से हटकर जब हम उस समय विद्यमान साहित्य का साक्षा-त्कार करते हैं तो हमें लोकक्षेत्र में ग्रौर भी नयी उद्भावनाएँ दिखायी पड़ती हैं। इन उद्भावनाग्रों को तत्कालीन लोक-भाषा के किवयों ने मान्यता प्रदान की। यह सब ऊपर के ग्रध्याग्रों में हिन्दी के उदय की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करते हुए देख चुके हैं कि ग्राठवीं से चौदहवीं शती के ग्रन्दर निम्न काव्य खड़े हए थे:—

१—छं १—गाथाबंघ
छं २—दोहाबंघ
छं २—दोहाबंघ
छं ३—पद्धिवयाबंघ
छं ४—चौपाई-दोहावली-रमैनी
छं ५—छप्पयबंध
छं—६—कुंडिलिनी बंध
छं—७—रासा बंध
२—गी— = चर्चरी या चांचर
गीत वि—६—फाग
१०—साखी
११—सबदी
छं-१२—दोहरे

३--वि १३-सोहर इनके अतिरिक्त भी ध्यान देने गी - १४--पद से ग्रौर भी कई नये रूप दिखायी वि-१५-मंगलकाव्य पड जाते हैं। ४--सं-१६--चौंतीसा सं---१--सतसई सं-१७-विप्रमतीमी वि---२---मंगल वि-१८--- बसंत वि---३---महात्म्य १६-वेलि सं-४-पन्नीसी २० - विरहली सं--- ५ --- बत्तीमी वि-२१--हिंडोला शै-६-परारा छं-२२--कवित्त-सवैधा शै-७-संवाद छं-२३--कहरा वि— ५—घोडी छं-२४--बरवै वि--६--पत्तल वि-२५-विनय शै-१०-काव्य वि-२६-लीला शै-११--चरित ४--श-२७--श्रवरावट इन रूपों पर विचार करने से वि २८—नहछ विदित होता है इनके नामकरण वि २६--रासक के पाँच श्राधार हैं: वि -३० -- रास १ - छंद वि-३१--भमरगीत २-गीत ५-- शै ३२-- मुकरी ३--शैली श-३३--दो सखुने ४--संख्या शै-३४----श्रनमिल ५---विषय श-३५ - ढकोसला किसी भी दृष्टि से इन रूपों का शै---३६---बुभावल नामकरण क्यों न हम्रा हो एक वि---३७---षटऋत् बात स्पष्ट दिखायी पड़ती है कि वि---३८--वगसाला ्इन सब का मूल लोक-क्षेत्र है, वि--३६---नखशिख अप्रौर प्रत्येक रूप का लोक-तत्व वि-४०-दसमः दशावतार से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वि---४१---भंडौग्रा वि---४२--जीवनी

छन्दों के भ्राधार पर जो रूप खड़े हुए हैं उनमें इतिहास से हमें विदित होता है कि 'गाथा' काव्य रूप प्राकृत भाषा का एक प्रकार से पयार्य हो गया था। इसी प्रकार 'दोहा' भ्रापभ्रंश का। 'दोहा बंध' का भ्रर्थ होता था, भ्रप- भ्रंश काव्य । पढ़िष्या बंध उत्तर कालीन भ्रपभ्रंश श्रथवा भ्रवहठ्ठ से सम्ब-न्धित माना जा सकता है ।

चौपाई दोहा बंघ रूप कथा ग्रथवा चरित-काव्य से सामान्यत: संबद्ध हो गया, श्रौर यह रूप हिन्दी के प्राचीन काव्य से चलकर बीसवीं शती के ग्रारंभ तक ग्रत्यन्त हढ़ता के साथ प्रवाहित होता चला ग्राया है।

हिन्दी का गुए। कितनी ही शताब्दियों में फैला हुआ है, फलत: इसमें छंदों के आधार पर कितने ही रूपों का विकास हुआ, ऊपर की तालिकाओं से यह सिद्ध है।

इस समस्त छन्द-परम्परा का मूलतः लोक क्षेत्र श्रीर लोक तत्व से संबंध है। इसका सबसे प्रबल प्रमागा तो इन छन्दों का स्वभाव है। ये छन्द स्वभाव से मात्रिक हैं। मात्रिक छन्द मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 'मात्रा' का श्राधार मूलतः ताल है, श्रीर ताल का जन्म नृत्य के साथ हुम्रा। ताल का जितना सम्बन्ध नृत्य से है, उतना संगीत से नहीं। क्योंकि निश्चय ही संगीत के दो रूप मूल में रहे हैं। एक लयबद्ध और दूसरा ताल-बद्ध । तालबद्ध सङ्गीत नृत्य-बद्ध सङ्गीत था । लय-बद्ध मुक्त सङ्गीत था । श्रागे दोनों प्रगालियाँ मिल गयीं। 'नृत्य' ग्रथवा ताल में विराम लाने के लिए 'लय' सङ्गीत का उपयोग होने लगा। इससे वैभिन्य भी श्राया। यह 'लय' जब ग्रारम्भ में उपयोग में ग्राने लगी तो 'टेक' कहलायी । ग्राज पर्यन्त नृत्य-ताल से गुँथे हुए गीत में लय द्वारा विराम प्रचलित है। रसिया या चौबोलों को देखिये। रसिया में जब ग्रत्यन्त तीव्र ताल-गति से भमाके के साथ रुकते हैं तो किसी दोहे के रूप के 'लय' बद्ध छन्द का उपयोग किया जाता है। चौबोें ने में ताल पर पहुँचने के लिए पहले दोहे के बोल रखे जाते हैं, जिसका लम से ही सम्बन्ध है। इस प्रकार तालबद्ध लंबे नृत्य गीतों में 'लय-विराम' की प्रणाली प्रचलित हुई। इस लय के भ्रावररा में 'ताल' को श्रधिकाधिक लपेटा गया। श्राज यह देखा जा सकता है कि प्रत्येक सङ्गीत में 'ताल' उसकी रीढ़ है। श्रौर स्वर का उतार-चढ़ाव ग्रौर लय उसके सौन्दर्य ग्रीर माधूर्य प्रसाधन के तत्व हैं। यह ताल नृत्य से विलग होकर गीत में रही। गीत में लय ग्रौर उतार-चढ़ाव के तत्व जब जड़ होने लगे, ग्रौर शब्द की, ग्रर्थ की दृष्टि से, ग्रिधिकाधिक प्रब-लता होने लगी, तब उनका सम्बन्ध मात्र रीढ़ ग्रथवा ताल से रह गया। ये, शब्द में बँधने पर ताल, 'समय की कला श्रथवा अंश', पर निर्भर नहीं कर सकते थे : उसके लिए शब्द में ही कोई म्राधार दूँढ़ना होगा, ग्रौर यह म्राधार मात्रा का था । एक 'मात्रा' इसकी इकाई बनी । यह एक मात्रा एक ग्रक्षर के 'उच्चा-रण 'के काल की कला का मान प्रस्तुत करती थी। हिन्दी की मात्राग्रों के

स्वरूप के अनुकूल ये मात्राएँ 'लघु' और 'गुरु' में बाँट दी गयीं। 'लघु' मात्रा की एक इकाई है। गुरु मात्रा दो इकाइयों के समान। इस प्रकार 'शब्द' के निर्मायक अक्षरों में गुरु-लघु के माध्यम से वस्तुतः ताल को, 'ताल' की लघुतम कालकला (टाइम फैक्टर) को घनिष्ठतः बांध दिया गया है। इससे यह सिद्ध है कि ताल का ही एक रूप मात्रिक छन्द-विधान है।

इस सम्बन्ध में कोयलरीज ऐनसाइक्लोपीडिया में पोयट्री शीर्षक निबन्ध में यों लिखा गया है:

"Rhythm ( यही हमारी ताल है ) is one of the facts of nature. There is a kind of rhythm in the stars, in the seasons and the blood of man. It is also, being in human mind, an instinct which both demands and responds to orderly repetition, and so it appears in many human activities, partly from nature and partly for the sake of economy of effort; and so, likewise, it appears in language discontinuous, to be sure, but latent and available for aesthetic uses. The connection of rhythm with poetry is usually accounted for thus: people work and dance, they accompany their rhythmic movements with rhythmic sounds, the sounds becoming words and songs. The songs then may be sung without the movements, and the words may be recited without the time. Thus poetry comes into being. This is somewhat theoretical, but plausible and to a degree confirmable. There remains only the deliberate artisticact of arranging words "in the best order", the order that gratifies the rhythmic source, and then the gradual growth of formulae (metrical pattern) which facilitate this creative Act.

मात्रिक छंद में यथार्थतः केवल मात्राग्रों की तौल ही श्रभीष्ट होती है। किन्तु छंद तो शब्दों से बनते हैं, शब्द ग्रक्षरों से। ग्रक्षर ही मात्रा की इकाई प्रस्तुत करते हैं। इन इकाईयों का प्रयोग मात्रिक छंदों में किसी सीमा तक पर्याप्त मुक्त रूप से होता है। यथा चार मात्राग्रों के ग्रक्षरों का जितने रूपों में संयोग हो सकता है, उसमें से चाहे जिस रूप का उपयोग करने से काम चल जायगा:

<sup>।।।।--</sup>भगवन

<sup>।।</sup> ऽ ---मघवा

ऽ । ।--मानस

। ऽ।--महान

ऽ ऽ ---राजा

यही नहीं मात्रिक छंद में इससे भी अधिक लोच होती है। उसमें यदि एक दो मात्राएँ कम या ग्रधिक हों तो लय के ग्रावश्यक पुट ग्रौर संकोचन से यह श्रसुविधा दूर हो सकती है। मात्रिक छंद में यही नहीं कि शब्द श्रीर उनके विकास में ही यह लचीलापन ग्रीर मार्दव हो, उसमें प्रयुक्त कितने ही ग्रक्षरों में भी 'लय-तत्व' के कारला यह मार्दव ग्राजाता है । ग्रनेकों स्थलों पर 'ए' जो दीर्घ है, लघु की भाँति ग्रहण किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मात्रिक छन्दों में 'संजीवित' शब्द स्वर भरते हैं । श्रतः मात्रिक छन्द स्वभाव से ही कठोर शास्त्रीय ढाँचे में नहीं बैठ सकते। एक श्रांतरिक स्वच्छ-न्दता उनमें रहती है। जो लोक-प्रकृति के प्रनुकूल है। इससे मात्रिक छन्दों में लोक-तत्व रहता है। किन्तु यह मात्रिक छन्दों में से प्रत्येक में समान मात्रा में नहीं रहता। कुछ लय नृत्य की ताल से बहुत अधिक निकट होती हैं जिसका ग्रभिप्राय यह है कि ताल-बंधान रहते हुए भी लय को ग्रपने संकोच-प्रसार फै लिए बहुत ग्रवकाश रहता है, ग्रौर उसके रूप में उसी ताल पर वैविध्य प्रस्तुत हो सकता है। जिन छन्दों में मात्रा के साथ यह सम्भावना जितनी अधिक है, उतनी ही वह लोक-प्रवृति के अनुकूल होती है। ऐसे प्रयोग वे होते हैं जिनमें गीत श्रौर छंद का पारस्परिक श्रन्तर कम से कम रहता है। छन्द शास्त्र में जितने भी छन्द दिये हुए हैं, उनमें से 'चौपाई' एक ऐसा छन्द है जिसमें यह लोक-प्रवृति की अनुकूलता सबसे अधिक है। यथा-

राम रा ऽ ऽ म ऽ ऽ विजित्रजन्हित्ति । तिलिति न पाप पुंज समुहाँही राम रा म किह जे जमुहाँ ही राम राम किह जे जमुहाँ हीं राम राम किह जे ज मुहां हीं रा म रा म किह जे ज मुहां हीं रा म रा म कि जे ज मु हां हीं राम राम किह जे जमु हां हीं राम राम किह जे जमु हां हीं एक चौपाई विविध लयों में हो सकती है।

इसीलिए लोक-कथा के लिए यही छन्द विशेषतः चुना गया। इसमें रूप ग्रीर वस्तु की दृष्टि से श्रद्भुतरूपेगा लोक-तत्व श्रिभमंडित है। चौपाई का निर्माण एक ऐसे सामान्य मान के रूप में हुग्रा है कि इसमें मंद तथा मध्यम तथा चंचल, चपल, तीन्न, सभी गतियाँ समान रूप से मिल जाती हैं। ग्रतः विविध ग्रावेग, विविध ग्रावेश, विविध रस ग्रीर विविध भाव इस इन्द में गुम्फित हो सकते हैं। इस छन्द में वर्णन, कथा, विचार ग्रीर विवेचन सभी खप जाते हैं। ऐसा सर्वग्राही छन्द यह चौपाई है। श्रन्य जिन छन्दों के नाम से काव्य-रूप खड़े किये गये हैं, वे हैं ३---छप्पय ४---कुंडलिनी १---रासा २---दोहरा ५--- कवित्त ६---सवैया ७---बरवै।

रासा छन्द का उल्लेख स्वयंभू ने किया है। गाथा-बंध जिस प्रकार प्राकृत का पर्याय होगया था, दोहा बंब ग्रथवा 'दुहा-विद्या' जैसे श्रपभ्रं श है, वैसे ही रासाबंध का सम्बन्ध ग्रापभंश ग्रौर पुरानी हिन्दी के संधि काल की कथा-चरित-काव्य की शैली वाली भाषा से विदित होता है। रासा-बंध में पहले रासा छन्दों का ही बाहल्य होता होगा, बाद में रासा का सम्बन्ध विषय से जुड़ गया, रासा छन्द गौगा होगया । घीरे-घीरे रासा काव्य में से इस छन्द का लोप हो चला, ग्रौर रासा विषय में वैविध्य लाने के लिए छन्द वैविध्य का ग्राश्रय लिया गया । अब रासा-काव्य रासा-बंध नहीं रह गया । यह स्थिति स्वयंभू के समय में ही होगयी थी। रासो ने स्वयंभू में घता, छर्दनिका, पद्धरिया तथा भ्रन्य छन्दों के उपयोग की बात लिखी है। स्वयंभू प्रतिपादित रासो काव्य की शैली का उपयोग भ्रागे के प्रमुख रासों में हुआ है । पृथ्वीराज रासो में दोहा, छप्पय गाहा. पाघडी. मौजीदाम, श्रडिक्क श्रादि छन्दों का उपयोग हम्रा है। इन्ही छंदों का उपयोग 'बुद्धरासो' में हुन्ना है । १ इन छन्दों में दोहा घत्ता का स्थानापन्न है। छप्पय भ्रौर छुर्दनिका प्रायः एक हैं। पाधरी पद्धरी है तो पद्धटिका का ही रूपान्तर है। इसमें दूहा अथवा दोहा और पद्धरिया अपभंश के अवशेष हैं तथा छप्पय में हिंदी तत्व विभासित है। इन सब में वे तत्व विद्यमान हैं, जिनका जन्म लोक-मेघा में हम्रा तथा जिन्हें किवयों तथा साहित्यकारों ने पहले लोक-क्षेत्र में रहकर ग्रपनाया, फिर उन्हें शास्त्रीय दृष्टि से संस्कार प्रदान किया।

यहाँ एक बात यह ध्यान में रखने के योग्य है कि छन्दों के नाम से साहित्य के रूपों का वर्गीकरण या नामकरण एक अद्भुत व्यापार है ? किन्तु इससे भी पहले यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि छन्द का नाम पहले पड़ा या वस्तु के कारण छन्द ने नाम ग्रहण किया। लोक-साहित्य के सामान्य पर्यवेक्षण से यह विदित हौता है कि बहुधा छन्द का नाम वस्तु के नाम पर रखा गया। आज लोक में प्रचलित गीतों को लीजिये, ढोला, ग्राल्हा, निहालदे, रिसया, होली, पँवारे, साके, एकानेक लोक-गीत अपने विषयों के नाम पर ही गीत के प्रकार को भी अभिहित करते हैं। ऐसे गीत साहित्यिक अभिव्यक्ति के श्रद्ध त को सिद्ध करते हैं। रूप, वस्तु और अनुभूति तीनों एक साथ एक दूसरे से

१. देखिए हिन्दो अनुशीलन वर्ष १० श्रङ्क १ जनवरी—मार्च १६५७ ई० प्रकाशन तिथि २५ मई १६५७ पृ० ५, डा० माताप्रसाद का निबन्ध—हिन्दी को परम्परा का एक विस्मृत कवि—जल्ह ।

श्रविछिन्न ही श्रवतीर्गा होते हैं। लोक-गीतों में श्राज भी यह तथ्य विद्यमान है, उसमें प्रत्येक गीत का श्रपना पृथक् राग होता है। चन्द्रावली का श्रपना राग है श्रौर वह चन्द्रावली राग ही है। 'विजरानी, भानजा, बनजारा, नटवा, ये सभी वर्ण्य विषयों के नाम हैं, पर प्रत्येक का राग निजत्व रखता है श्रौर वही नाम राग का भी कहा जा सकता है।

साहित्य के जिन रूपों में ऐसे छन्दों और विषयों का तादात्म्य अथवा अद्वैत है, वे भी लोक-प्रवृति के प्रवलता के साक्षी हैं। अतः ऐसे छन्दों के नाम में साहित्य रूप का नामकरण तो समीचीन है, क्योंकि छन्द और वस्तु में रूप की रीढ़ वस्तुतः वस्तु के विन्यास में रहती है, हाँ छन्द उसका सहज साथी होता है।

साहित्य के जिन रूपों का नाम प्रधानतः छन्दों पर ही निर्भर हैं, श्रौर जिन छन्दों के नाम से श्रौर विषय से कोई सम्बन्ध नहीं विदित होता, ऐसे छन्द-नाम कई विकास स्तरों में से होकर प्राप्त होते हैं।

श्रद्धैत--- रूप-वस्तु-श्रनुभूति समान महत्व

छन्द (शैली) विन्यास—वस्तु-श्रनुभूति । इस स्थिति में वस्तु प्रधा-नता प्राप्त करती हैं, श्रन्य तत्व गौगा हो जाते हैं ।

विश्लेषगा—छन्द (शैली)-वस्तु-विन्यास-श्रनुभूति : इस स्थिति में वस्तु श्रपनी महत्ता के कारण स्वतन्त्र सत्ता दिखाने लगती है। वह श्रपने सहज रूप से विलग होकर श्रन्य रूपों में भी सम्मान पाती है।

शास्त्र—छन्द (शैली) विन्यास-बुध गिरा(वस्तु)-श्रनुभूति । इस श्रवस्था में रूप-वस्तु श्रनुभूति के पृथक्-पृथक् श्रस्तित्व की मान्यता को प्रत्येक की परिभाषा होने लगती है । यहीं छन्दों का नामकरण छन्दों के नियम के श्रनुसार होने लगता है ।

द्वौत-(लोक) ग्राम्य-गिरा

इस स्थिति में स्वतन्त्र रूप से प्रवाहित लोक-गिरा भ्रपने सहज छन्द के साथ तो रहती ही है, पर शास्त्रीय प्रभाव से वह भ्रन्य छन्द का नाम ग्रहरा करती है। क्योंकि शास्त्र के लिए उसका भ्रौर छन्द का महत्व ज्यादा है।

छन्दों के नाम से जो रूप प्रचलित हुए वे इसी स्तर पर ध्राकर उस नाम के पात्र बने हैं।

इसी लोक-प्रवृत्ति का एक दूसरा उदाहरण प्राकृत ग्रीर ग्रपभ्रंश के नामों में भी दिखायी पड़ता है। गाथा प्राकृत का पर्यायवाची है। इसकी ब्युत्पत्ति की श्री शियाँ ये होंगीं : गाथा-ग्रह्रैत-छन्द + विषय + भाषा ग्रर्थात् प्राकृत भाषा में गाया नाम के छन्द में गाथा विषय । विषय की प्रधानता हुई तो गाथा विषय को द्योतित करने लगी श्रौर उसके माध्यम के लिए गाथा के ग्रिति-रिक्त श्रन्य छन्दों का भी उपयोग किया जाने लगा । गाथा छन्द का महत्व कम होगया, प्राकृत में गाथा की प्रधानता । श्रतः प्राकृत-गाथा ।

श्रीर जब प्राकृत को इस रूप में गाथा कहा जा सकता है तो श्रपभ्रंश को उसी शैली में क्या नाम दिया जाय। जैसे प्राकृत में गाथा-प्रधान थी, वैसे ही अपभ्रंश में दूहा श्रथवा दोहा प्रधान था। इस काल में विषय वैभिन्य था, पर छन्द साम्य था। दोहे या दोहरे ही लिखे जाते थे। ग्रतः भाषा रूप श्रपभ्रंश श्रौर दोहे श्रभिन्न होगये। हाँ, दोहे का नाम-ज्ञान 'शास्त्रीय' विकास के बाद रखा गया, पर लोक गिरा का श्रद्धैत तो रहा ही, इसलिए दोहे में श्रपभ्रंश युग के वैशिष्टय का श्रद्धैत लोक-रूप खड़ा हुआ।

किन्तू 'रूप' के साथ उस रूप के ज्ञान ग्रथवा टेकनिक का ज्ञान भी तो ग्राता ही । रूप को रूप होने के लिए एक रूप-विधान भ्रवश्य होना चाहिये। छन्द छन्द है। उसका समस्त विधान ग्रक्षर ग्रौर शब्दों की ताल में रहता है। ग्रतः उसमें साहित्यिक रूप के उस विधान का ग्राभास नहीं ग्रा सकता जो समस्त श्रभिव्यक्ति की समग्र इकाई का विधान एक साथ बनता है। विश्लिष्ट ग्रवस्था के उपरान्त जब शास्त्रीय चेतना छन्दों के साथ हो जाती है तो वह विधान तत्व ग्रौर भी शून्य हो जाता है । क्योंकि उसके बाद छन्द वस्तु, विषय, ग्रन्भृति ग्रादि से पृथक् एक निजी सत्ता का प्राकांक्षी हो जाता है। ग्रतः यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि साहित्य के उन रूपों को छोड़कर जिनमें समर्स्त श्रभिव्यक्ति एक समान इकाई ग्रथवा ग्रद्धैत के रूप में प्रस्तृत हुई है, 'छन्दों' के नाम पर साहित्य के रूप नहीं खड़े किये जा सकते । श्रतः ऐसे समस्त काव्य-रूप जो कवित्त, सवैये, छप्पय, कुंडलियाँ, वरवै ग्रादि के नाम से खड़े हए हैं, उनमें काव्य-रूप का कोई प्रमुख तत्व नहीं। ऐसे समस्त काव्यों का एक नाम तो 'मुक्तक' शास्त्रों ने दिया है, श्रीर उस 'मुक्तक' के संग्रह जब एक प्रकार के ही छन्दों में ही विशेष रूप से हों तो वे छन्दों के नाम से श्रभिहित किये जा सकते हैं।

छन्दों के उपरान्त 'गीतों' के नाम पर काव्य-रूप मिलते हैं। इन गीतों की स्थिति भी छन्दों की भाँति का विकास प्रस्तुत करती हैं। रसिया, होली, ग्रथवा फाग में 'गीत' श्रीर वस्तु का तादात्म्य है। श्रीर वस्तुतः इन रूपों का नाम- करण उसकी वस्तुश्रों के कारण ही हुश्रा हैं। किन्तु श्राज वह गीत का श्रपना नाम होगया है, इसीलिए होली विषय का वर्णन यदि किसी श्रन्थ गीत में होगा

तो उस गीत को होली नहीं कहा जायगा। इसी प्रकार 'होली' राग में होली वर्णन के श्रतिरिक्त भी कोई ग्रन्य वर्णन होगा तो वह होली ही कहलायेगा। वस्तुतः तो होली विषय ग्रीर होली गीत में श्रद्धैत ही है। होली के वर्णन की शोभा होली गीत में ही है।

गीतों में सामान्यतः छन्दों से अधिक लोक-तत्व विद्यमान रहता है। गीतों में वस्तुतः लोक का भावुक ग्रौर मर्मी पन ग्रभिव्यक्त होता है। एक-एक भाव-करण के लिए एक स्वतन्त्र गीत ग्रवतिरत होता है। इसकी लय ग्रौर ताल लोक नृत्य के मालिक रूप से ग्रधिक सम्बन्धित होती है। मनुष्य के स्वाभाविक सङ्गीतों के द्वारा ये ताल की प्रधानता वाला अंश जिस प्रकार छन्द का रूप ग्रहरण कर लेता है, उसी प्रकार लय की प्रधानतावाला अंश गीतों ग्रौर रागरागिनियों में परिसात होजाता है। छन्द जहाँ कथा जैसी प्रबंधात्मकता या कर्ननान्भका के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, वहीं गीत भावोच्छासों के लिए। गीतों में जब गीतों का रूप, वर्णन से पृथक् ग्रस्तत्व की ग्राकांक्षा करने लगता है तब शास्त्र के हाथों पड़कर सङ्गीत कला के बीज पड़ने लगते हैं, तथा ताल ग्रौर स्वर के विविध संयोगों को राग-रागिनियों के नाम दिये जाते हैं। उसके नियम खोज लिये जाते हैं, ग्रौर उनके ग्रभ्यास की एक जटिल प्रसाली निर्धारित हो जाती है।

किन्तु इस शास्त्रीय प्रवाह के साथ लोक-प्रवाह निरन्तर रहता है। लोक-प्रवाह शास्त्रीय नियम ग्रौर नाम की परवाह नहीं करता। ग्रनवरुद्ध गित से वह गीत-रचना में प्रवृत्त रहता है, जैसे छन्दों में लोक व्यवहार ग्रौर व्यापार प्रधान हो उठते हैं, वैसे ही गीतों में भाव ग्रौर विचार-विन्दु। ग्रथवा, दूसरे शब्दों में लोक ग्रपनी ग्रास्था को गीत से सिद्ध करता है। यही नहीं कि लोक-प्रवाह भी शास्त्रीय प्रवाह के साथ चलता है, गीत के शब्द लोक की ग्रास्था को लिये हुए बहुधा लौकिक ही होते हैं, केवल उनकी स्वर-साधना में सङ्गीत शास्त्र का उप-योग होता है, इसीलिए गीत के 'शब्द' पद कहलाते हैं, उनका राग कोई भी हो ।

पूद-साहित्य का इतिहास बतलाता है कि इसका जन्म लोक भाषा का लोक क्षेत्र था, श्रौर जिस सम्प्रदाय ने सबसे पहले लोक सम्प्रदाय प्रथवा लौकिक धर्म की प्रतिष्ठा का उद्योग किया उसने जहाँ लोक भाषा को श्रपने सम्प्रदाय का माध्यम बनाया, वहीं उसी लोक परम्परा से प्राप्त गीत श्रथवा पद को भी चुना बौद्ध सिद्धों ने पदों को श्रपनाया, नाथों ने श्रपनाया, फिर संतों ने श्रपनाया, इसी प्रकार श्राल्वारों, वाउलों ने पद गाये श्रौर उनकी परम्परा में बैंग्एव सन्तों ने इनमें श्रत्यन्त ही उत्कर्ष प्रकट किया। ये शास्त्रीय सौन्दर्य श्रौर

शास्त्रीय तात्विकता से ग्रभिमंडित हुए; लोक-वेद की खाई पाटने का काम किया गया। ये सभी सम्प्रदाय लोक-तत्वों पर पोषित हुए हैं, इन्होंने ही लोक-तत्वों को समन्वित करने का उद्योग किया, लोक की विजय वैजयंती को बिना भुकायें । इन लोक-सम्प्रदायों की वागी, शब्द या सबद ग्रादि नामों से ग्रभिहित हुई। इनमें ही इन सम्प्रदायों के ग्रग्रिग्यों ने ग्रपने सिद्धान्तों की ग्राध्यात्मिक ग्रनुभृति प्रस्तुत की।

ये पद प्रायः दो वर्गी में बॅटे :

१--- निर्ग् रा वासी तथा २--- सगूरा गान

श्रीर इन दोनों वर्गों में लोक की श्रनुकूलता निरन्तर बनी रही। एक ने लोक की श्रास्था को लोक परिभाषा श्रीर लोक विवेक के साथ संयुक्त करके गीतों को प्रचारित किया, दूसरे ने सगुएा के श्राध्यात्मिक सौन्दर्य की मूर्त कल्पना को लोक भाव से श्रभिमंडित कर दिया।

इन रूपों में शैलीगत रूप भी दिखायी पड़ते हैं। वस्तु-विधान वाले रूप भी हैं, श्रीर संख्याश्रों की दृष्टि से भी नाम रखे गये हैं।

शैलीगत रूपों में 'ग्रखरावट' पर ध्यान जाता है। ग्रखरावट ग्रथवा ग्रक्ष-रावृत स्वभावतः शास्त्रीय प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। ग्रक्षर क्रम से ग्रक्षरों को ग्रादि में लेकर किसी चरण की ग्रथवा छन्द की ग्रथवा काव्य-खंड की रचना करने में जिस दिलष्ट मनोवृत्ति का उपयोग होता है, वह मूलतः शास्त्रीय विदित होती है। पर वस्तुतः ऐसा नहीं। ग्रखरावट जैसी रचनाग्रों के मूल में शब्द ब्रह्म नहीं, ग्रक्षर ब्रह्म की वह धारणा व्याप्त है जो ग्रादिम मनुष्य के ऐनिमि-स्टिक पदार्थ-ग्रात्म-तत्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उस ग्रक्षर-ग्रात्म में ग्रकार्रण रूप कार्यकारण परम्परा से किसी ऐसे तत्व की स्थिति मानती है जो उस ग्रक्षर से ग्रारम्भ होता है।

ना—नारद यह रोय पुकारा। कि जुलाहे से मैं हारा। स्रादि।

'ना' का नारद से सम्बन्ध उक्त लोक तत्व से ही चिरतार्थ हुग्रा है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप 'ग्रक्षरों' में संजीवित ग्रात्म-शक्ति का विश्वास प्रकट होता है। जो केवल ग्रक्षर ग्रथवा शब्द विषयक शास्त्रीय खिलवाड़ नहीं रह जाती। शैलीगत में भ्रनामिका ग्रौर ढकोसला तथा मुकरी पर भी ध्यान जाता है। इन तीनों का जन्मदाता ग्रमीर खुसरो माना जाता है। ग्रमीर खुसरो का जन्म एटा में हुग्रा था, वह जन्म से ब्रज-क्षेत्र के थे। ब्रज में ग्रनामिका ग्रौर ढकोसला का एक प्रबल प्रवाह प्रवाहित है। यहाँ से ग्रमीर खुसरो ने इन्हें लिया होगा। क्योंकि इनमें ग्रमीर खुसरोपन नहीं दीखता है।

विषय अथवा वस्तु के आधार पर खड़े किये गये रूपों में नहछू अथवा मंगल विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। ये दोनों लोक-तत्व पर निर्भर हैं। नहछू एक संस्कार है। उस संस्कार पर जो गीत गाया जाता है, वह 'नहछू' कहा जाता है। उसका गीत-रूप-नाम अभिन्न है। वह वस्तु भी पूर्ण लौकिक है।

मंगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के भ्रवसर पर ही यह मङ्गल गीत गाया जाता है। श्रसंस्कृत जातियों में तो इस मंगल गीत को ही मंत्र का स्थान मिला हुग्रा है। श्रीर उसमें दी गयी विधियों से ही भावरें पड़ जाती हैं।

इस प्रकार मंगल गीत मूल में लोक-प्रवृत्ति के ही परिगाम हैं। मङ्गल का दूसरा नाम 'व्याहुलो' भी है। यही स्थिति सोहर की है। 'सोहर या सोहिले' 'सोभर ग्रथवा सौरिग्रह' के गीत हैं जो संतान के जन्म के समय गाये जाते हैं।)

संख्या के ग्राधार पर 'रूप' वस्तुतः मुक्तक के ही भेद हैं। क्योंकि उनमें मुक्तक छन्दों पर मुक्तक विषयों पर रचना रहती है, पर छन्दों की संख्या बोध हो जाती है। जैसे पच्चीसी, शतक, सतसई, दशक ग्रादि। इन संख्याग्रों का रूप विशेष से सम्बन्ध नहीं माना जा सकता। यह रूप विभाजन ग्रथवा नामकरण कोई विशेष ग्रथं नहीं रखता। केवल रचना की संख्या का ज्ञान कराता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्रायः समस्त रूपों का मूल लोक-क्षेत्र में था। इन रचनाग्रों का विषय भी लोक-वस्तु से लिया गया था और ग्रनेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से घनिष्ठतः सम्बन्धित थे। ऐसी श्रवस्था में इस साहित्य के 'श्रलंकरण' भी लोक-क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले होने चाहिये।

### म्रलंकार-विधान

मनुष्य की ग्रभिव्यक्ति का प्रत्येक ग्रङ्ग उसके ग्रस्तित्व ग्रौर जीवन-प्रवाह का एक ग्रभिन्न ग्रङ्ग होकर जन्म लेता है: बाद में विश्लिष्टावस्था की ग्रोर बढ़ता है। क्योंकि उसके ग्रस्तित्व ग्रौर जीवन के प्रवाह विस्तृत होते जाते हैं, घनिष्ठत्व फैलता है,विवेक बढ़ता है,बुद्धि ग्रौर बिश्लेषणा भी बढ़ता है। तत्व-मूल ग्रद्वैत ही विविध रूपों ग्रौर अंशों में प्रसारित होकर बहुत्व, विविधत्व, विभिन्नत्व, प्राप्त कर लेता है। ग्रलङ्कार-विधान भी इस प्रक्रिया के श्रनुसार मूल ग्रभिव्यक्ति में ग्रगांगी भाव से ग्रद्वैतेन प्रकट हुए।

सर्वप्रथम 'म्रहं' ने जन्म लिया। म्रहं म्रद्वेत जिसमें समस्त प्रपंच इसी प्रकार सन्निहित थे, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष । सब कुछ 'म्रहं' या मैं। म्रादिम मानव ने प्रथमावस्था में पर-ग्रपर में ग्रयने साथ केवल ग्रपने ग्रस्तित्व को ही देखा।

किंतु यह 'ग्रहं' द्वैत मैं परिएात हो चला। 'ग्रहं' घोषी मानव से प्रकृति के तत्व जूभने लगे। यह 'ग्रहं' वादी ग्रपनी रक्षा ग्रौर विस्तार ग्रथवा भय ग्रौर रित की मौलिक प्रेरएाग्रों से उद्देलित होकर 'ग्रहं ग्रौर पर' का ग्रस्पष्ट भेद तो समभने लगा, पर 'पर' में ग्रहं का पुट लगा ही रहा।

तब तीसरी श्रवस्था में 'परत्व' स्थिर हुआ, पर 'श्रहंत्व' का तत्व' साहक्य' के साथ उसमें लगा ही रहा :

१—मैं ग्रौर तू

२--मैं ग्रौर यह

इन दोनों स्थितियों में से पहली 'साहश्य' का प्रथम रूप है। श्रौर 'दूसरा' 'दूसरा' रूप है। यही 'साहश्य विधान' प्रबल हुग्रा। 'मुफ जैसा यह'। यह श्र्मिदिम श्रनुभूति ही सभ्यता के विकास में श्रागे चलकर केवल साहश्याधार पर 'श्रलङ्कार' के रूप में (उपमावर्ग के रूप में) परिरात होगयी । इसका ग्रादिम मनोवृति के सबसे ग्रधिक निकट रूप 'रूपक' श्रौर रूपकातिशयोक्ति है। इस प्रकार के श्रलङ्कारों में हमें चमत्कार प्रतीत होता है, या श्रास्था या क्या? क्यों ये श्रलङ्कार हमें प्रिय प्रतीत होते हैं?

सीता का मुख चन्द्रमा है,

मुख चन्द्रमा के समान है।

ऐसे कथन जब कहे जाते हैं तब हमारे मन की क्या गित होती है ? शास्त्र-कार कहता है कि साहश्य विधान में चार तत्व होते हैं :

े. १—वर्ण्यं . उपमेय

२—अवर्ण्यः उपमान

३—धर्म : उपमेय उपमान में साहश्य के श्राधार का तत्व ।

४-वाचक: साहश्य बोधक।

'साहश्य बोध' की नृविज्ञान की दृष्टि से व्याख्या होजाती है, जैसा ऊपर बताया जा चुका है । बिना नृवैज्ञानिक व्याख्या के 'सीता के मुख के चन्द्रमा' होने जैसे वाक्य के ग्रर्थ ही समभ में नहीं ग्रा सकते।

मुख सुन्दर है। ठीक।

चन्द्रमा सुन्दर है। ठीक।

किन्तु मुख चन्द्रमा की भाँति सुन्दर है यह कैसे ? मनुष्य का सभ्यता के साथ विकसित बौद्धिक मानस इसे गम्भीरतापूर्वक स्वीकार कर सकत्ना है ? साइक्य में सहज श्रास्था श्रौर विक्वास श्राज मनुष्य को भी ग्रादिम उत्तराधिन

कार के रूप में मिले हैं। वह जब 'शास्त्रोपिर मानस' से पहले-पहल इस प्रकार के कथन को सुनता है तो उसमें साहश्य के साथ 'मुख श्रौर चन्द्रमा' के मूलभूत श्रद्धैत की श्रास्था रहती है, श्रौर इस प्रकार वह मूल ग्रानन्दानुभूति के उत्स के पास पहुँच जाता है, जहाँ विकसित बौद्धिकता तो पंगु हो जाती है, मूल श्रस्तित्व से निसृत लहरें उसके मानस का स्पर्श करने लगती हैं तभी वह बौद्धिक गिंवश्वता से जिस पर हँसता, उसी पर मुग्ध श्रौर श्रानन्द विभोर हो जाता है।

इसलिए उसकी साहश्यानुवृत्ति में, 'उपमेय-उपमान' में साहश्य बोघ होते हुए भी तादात्म्य श्रथवा श्रद्धैत रहता है, श्रौर जिसे 'धर्म' कहा जाता है, वह वस्तुतः श्रप्रस्तुत ही रहता है। यह 'धर्म' तो श्रागे की जिज्ञासा-वृत्ति का समा-धान मात्र है।

इस 'साहश्याधार' के श्रागे के विकास इसी मूल श्रादिम वृत्ति की श्रादिम कार्य-कारण प्रवृत्ति के परिएणाम हैं, श्रौर उसी के कारण हमें श्रानन्द प्राप्त होता है। वस्तुतः 'श्रलङ्कार विधान' श्रानन्द का माध्यम है, चमत्कार का नहीं। चमत्कार तो केवल 'श्राश्चर्य' श्रथवा श्रद्भुत का जनक है, जो बौद्धिक पक्ष में पृच्छा श्रथवा जिज्ञासो की ग्रोर श्रग्रसर करके ज्ञान के श्राविष्कार-श्रनुसधान में सहायक होता है, श्रौर भाव पक्ष में स्वयं एक भाव बनकर रह जाता है। श्रौर यह निश्चय है कि श्रलंकारों से जो चमत्कार साहित्यकार संभावित मानते हैं, वह मात्र श्राश्चर्य का भाव बनकर नहीं रह जाता। श्रतः श्रलङ्कार में चमत्कार की स्थित नहीं स्वींकार की जा सकती। काव्य में श्रलङ्कारों का प्रयोग काव्य के श्रन्तिम लक्ष्य 'श्रलौकिक श्रानन्द' के लिए ही होता है। इस श्रलौकिक श्रानन्द की मनोवैद्यानिक व्याख्या नृविज्ञान के लोक-मानस की व्याख्या के सहारे ही की जा सकती है।

रुय्यक ने सादृश्य गर्भ या उपमागर्भ २८ ग्रलङ्कार बताये हैं।

४--भेदाभेद तुल्य प्रधान:

१—उपमा, २—उपमेयोपमा, ३—म्रनन्वय, ४—ग्रौर स्मरण 5—ग्रभेद प्रधान:

६—ग्रारोप-मूल-रूपक-परिन्मान-पंदेह-भ्रान्ति-उल्वेक ग्रौर ग्रप-न्हति

२ ग्रध्यवसाय-मूल, उत्त्रेक्षा-ग्रौर ग्रतिशयोक्ति

१६--गम्यमान श्रीपम्यः

२—पदार्थगत—तुल्ययोगिता ग्रौर दीपक
 ३—काव्यार्थगत - प्रतिनस्त्पमा, दृष्टान्त ग्रौर निदर्शन

३-भेद प्रधान : व्यतिरेक-सहोक्ति-ग्रौर विनोक्ति

२—विशेषण वैचित्र्यः समासोक्ति श्रौर परिकर

१---विशेषएा विशेष्य व चित्रय : इलेष

१--- अप्रस्तुत प्रशंसा : (समासोक्ति के विरुद्ध होने के कारएा)

१---ग्रर्थान्तरन्यास (ग्रप्रस्तुत प्रशंसा का सजातीय होने के कारगा)

३—पर्यायोक्त व्याज स्तुति श्रौर श्राक्षेप गम्यत्व वैचित्र्य युक्त होने के कारए। इसी वर्ग में रखे गये हैं।

ये महत्वपूर्ण २८ ग्रलङ्कार 'साहश्याधार' पर खड़े हुए हैं, साहश्य के साथ किस विशेषता के समाविष्ट होने पर एक नए ग्रलङ्कार का जन्म होता है, यह उक्त ब्यौरे से स्पष्ट हो जाता है।

कार्यकारण श्रौर विरोध मूलवाले श्रलङ्कारों की स्थिति में यह लोक-मान-सीय तत्व श्रौर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

१—विरोध २—विभावना ३—विशेषोक्ति ४—सम ५—विचित्र ६— ग्रिधिक ७—ग्रन्योन्य ८—विशेष ९—ग्रसंगति १०—ग्रितशयोक्ति ११— व्याधान १२—विषम ।

इन ग्रलङ्कारों के नियोजन के मूल में शास्त्रीय हिष्ट विलक्षणता मानती है, ग्रीर विलक्षणता ग्रथवा चमत्कार के कारण इनमें ग्रलङ्कारत्व मानती है। किन्तु जिस नियोजन में ग्रास्था ही न होगी, उसे मन ग्रहण कैसे करेगा, ग्रौर बिना मन-बुद्धि को ग्राह्य हुए किसी प्रकार की विलक्षणता ग्रथवा चमत्कार का भाव ही कैसे उज्ज्वन हो सकता है? उदाहरणार्थ:

इत्मान की पूँछ में लगन न पाई स्रागि। सिगरी लङ्का जरि गयी, गए निसाचर भागि। इसमें इतनी बातें हैं:

१—हनुमान की पूंछ में श्राग नहीं लग पाई।

२-- उधर लङ्का समस्त जल गयी।

शास्त्रकार के मत से इसमें चमत्कार है, क्योंकि

१---कारण तो उपस्थित हुम्रा नहीं, म्रौर

२--कार्य होगया।

अब शास्त्रकार से सीघा प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि बौद्धिक चेतना में इस कथन के किस अंश में चमत्कार है, जबकि इसे बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकती।

लङ्का के जलने के लिए हनुमान की पूँछ में श्राग लगना श्रावश्यक है ?

वयों ? क्योंकि लङ्का हनुमान की पूंछ की ग्राग से ही जली थी यह कथा का तथ्य है।

किन्तु यहाँ हनुमान की पूंछ में ग्राग लगी भी नहीं ग्रौर लङ्का जल गयी। यह कैसे ? यह हो ही नहीं सकता ?

यदि यह लङ्का वही रावरण की लङ्का है, श्रौर वहाँ हनुमानजी हैं, तो पूंछ में श्राग लगनी ही चाहिये।

इस तर्क-प्रगाली से बुद्धि पहली ही बात को ग्राह्य नहीं करती, तो दूसरी को कैसे ग्रहण करेगी? ऐसा कथन उपहासास्पद ग्रौर मूर्खता पूर्ण माना जायगा, बौद्धिक चैतन्य से।

तब इस रचना को पहली बार सुननेवाला क्या इस ग्रर्थं को ग्रहरा करके इसमें चमत्कार मानता है कि ग्ररे, इतनी शीघता हुई लंका के जलने में कि उधर तो पूँछ में ग्राग लगायी गयी, किसी किसी ने समभा कि ग्रभी लगी ही नहीं, इतनी जल्दी लग कैसे सकती है, ग्रीर उधर लङ्का जल भी गयी। इतनी 'त्वरा दिखाने के लिए यह कथन है। काम दोनों हुए पर बहुत त्वरा के साथ, कि उनमें कार्य-काररा का सम्बन्ध ही नहीं जाना जा सका। ग्रब इतना बड़ा ग्रर्थं स्पष्ट होने पर तो चमत्कार कुछ रह ही नहीं जाता। यह छल छल के रूप में क्या चमत्कार दे सकता है?

ग्रतः ऐसे कथनों में भ्रलंकारत्व का तभी प्रतिपादन हो सकता हैं, जब यह माना जाय कि पद्य का पहला प्रभाव यह पड़ा कि:—

१---हनूमान की पूँछ में ग्राग लगाने की तय्यारियाँ हुईं।

२-- श्राग लगायी गयी।

३-पर ग्रभी भ्राग पूँछ में लग नहीं पायी थी।

४ - उधर लङ्का एक दम उससे पहले ही जलकर राख हो गयी।

ये चारों बातें हुई श्रौर यथार्थतः हुईं। इस कथन की प्रत्येक बात सत्य है श्रौर तथ्य है। इसे ही इस कथन में हम श्रास्था का नाम देते हैं।

इस श्रास्था के कारण ही दूसरा प्रभाव होता है-

श्रोह, यह तो बड़े श्राश्चर्य की बात हुई।

यह तो वस्तुतः चमत्कार हुग्रा। केवल इसी विधि से ऐसे वाक्यों में श्रल-ङ्कार ग्रिभिग्नेत सिद्ध होता है।

क्या यह विधि ारिकासना अस्त है ? बौद्धिकता से प्रथवा शिष्ट-विशिष्ट-संस्कार से मानस इस चमत्कार को न ग्रहण कर सकता है, न इस मिथ्यात्व को ग्रलङ्कार मान सकता है। लोक-मानस ग्रपने ग्रादिम काल की स्फुर्लिंग से इसको उक्त विधि से स्वीकार कर लेगा, उसके ग्रानन्द को प्राप्त कर लेगा ग्रौर तब बौद्धिक ग्राक्रमण से उसके भाषागत छद्म को दूर हटाका शैली की विचित्रता का भी ग्रमुभव कर लेगा।

उक्त कथन में अनुभूति का जो सत्य प्रस्तुत हुआ है, बिना कारण के ही कार्य होने की अनुभूति का सत्य, वह कथन के रूप के साथ अद्वैत होकर ही आता है, और उसे लोक-मानस पूर्ण प्रत्यय से स्वीकार करके कवियों के ऐसे उद्योगों को सार्थक करता है।

इस दृष्टिकोरा से यह यथार्थ सिद्ध होता है कि अलङ्कार-विधान का समस्त रूप ही लोक-वार्ता तत्व से सम्बन्धित है, बिना उस तत्व के अलङ्कारों की यज द्वारिता ही समाप्त हो जायगी और काव्य की शोभा में कमी आ जायगी।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या चमत्कार तक पहुँचने के लिए कोई श्रीर भी मार्ग है ? चमत्कार जब चमत्कार के लिए हो तो भी क्या उक्त श्रास्था की श्रीर उसकी पृष्ठभूमि के लिए लोक-मानस की श्रपेक्षा रहेगी ? क्या यह सिद्धांत सभी प्रकार के श्रलङ्कारों के सम्बन्ध में लागू होता है ? या इसके कुछ श्रपवाद भी हो सकते हैं ? शब्दालङ्कारों के लिए किस प्रकार की श्रास्था श्रपेक्षित हो सकती है ?

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने लिखा है:

''शब्द रचना की विचित्रता प्रायः वर्गों भ्रौर शब्दों की पुनरावृत्ति पर भ्रवलंबित है। श्रौर अर्थ की विचित्रता विभिन्न प्रकार के अर्थ वैचित्र्य पर। 'विचित्रता' कहते हैं लोकोत्तर अर्थात् लोगों की चित्रभावेक-साधारण बोलचाल से भिन्न शैली द्वारा अतिशये (अत्यन्त बढ़कर) वर्णन किया जाना। कहा है श्री अभिनवगुप्त पादाचार्य ने—

''लोकोत्तरेण चैवातिशयः ''श्रनया श्रतिशयोक्त्या —विचित्रतया भाव्यते" (ध्वन्यालोक लोचन व्याख्या पृ० २०८)

जैसे [१] वन गाय गैय्या के समान है, [२] क्या यह बन गाय है ग्रथवा गैय्या ? [३] यह बन गाय नहीं किन्तु गैय्या है, [४] बन गाय मानो गैय्या है। यह वाक्य लोगों की साधारण बोलजाल में कहे गए हैं, इसमें उक्त वैचित्र्य नहीं, जिससे कुछ ग्रानन्द प्राप्त हो। ग्रतएव इनमें ग्रलङ्कार की स्थिति नहीं। यद्यपि इन वाक्यों में क्रमश: उपमा, संदेह, ग्रपह्नु, ति, ग्रीर उत्प्रेक्षा ग्रलङ्कारों के लक्षणों का समन्वय हो सकता है। किन्तु यदि इन्हीं उपर्युक्त वाक्यों के स्थान पर [१] मुख चन्द्रमा के समान है [२] यह मुख है ग्रथवा चन्द्रमा [३] यह मुख नहीं किन्तु चन्द्रमा है। [४] मुख मानो चन्द्रमा है इस प्रकार वाक्य कहे जाएँ तो इन वाक्यों में क्रमश: उपमा, संदेह, ग्रयन्हुति, ग्रीर उत्प्रेक्षा

म्रलङ्कारों की स्थिति हो जाती है। क्यों ? इसलिए कि यह वाक्य साधारए बोलचाल में नहीं कहे गए, इनमें लोकोत्तर ग्रतिशय ग्रर्थात् उक्ति वैचित्र्य है। इस प्रकार का उक्ति वैचित्र्य ही काव्य को सुशोभित करता है"। इसमें सेठजी ने प्रमाएा सहित यह बतलाया है कि सामान्य बोलचाल में ग्रलङ्कार होते ही नहीं, उस बोलचाल के वाक्य

का रूप भले ही अलंकार की भाँति का हो। दूसरे शब्दों में 'व्यवसायात्मक' वाक्यों में भ्रलङ्कार नहीं माना जा सकता।

र्-२—जो वाक्य सामान्य बोलचाल के नहीं होते उनमें ही श्रलङ्कार प्रति-ष्ठित होता है। दूसरे शब्दों में जो वाक्य व्यवसायात्मक नहीं, जो वाक्य जीवन के

सामान्य व्यापार भ्रथवा तथ्य मात्र का उल्लेख नहीं करते वरन इनसे भ्रन्यथा वृत्ति को भ्रभिव्यक्त करते हैं, उनमें ही अलङ्कार प्रतिष्ठित √३—ऐसी ग्रन्यथा वृत्ति को लोकोत्तर कह सकते हैं ? लोक के सामान्य

धरातल से उत्तर ग्रथवा ऊँचा या श्रेष्ठ।

८४ — ऐसी लोकोत्तर स्थिति में एक ग्रतिशय भी होना चाहिये। इस ग्रति-शय से ही वैचित्रय श्राता है। इस समस्त कथन में 'लोकोत्तर' ग्रौर 'ग्रतिशय' विशेष व्याख्या चाहते हैं।

यह बन गाय गैय्या के समान है। श्रीर यह मुख चन्द्रमा के समान है-इन दोनों में पहले से दूसरे में क्या लोकोत्तरता है ? यह कहना कि दूसरे वाक्य में.

बोलचाल की सामान्य शब्दावली नहीं, वस्तुतः कुछ न कहने के बराबर•है। क्यों सामान्य बोलचाल की शब्दावली नही ? वास्तविक बात यह है कि दूसरे वाक्य का विधान एक प्रकार के सौन्दर्य-विधान के लिए हुम्रा है। वह सौन्दर्य-विधान क्यों हैं ? एक किसी का मुख है, उस मुख पर सीन्दर्य लक्षित है। वह सौन्दर्य चन्द्रमा के प्रतीक से हृदयंगम कराया जाता है ? मुख का वर्ण्य होना लौकिक व्यापार नहीं ? किसी मुख के वर्णन की क्या

श्रावश्यकता है ? फिर मुख के सौन्दर्य का वर्णन क्यों ? उसके लिए एक बेकार की चीज चन्द्रमा को प्रतीक रूप में प्रस्तुत करना—ये सभी व्यापार

ऐसे हैं जो सामान्य लोक-स्तर के लिए व्यर्थ, उपहासास्पद, श्रीर वस्तुतः श्रर्थ-हीन हैं। इन्हें मनीषी लोकोत्तर कहते हैं। श्राश्चर्य ! चन्द्रमा में सौन्दर्य एक

१. संस्कृत साहित्य का इतिहास-लेखक: कन्हैयालाल पोद्दार (द्वितीय भाग) प्रथमावृत्ति सन् १६३८ पृष्ठ संख्या १०३-१०४।

होता है।

इस प्रकार के मात्र कथन में कोई चमत्कार नहीं हो सकता । इसके लिए मनो-वैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी भ्रानिवार्य है । 'मुख श्रौर चन्द्रमा' के तुलनीय होने में विश्वास श्रथवा श्रास्था होनी ही चाहिये । यह श्रास्था लोक-मानस से ही संभव है. मनीपी मानस से नहीं । श्रतः चमत्कार केवल उक्ति वैचित्र्य में नहीं होता। विचित्रतापूर्वक कहने मात्र में श्रलङ्कार नहीं, वह 'उक्ति' श्रपने वैचित्र्य के द्वारा जिस वैचित्र्य को प्रकट करती है, उस वैचित्र्य को भी यथातथ्य मानने से ही वैचित्र्य सिद्ध होता है । बिना इसके 'वैचित्र्य में' चमत्कार नहीं हो सकता।

क्योंकि भ्रास्था के बिना श्रनुभूति नहीं हो सकती, जो कविता का प्राग्ग है।

तथ्य हो सकता है, मुख में सौन्दर्य एक तथ्य हो सकता है। पर चन्द्रमा श्रौर मुख के सौन्दर्य को परस्पर तुलनीय करने से ही तो व्यर्थता श्राती है। श्रतः

'चमत्कार जब चमत्कार के लिए' हो तब भी उक्त श्रास्था के बिना श्रसंभव है। चमत्कार 'चमत्कार के लिए' का श्रिभियाय केवल यह है कि उस चमत्कार का उपयोग किसी श्रम्य पूर्ति के लिए नहीं हो रहा है। किन्तु चमत्कार स्वयं कव चमत्कार प्रतीत होगा, बिना मन की उस श्रास्था के जिसका उल्लेख किया जा खुका है। वह श्रास्था लोक-मानस की वस्तु है, मनीषी मानस की नहीं। हाँ, शब्द-चमत्कार श्रथवा के सम्बन्ध में यह श्राभास होता है कि इसके लिए वैसी किसी श्रास्था की श्रावश्यकता नहीं। श्रक्षरों श्रथवा शब्दों की विशेष प्रकार की श्रावृत्ति श्रथवा उपयोग में एक कौशल रहता है, वह कौशल स्वत: चमत्कार पैदा करता है।

राधा के बर बैन सुनि चीनी चिकत सुभाय। हाख दुखी, मिसरी मुरी, सुधा रही सकुचाय।।

जहाँ तक इन चरणों के अर्थ का सम्बन्ध है आस्था की आवश्यकता है, किन्तु 'व' 'च' 'म' 'र' 'स' इन अक्षरों की आवृत्ति से जो चमत्कार पैदा होता है, उसके लिए तो किसी मानसिक आधार की जरूरत नहीं, इनमें चमत्कार प्रत्यक्ष है, इसके लिए किसी अन्य मानसिक प्रक्रिया की अपेक्षा नहीं होती। किन्तु यहाँ भी एक मौलिक प्रश्न उपस्थित होता है कि हमें ऐसे अक्षरों की आवृत्ति में किसी प्रकार का चमत्कार क्यों प्रतीत होता है ? क्या इसलिए कि किव ने कैसा कौशल दिखाया है कि ऐसे अक्षर इकट्टों कर दिये

चमत्कृत होकर कृतिकार पर घ्यान जाता है। फलतः चमत्कार तो उन ग्रक्षरों की श्रावृत्ति से स्वयं स्फूर्जित है। ग्रक्षर ग्रथवा शब्दों की यह ग्रावृत्ति क्यों प्रिय

हैं ? नहीं। क्योंकि पहले हमें इनमें चमत्कार प्रतीत होता है, चमत्कार से

अौर चमत्कारक प्रतीत होती है ? यह क्या केवल एक शरीर-विज्ञान का तथ्य

मात्र है या उसके पीछे भी कोई मानसिक संस्कार है। यदि कुछ श्रौर विश्ले-षरा करके देखा जाय तो यह विदित होगा कि:

- १— ग्रक्षर ग्रथवा शब्द की ऐसी भ्रावृत्ति से वाक्य में एक तुलगि । (Ryblim) (रिद्म ताल) पैदा हो जाती है। यह वात ध्यान देने योग्य है कि अलङ्कार-शास्त्र ने अनुप्रास के लिए, अक्षरावृत्ति के लिए स्थानावृत्ति को महत्व दिया है। ग्रौर यह महत्व स्वभावतः 'तुलगित' के कारए। ही है। जहाँ अक्षरावृत्ति से 'तुलगित' (ताल) पैदा नहीं होती वहाँ चमत्कार नहीं हो सकता । तुलगित का लोक-मानस के श्रादि नृत्य से घनिष्ठ सम्बन्ध बँठता है। तुलगित से बौद्धिकता को चमत्कृत होने का कोई कारए। नहीं।
- २—ग्रक्षर ग्रथवा शब्द की ग्रावृत्ति का लोक-मानस से ग्रादिकालीन सम्बन्ध है। क्योंकि मूल मानसिक प्रक्रिया में यदि प्रथम इन्द्रिय ज्ञान पुनः प्रस्तुत हो तो वह विशेष परिचित ग्रौर विशेष निजी विदित होने लगता है। इससे वह प्रिय लगने लगता है। यद्यपि बौद्धिक प्रक्रिया के लिए इस ग्रावृत्ति में कोई ग्रथं नहीं होता, पर लोक-मानस का ग्रपना ग्रादिम दाय ग्राज भी इसमें ग्रानन्द ग्रथवा चमत्कार ग्रमुभव करता है। यह ग्रावृत्ति तुलगित (रिद्म) के साथ उसको ग्रीर भी ग्रधिक ग्रालहादक हो जाती है।
- ३—लोक-मानस के श्रादिम संस्कारों में श्रक्षर श्रथवा शब्द के प्रति एक टोने जैसी श्रास्था थी। किसी श्रक्षर श्रथवा शब्द की बारवार की श्रावृत्ति में उसे मंत्र जैसी श्रास्था रहती है, वह चाहे कितनी ही क्षीण क्यों न हो, कितनी ही दुर्बल क्यों न हो? इस कारण भी उसे ऐसी श्रावृत्ति में एक विशेष उपलब्धि का श्रानन्द मिलतें। है। किसी विशेष नाम को बार-बार जपने में भी यही श्रास्था काम करती है।

इन तत्वों के प्रतिरिक्त इन शब्दालङ्कारों में ऐसे चमत्कारों को ग्रौर कैसे सिद्ध किया जा सकता है ? ग्रौर इन सब तत्वों का सम्वन्य मानस की लोक -वार्ता तत्व विषयक पृष्ठभूमि से है ।

श्रतः श्रलङ्कार का श्रस्तित्व जिन तत्वों के श्राधार पर होता है, उनमें लोक-मानस की पृष्ठभूमि सदैव उपस्थित रहती है।

मनुष्य की समस्त सत्ता श्रौर जीवन-प्रवाह 'वर्तमान' को मध्य विन्दु मान-कर भूत श्रौर भविष्य के दो स्तम्भों पर खड़ा हुग्रा है । 'वर्तमान' केवल ग्रपने श्रस्तित्व को प्रामािएक मानता है, शेष दो को श्रप्रामािएक। क्योंकि ये दोनों

ग्रप्रत्यक्ष हैं। पर 'भूत' तो 'वर्तमान' में होता हुग्रा ही भूत बना है। पर ग्राज सत्ताशील न होने के कारण ही वह अप्रामाणिक होगया है। पर किसके लिए? यह ग्रप्रामा एिकता केवल उस व्यक्तित्व के लिए है जिसकी समग्रता वर्तमान से ही संबद्ध है । यह व्यक्तित्व 'चेतना-मानस' के बौद्धिक व्यापार में ही समग्रत: श्रोत-प्रोत है। श्रतः इतना वर्तमान-निष्ठ व्यक्तित्व ही भूत श्रौर भविष्य को ग्रप्रामाणिक मानता है। पर मनुष्य का ग्रवचेतन मानस पिछले वर्तमानों की श्रप्रामाणिकता का संग्रह है। वह कितने ही रूप में ग्रपने व्यक्तिगत भत को भी सुरक्षित रखता है, श्रौर दाय के रूप में श्रपने पूर्वजों की परम्परा के तत्वों को भी सुरक्षित रखता है, ग्रीर इस भूत के कारए। ही भविष्य के प्रति भी श्रास्थावान बन जाता है, क्योंकि 'वर्तमान' से हटने पर 'भूत श्रीर भविष्य' का श्रन्तर महत्वहीन हो जाता है। वर्तमान के श्रितिरिक्त शेष समस्त श्रन्भितयाँ 'ग्रवर्तमान' ही होती हैं। ग्रतः चेतन मानस के लिए यथार्थतः उनका एक ही , दर्जा है। यही कारए। है कि यह भूत ही वर्तमान को लाँघकर भविष्य का स्वरूप ग्रहरण कर लेता है। जब तक हमारा चेतन मानस 'वर्तमान' मात्र से सम्बन्धित रहता है तब तक वह व्यवसायिक रहता है, तब तक वह ग्रलोकोत्तर होता है। 'वर्तमान' से हटकर चेतन मानस जब मानस के भ्रन्य पर्ती से किसी प्रकार की प्रेरणा ग्रहण करता है, तो हम उसे 'कल्पना' का सहारा लेते हए मानते हैं, श्रौर उस प्रोरणा की उपलब्धि ही लोकोत्तर होती है। इस 'लोकोत्तर' उप-लब्धि का रहस्य मूलतः लोक-मानस से ही संबद्ध है। लोकोत्तर की सीधा परिभाषा यही है कि जो उपलब्धि हमें प्रवहमान-वर्तमान से संबद्ध चेतना से मुक्त करदे, वहीं लोकोत्तर है । प्रत्येक कला इसी की सिद्धि के लिए जन्म लेती है। लोकोत्तरता घनिष्ठ रूपेगा लोक-तत्व के मूल संस्थान से सम्बन्धित है, यह इस विवेचना से सिद्ध है।

छन्दों श्रीर श्रलङ्कारों में लोक-तत्व, लोक-वार्ता श्रीर लोक-प्रवृत्ति का हिन्दी में यही रूप मिलता है।

वस्तु के सम्बन्ध में पहले श्रध्यायों में चर्चा हो चुकी है। किन्तु यहाँ एक विषय का उल्लेख कर देना श्रावश्यक हैं। ब्लूमफील्ड ने कथानक रूढ़ियों श्रथवा श्रभिप्रायों का श्रध्ययन करते हुए कई निबन्ध लिखे हैं। उनमें उन्होंने यह लिखा है कि

"हिन्दू कथाओं में घटनाएँ भरी पड़ी हैं। ये, नियमतः ग्रन्य कहा-नियों से भपटी हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति है; ग्रौर ये विशेषतः सुनिश्चित ग्रौर प्रयोग-सिद्ध कथानक रूढ़ियों की लम्बी परम्परा पर निर्भर करती

#### हैं।' एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं-

हिन्दू कथाएँ श्राघुनिक काव्य में लोक वार्ता के रूप में प्रसारित हो रही हैं।—निःसन्देह इन पुस्तकों में विविध हिन्दू मनीषी (classic) साहित्य की पुरानी कहानियों की ही श्रीधकांशतः गूँज है।

यह श्रत्यंत ही सन्देहास्पद है कि इनमें स्वतन्त्र प्रकार की भी सामग्री है, ग्रर्थात् ऐसी भी कहानियाँ इनमें हैं जो पुरानी मौलिक हैं श्रौर जो केवल मौिखक परम्परा में ही जीवित हैं, ग्रौर जो कभी किसी हिन्दू भाषा में नहीं लिखी गयीं। 2

ब्लूमफील्ड ने यह कथन कुछ अद्भुत रूप से किया है। इसका अभिप्राय सीचे शब्दों में यह है कि लोक-कथाओं में जो कथानक रूढ़ियाँ अथवा कथांश मिलते हैं, वे सभी मनीषी परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये हैं फिर इस सीधी सी बात में एक घुमाव देकर वे यह कहना चाहते हैं कि ऐसे अभिप्राय, होसकता है, कभी स्वतन्त्र रहें हो पर आज उनकी स्वतंत्र मौलिक परम्परा नहीं मिलती। वे हिन्दुओं की किसी न किसी भाषा में परिनिष्ठित साहित्य में अवश्य सिममिलत हो चुके हैं। इनमें उन्होंने इस संभावना को एक प्रकार से स्वीकार कर लिया है कि किसी भी भारतीय भाषा में लिखे जाने से पूर्व वे अभिप्राय भले ही मौखिक रूप में लोक-वार्ता की मूल सृष्टि के रूप में प्रचलित रहें हों, पर आज तो उनका प्रत्येक अभिप्राय परिनिष्ठित साहित्य की जूठन ही है।

ब्लूमफील्ड ने बाद में जिस संभावना को स्वीकार किया है, वह यथार्थ है। कितने अभिप्राय ऐसे हैं जो विश्व के अनेकों भागों में आज भी मौखिक रूप से प्रचलित हैं। फिर वृहत्कथा अथवा बहुकहा का प्रमाण है। वह शिवजी से मौखिक सुना गया है। गुणाढ्य ने घोर जंगल में बैठकर वह कथा संग्रह विखा। निश्चय ही बृहत्कथा लोक-कथाओं का एक व्यवस्थित संग्रह है। धनपाल ने लिखा है कि बृहत्कथा अन्य कथा-ग्रन्थों के लिए एक स्रोत का काम देती है। गोवर्द्ध न ने गुणाढ्य को बाल्मीिक और व्यास के साथ आदर के साथ नमस्कार किया है। उसके मत से तो स्वयं व्यास ही गुणाढ्य के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं।

महाभारत की रचना के सम्बन्ध में व्यासजी ने जो लिखा है, उससे भी यह सिद्ध होता है कि वह अनुश्रुतियों और लोक-वार्ता से संकलित किया गया है। यों उसमें स्थान स्थान पर ऐसी कहानियों का भी संकेत है जो मौखिक रूप

१--जर्नल ग्राफ ग्रमेरिकन ग्रौरियण्टल सोसाइटी, वोल्यूम ४० पेज १८।

१— जर्नल श्राफ ग्रमेरिकन ग्रोरियण्टल सोसाइटी, बोल्यूम ३६ पेज ५०-दर्।

से प्रचलित थीं और जहाँ तहाँ उदाहरए। और ६०टान्त के लिए काम में लायी जाती थीं। जैसे नलोपाख्यान। सर जार्ज ग्रियर्सन ने लिखा है कि

"कुछ ऐसे विद्वान हैं (जिनमें वे स्वयं भी हैं) जो यह विश्वास करते हैं कि संस्कृत साहित्य ने प्राकृतों से जितना ग्रधिक लिया है, उतना स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि महाभारत ने भी पहले लोक महाकाव्य (Folk epic) के रूप में प्राकृत में किसी पहले की परम्परा से नाम ग्रहण किया। उससे संस्कृत में लिया गया। संस्कृत में उसे परिष्कृत किया गया। उसका संबर्द्धन किया गया ग्रौर उसी में उसे ग्रन्तम रूप मिला" भ

इन समस्त प्रमाणों से यह सम्भावना पुष्ट होती है कि महाभारत भी लोक-कथा के रूप में प्रचलित था। रामायण के सम्बन्ध में हम श्राधुनिक श्रनुसंधानों का परिणाम पहले लिख ही चुके हैं। श्रतः भारतीय कथा साहित्य के समस्त स्त्रोतों का मूल स्रोत लोक-वार्ता में ही विदित होता है। श्रतः प्रत्येक श्रभिप्राय का जन्म लोक-क्षेत्र में ही हुश्रा था, श्रौर वे श्रभिप्राय श्रथवा कथानक रूढ़ियाँ श्रपने स्वभाव के श्रन्दर भी लोक-मानस का तत्व छिपाये हुए हैं।

रीतिकाल से पूर्व तक का हिन्दी साहित्य लोक क्षेत्र से घनिष्ठ रूपेगा सम्बन्धित था। उस काल से पूर्व की प्रायः समस्त साहित्यिक निधि लोक में मौखिक रूप से सुरक्षित सामग्री में से संकलित की गयी थी। ग्रौर ऐसी महान प्रतिभाग्रों ने उन्हें परिनिष्ठित क्षेत्र में स्थापित करने की चेप्टा की जो स्वयं लोक-क्षेत्र के अंश थे, जिनमें समस्त पांडित्य लोक-क्षेत्र के प्रवाह में से ही मिला था।

कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहाविरे की हिष्ट से 'मिस-कागद' नहीं छूते थे। जिनके व्यक्तित्व का समस्त मौलिक निर्मांग लोक-प्रवाह में हुग्रा था। इन ग्रौर इनकी परम्परा के सभी किवयों की स्थिति लोककिवयों की स्थिति थी। इनके काव्य के समस्त ताने-बाने मूलतः लोक के ताने-बाने थे। उस पर कभी कहीं कहीं मनीषी परिष्कार किया गया ो

R—There are some scholars (including the present writer i.e. G. Grierson) who believe that Sanskrit Literature owes more than is generally admitted to works in the Vernacular and that even the Mahabharat first took its form as a folk epic in an early Prakrit, and was subsequently translated into Sanskrit, in which language it was further manipulated, added to and received its final shape. (Ency. Britt. Vo. XXII, p. 253)

कवीर ने मसिकागद छुआ ही नहीं था। सूर ग्रंघे थे, वे मसिकागद छूते ही क्यों? उनका भाषा-कोष लोक-भाषा का कोष था। उन्हें महाप्रभु बल्लभा-चार्य ने बल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित किया, श्रीर तब उन्हें स्वयमेव समस्त जानका-गिर्म स्फुरी। कोई भी सूर का पाठक यह जान सकता है कि लीला की प्ररेगा भागवत से हो भी सकती है, पर श्रिधकांशतः तो उसका जो लोक में प्रचलित सूत्र था वह सूर के हाथ लगा श्रीर उसे ही उन्होंने लोक-वागी में प्रस्तुत कर दिया।

तुलसी ने 'रामकथा' अपने गुरु से जूकर खेत में सुनी थी। उसी सुनी कथा के आधार को लेकर बाद में निगमागम पुरागा तथा अन्य से उसे पल्लिवत-पुष्पित किया।

श्रतः सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय, श्रौर प्रेम गाथा प्रभृति सभी का साहित्य लोक-भूमि के श्रत्यधिक निकट है। यही कारण है कि श्राइने श्रकवरी की साहित्य की परिभाषा में न तो इन महापुरुषों के काव्य श्राते थे, न इनकी कृतियों को साहित्य-ग्रन्थों में उसने समाविष्ट ही किया ।

### सातवाँ ग्रध्याय

# लोक-विश्वास

हिन्दी साहित्य के उपरोक्त विवेचन से यह तो सिद्ध हो ही चुका है कि हिन्दी साहित्य ने लोक भाषा, लोक तत्व, लोक साहित्य से कई शताब्दियों तक घिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखा। हिन्दी साहित्य में वस्तुतः शास्त्रीय दृष्टिकोएा सत्रहवीं शताब्दी में ही पनपा, उसमें भी लोक साहित्य से सम्पिकत धारा निरन्तर प्रवहमान रही। लोक-साहित्य ने हमारे इस साहित्य को किस प्रकार कितना प्रभावित किया, यह ग्रव विचार का विषय नहीं रह गया। किन्तु इस समस्त विचारएा के साथ जब हम यह देखते हैं कि हिन्दी साहित्य के इन युगों ने लोक विश्वास को लोक वार्ता ग्रीर लोक गाथा की ग्राधार शिला हैं, कितने गहरे पैठे हुए हैं, तो ग्राश्चर्य होता हैं। यहाँ हिन्दी साहित्य में, इस काल में लोक विश्वासों की क्या स्थिति थी, इसका विश्लेषए। करना है।

सुविधा की दृष्टि से लोक विश्वासों को तीन श्रे शियों में विभाजित किया जा सकता है।

१---धर्म सम्बर्धित लोक-विश्वास ।

All mythologies have animistic bases, they were to begin with systematised folk belief which were carried hither and thither in various stages of development by migrating and trading people. (P.VII)

२-इन्डियन मिथ एण्ड लीजेण्ड्स में मेकेञ्जी ने प्रीफेस में लिखा है :

२--समाज सम्बन्धित लोक-विश्वास ।

३-व्यक्ति सम्बन्धित लोक-विश्वास ।

किन्तु वास्तविक बात यह है कि ऐसे लोक विश्वासों को उक्त रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसका प्रत्येक विश्वास उसकी धार्मिक ग्रास्था है, भले ही वह उसमें कर्म धर्म न समभता हो। उस विश्वास का संबंध किसी न किसी प्रकार की ग्राभिव्यक्ति से होगा ही, श्रौर प्रत्येक ग्राभिव्यक्ति का सम्बन्ध, समाज, व्यक्ति ग्रौर उनकी परम्परा से भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के लिए ग्राभिप्रेत होता है।

हाँ, ये विश्वास ऐतिहासिक क्रम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किन्तु यहाँ भी वास्तविक कठिनाई ग्राती है। ये विश्वास इतिहास के जिस युग में पहले-पहल उदित हुए, उस युग की सामग्री ग्राज कहाँ है। जिन्हें भी हम लोक विश्वास कहते हैं, उनका ग्रादिम मूल प्राग्ऐतिहासिक है। फलतः सभी विश्वासों को ऐतिहासिक क्रम से विभाजित करके प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्रतः यहाँ पर बिना किसी वर्गीकरण का प्रयत्न किये लोक-विश्वासीं श्रौर उन पर कुछ विचार देने की चेष्टा की जा रही है।

> देवी-देवता फल प्रदान करते हैं, इस विश्वास का मूल ग्रादिम टोने में है। टोने का सिद्धान्त ही है कि विशेष अनुष्ठान से किसी शक्ति को वश में करके अपने मन की अभिलाषा पूरी करा लेना। यह (magic) टोना धर्म का मूल बीज है। श्रायों का 'धर्म' का स्वरूप पूर्णतः ।स्थर हो गया है । फिर भी उसमें 'यज्ञ' से किसी फल की याचना का प्रश्न नहीं । यज्ञ देवतास्रों को सन्तुष्ट करने स्रौर प्रस<u>ुत्</u>न करने के लिए किये जाते हैं। किन्तू राम-कथा में स्वयं यज्ञ-देवता 'चर' लेकर निकलते हैं, उस 'चर' के पदार्थ से गर्भ रहता है ग्रौर सन्तान पैदा होती है। वह यज्ञ किया ही गया था पुत्र प्राप्ति के लिए । दशरथ का यह पुत्रेष्टि-यज्ञ संभवतः वैदिक के साथ लोक-धर्म के टोने के विश्वास का प्रथम मेल-जोल है। देवी-देवताओं की मान-मनौती सुरदास ने यशोदा के द्वारा वतायी है, वह विल्कुल लोक-विश्वास की चीज है। देव >यज्ञ >यज्ञ-पुरुष >यज्ञ-पुरोहित >ॠिंद्ध>सिंद्ध>नाथ>गुरु। यह एक बीज के विकास का स्वरूप है, इसमें यह स्पष्ट है कि शनैः शनैः लोक-तत्व प्रबल होता गया है, वैदिक तत्व उसी क्रम से कम होता गया है। यज्ञ-पूरुष ने 'चर' दिया।

सिद्ध | पुरुष ने फल दिया। नाथ | भभूत दी। गुरू | ग्राशीर्वाद दिया।

इस समस्त व्यापार में 'अंशांशी' सम्बन्ध से टोने का भाव विद्यमान है। 'चर' ग्रग्नि ग्रथवा युज्ञ के द्वारा देवताग्रों का अंश ही 'चर' के पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। 'फल' सिद्ध पुरुष के स्पर्श से उसका अंश रूप हुग्रा। 'भभूत' शरीर पर रहने से, ग्रथवा चुटकी के स्पर्श से उसी महत्व को पा सकी। ग्राशी-विद शब्द-रूप में वक्ता का ग्रंश हैं। इसमें पदार्थ-प्राग्ता से सम्बधित ऐनिमिष्टिक (animistic) तत्व विद्यमान है। पदार्थ में उसके ग्रंशी का प्राग् ग्रथवा ग्रात्म-तत्व रहता है ग्रौर उसके द्वारा वह ग्रन्थत्र प्रेषित किया जा सकता है। चर्र फल भूत श्राशीर्वाद।

यह क्रम भी एक विकास को ही सिद्ध करता है। लोक-वार्ता से यज्ञ के साथ 'चरु' का संयोग हुआ। 'यज्ञ' संस्कृति का आनुष्ठानिक रूप समाप्त हुआ तो यज्ञ के गुरा पुरोहित अथवा ऋषि में संक्रमरा कर गये। सिद्ध अथवा ऋषि बहुधा जंगलों में ही मिलते हैं। चरु के प्रसाद ने यहाँ फल का रूप लिया। ऋषि संस्कृति के वातावररा में यह फल 'जौ' या 'अक्षत' का रूप ग्रहरा कर लेता। किन्तु तपस्वियों और योगियों के साथ धूनी भी होती है। यूनी एक अर्थ में 'यज्ञ' की ही स्थानापन्न (Substitute) है। अग्नि से संबंध स्थापित करने का माध्यम। भभूत में जहाँ 'अंशांशी' टोने का भाव है, वहीं 'बलि' के 'प्रसाद' का भी भाव है। बिल दिये हुए पदार्थ के किशी 'अंश' को ले जाकर खेध में गाड़ देने से, आदिम मानव विश्वास करता है कि, उसकी उर्वाराणिक बढ़ जायगी। भभूत उसी प्रकार 'उर्वरत्व' प्रदान करता है। उसी प्रकार 'आशीर्वाद' के 'शब्द' के साथ 'मन्त्र' का भाव भी प्रस्तुत होता है।

देवी-देवता के मूल बीज ग्रादिम मानव की उस ग्रनुभूति में थे जिसमें वह एक ऐसे ग्रस्तित्व में ग्रास्था करने लगता है जो उसकी चाह की पूर्ति करता है। उसे ढङ्ग से वश में किया जा सकता है। इसी 'ग्रस्तित्व' ने ग्रनेकों रूपों में देवी-देवताश्रों को खड़ा किया। इस चक्र से सृष्टि के चाहे जिस ब्यापार में देवी-देवता के दर्शन किये जा सकते हैं।

रामचरित मानस में सीताजी गौरी पूजा के लिए गयीं हैं। "खसी माल मूरित मुस्कानी" देवी द्वारा फल-प्राप्ति का संकेत है।

- । देवी देवता फल ही नहीं प्रदान करते रक्षा भी करते हैं।
- **छ देवी-देवताओं और मनुष्यों में आदिम मानस भेद नहीं करता । उसे दोनों**

के व्यापार एक से विदित होते हैं। फिर भी वह देव को देव समभता है, श्रौर मनुप्य को मनुष्य। यह बात हमें साहित्य में स्पष्ट दिखाशी पड़ती है। शिव श्रौर पार्वती में देवताश्रों का यह श्रादिम स्वरूप श्राजतक सुरक्षित है। ये ठीक मानव की तरह जहाँ तहाँ विचरण करते, श्रौर मानवों से बोलते-चालते, उन्हें कष्टों से मुक्त करते प्रतीत होते हैं। ये मनुष्य के साथ युद्ध भूमि में भी उतर पड़ते हैं। सरस्वती देवी देवताश्रों के कहने से मंथरा की बुद्धि को उलटा कर गयीं। इन्द्र छद्म रूप में श्रहत्या को छलते हैं। बड़े देवता ही नहीं स्थानीय देवताश्रों का भी ऐसा ही रूप है।

बन देवी बन देव उदारा। करिहाँह सास ससुर सम सारा।

किसी देवता की कहानी या चिरत का पाठ एक विशेष महत्व रखता है। इसमें यह मान्यता है कि ऐसा पाठ देवता को प्रसन्न करता है ग्रीर उससे देवता वश में होता है, ग्रीर वह वहाँ प्रस्तुत होजाता है। रामकथा के साथ तो दुगने लाभ हैं। राम तो प्रसन्न होते ही हैं, ग्रीर वश में होते ही हैं, पर हनुमान जी भी साथ में कथा सुनने के लिए ग्रा उपस्थित होते हैं। रामकथा की समाप्ति पर प्राय: यह कहा जाता है:—

कथा समापत होत है, बिदा होउ हनुमान ।

'रामचरित मानस' के साथ कथा का 'माहात्म्य भी कहा जाता है। वास्तविक वात यह है कि "रामकथा" बैठाने ग्रौर सुनने के जितने भी ग्रायोजन होते हैं, उनमं कथा सुनने से प्राप्य फल का ही विशेष महत्व रहता है, कथा के मनोरंजन से श्रोता को उतना संबंध नहीं रहता। रामचरित मानस्में जो विविध श्रोता-वक्ताग्रों का चक्र बताया गया है, उसमें यही रहस्य है। यह संवाद के रूप में किसी कथा को कहना इस ग्रुग से पूर्व हो एक 'ग्रभि-प्राय' या कथानक रूढ़ि भी था। उस रूढ़ि का पालन भी कथा ग्रन्थों में हुग्रा है, पुरागों में भी इसी परंपरा का पालन है, ग्रौर पुरागों का लोक-वार्ता रूप सिद्ध है।

किसी व्यक्ति या देव की कथा या जीवन दृत कहने सुनने से उसे ही प्राप्त करने में पूर्ण्तः श्रादिम लोक-मानस का तत्व काम कर रहा है।

श्रादिम स्थिति में वह चरित यथार्थतः घटित हुग्रा। चरित-नायक वीर पुरुष है, किसी समूह विशेष का पित है, उसकी मृत्यु के उपरांत उसको, उसके बल को उसके तत्व को कैसे पाया जाय ? इसके लिए उसके चरित्र का

१—वेंबिए—The Purana India by V. R. Ramcharan Dikshitar, Introduction page Viii

रूपक के रूप में अनुकरण या अभिनय किया जाय। यह देव या वीर विशेष की चिरत्र-लीला एक अनुष्ठान (ritual) ही था। देव और वीर में आदिम स्थिति में अन्तर नहीं रहता था। प्रा० मास्पेरो १ ने मिस्र के संबंध में टोने पर विचार करते समय यह बताया है कि देवता से अपनी मनचाही कराने के लिए उपे वश में करना ही होता था, और वश में करने के लिए कुछ अनुष्ठान, बिलयाँ, प्रार्थनाएं और मंत्रों का उपयोग करना होता था, जो स्वयं देवता ने ही प्रकट किये थे। इनसे उसे वश में करके मनचाहा काम कराया जा सकता था। यह फेजर द्वारा उद्घाटित होम्योपैथिक मैजिक (साहशक टोने) से संबंधित है। २

इस प्रकार ग्रिमिनय न हो सकने पर उसके मानसिक प्रत्यक्षीकरण से ही यह परिणाम सिद्ध हो जाता है। यह मानसिक प्रत्यक्षीकरण ही कथा कहने या मुनने का स्थान ग्रहण कर लेता है। इसीलिए कथा द्वारा राम या कृष्ण जहाँ दैत्यों या ग्रमुरों का संहार करते होते हैं, वहाँ वे श्रोता के भी वैसे ही शत्रुओं का संहार करते होते हैं। ग्रतः 'चरित' पाठ से न केवल उस पुरुष की प्राप्ति होती है, वरन, ऐसे प्रकट-ग्रप्रकट संकट भी टल जाते हैं। इसीलिए राम-लीला ग्रीर रामकथा या ग्रन्य कथाग्रों के पाठ का प्रचलन हुग्रा है। राधावल्लभी संप्रदाय में राधाकृष्ण की संयोग लीलाग्रों को काव्य के माध्यम से तन्मय होकर प्रत्यक्षीकरण करने का ग्रर्थ है, उन संयोगों के ग्रानन्द को स्वयं उपलब्ध कर लेना। यह केवल मानसिक क्रिया नहीं, यह इसी 'साहशक टोने' की ग्रादिम प्रवृति से उपलब्धि का यथार्थ प्रयत्न है।

कीर्तन श्रोर नाम के संबंध में भी यही श्रास्था है। उलटा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।

Y—The Golden Bough I Volume, abridged edition, Newyork 1953 page 61

२—देखिए बहो प्रष्ठ १३—"Homeopathic magic is founded on the association of ideas by similarity. Homeopathic magic commends the mistake of assuming that things which resemble each other are the same."

<sup>3—</sup>लोक-वार्ता क्षेत्र में ग्राज भी ऐसे कथा चरित हैं, जिन्हें गाकर देवता का ग्राह्वान किया जाता है। कथा ग्राकर्षक होती है, फिर भी इसका वहाँ कोई महत्व नहीं। इसका गायन केवल ग्रानुष्ठानिक रूप से होता है, श्रीर देवता की विवश होकर ग्राना पड़ता है: उदाहरण: जाहरपीर

यह तुल्सी ने लिखा, वाल्मीिक ब्रह्म के समान क्यों हो गये। क्योंकि 'नाम' से 'नाभी' पर श्रिधिकार किया जाता है। 'नाम' नामी का वह मौलिक तत्व है जिसकी उस नामी से श्रिभन्नता है। 'ग्रतः 'नाम' एक मंत्र का काम देता है। यह कहा जा सकता है कि मंत्र की स्थित स्वीकार करने में टोने के श्रिस्तत्व को तो मानना ही होगा, यह भी मानना होगा कि यह देवता को श्राधीन करने का साधन है, अपनी मोक्ष का नहीं। साहित्यकार श्रीर दार्शनिक राम-नाम के जाप के द्वारा ब्रह्मत्व पाना चाहता है, ब्रह्म को श्रपने वश में करना नहीं चाहता। 'नाम' के इस जाप से जपी ब्रह्म की श्रोर जाता है, ब्रह्म जपी की श्रोर नहीं श्राता। यह जपी की योग्यता बढ़ाता है, ब्रह्म पर प्रभाव नहीं डालता। वास्तव में यह उसी मूल भाव का विपर्यय है, जो मनीषी मेधा के शील ने प्रस्तुत किया है। ग्रन्थश किसी "नाम" के जपने से जपी में कोई परिएति कैसे सिद्ध हो सकती है ? यदि इस सिद्धान्त को मानने का ही श्राग्रह हो तो इसकी भी व्याख्या लोक-मानस से ही होगी, वह इस क्रम से:

'नाम' जाप से 'नामी' पर ग्रधिकार नामी - ब्रह्म - ग्रात्मा - ग्राप ग्राँप - जापी - यहाँ श्रद्धैत सिद्धान्त है।

श्रतः नाम से ब्रह्म को वश में किया जाता है, उस ब्रह्म को जो जापी के साथ श्रद्ध त है, पर जो श्राभासित नहीं। नाम जाप से वही ब्रह्म जापी में से धीरे धीरे वश में भेटा स्था. जापी को ही पूर्ण ब्रह्ममय बना देता है।

इसी लोक मनोभूमि के कारएा भक्ति के इस नवोत्थान में प्रायः प्रत्येक अ संप्रदाय ने 'नाम' को महत्व दिया है।

नाम के साथ ही कीर्तन है। वस्तुतः जैसे 'मंत्र' के विकास में हमें यह दिखायी पड़ता है कि लंबी मंत्रावली को लघुतर करने के प्रयास हुए हैं, उसी प्रकार 'कथा' से 'नाम' तक ग्राने की भी प्रयत्न परंपरा है। कथा बहुत समय सापेक्ष्य है, 'कीर्तन' उससे कम समय चाहता है, 'नाम' सबसे कम। कथा में कहने से ग्रधिक सूनने का महत्व है।

कथा, कीर्तन तथा नाम, तीनों में शब्द का महत्व है। तीनों का संबंध किसी व्यक्ति से है। ऐसे व्यक्ति से जिसके चिरत्र में कुछ चमत्कार होता है, जो चमत्कार कथा के रूप में शब्दों में भ्रा सकता है। जहाँ हम उस व्यक्तित्व को विविध घटनाभ्रों में प्रस्तुत चमत्कारों की समग्रता के लिए वश में करना चाहेंगे, हमें 'कथा' का भ्राश्रय लेना होगा, जहाँ उसके व्यक्तित्व के किसी

१—देखिए भारतीय साहित्य, प्रथम वर्ष में लेखक का 'मंत्र' शोर्षक निबंध।

एक पहलू को श्रपने जीवन की समग्रता के लिए चाहेंगे, वहाँ हमें कीर्तन का श्राश्रय लेना होगा। 'कीर्तन' में एक श्रौर बिशिष्ट लोक तत्व समाविष्ट हो जाता है, यह है 'भावोन्माद'। यह वही भावोन्माद है जो श्रादिम मानव के श्रानुष्ठानिक 'मृत्यपरक गीतों' से मिलता है। 'कीर्तन' करने से श्रावेश होता है, उस ग्रावेश में नृत्य श्रानिवार्य है। कीर्तन से होने वाले 'ग्रावेश' में श्रौर उस ग्रावेश में जो 'देवता' के ग्रावाहन से 'स्याने' में होता है, जो श्राज भी ग्रादिम ग्रवशेष के रूप में सुरक्षित है, मूलतः कोई श्रन्तर नहीं, श्रंतर केवल उस ग्रावेश की व्याख्या में है, जो मात्र व्याख्या है। कीर्तन के 'ग्रावेश' में हम समभते हैं हमारे ग्रपने भावों का ही ग्रावेश हुग्रा है, हमार ग्रंतर-भाव ही फूटकर हमारे ऊपर श्रापाद मस्तक रोम रोम में व्याप्त होकर उन्मादित कर देता है। जबकि स्थाने के ग्रावेश में कोई वाह्य (देवता) तत्व शरीर में प्रवेश कर उसे ग्रावेशित कर देता है। प्रत्येक दशा में स्थिति का यथार्थ एक है, 'ग्रौर वह यथार्थ उस मौलिक मनोवृत्ति का परिग्गाम है जो ग्रादिम ग्रानु-ष्ठानिक नृत्य-गीत से 'तत्सत्वमयी' मनोवृत्ति का ग्रवशेष है, यदि ऐसा नहीं होता तो कीर्तन के ग्रावेश में 'नृत्य' स्वयमेव प्रस्तुत न होता।

सूर श्रौर उनके वर्ग के किवयों ने श्रपने कीर्तन गीतों के साथ कथा तत्व भी संयुक्त रखा है, श्रतः श्रपने प्रयोग को श्रौर भी सशक्त बना दिया है।

एक बड़ा चमत्कारक विश्वास इस काल में यह मिलता है कि भगवान श्रीर देवता सब कुछ कर सकते हैं। वास्तव में देवता श्रीर भगवान में कोई मौजिक मतभेद नहीं। दोनों श्रद्धैत हैं, श्रीर विकास के क्रम मैं 'देवता' बीज है श्रीर भगवान या ब्रह्म उससे विकसित उद्भावित फल। जो गुएा देवता में श्रारोपित किये गये, उनकी समष्टि रूप में भगवान खड़े हुए। श्रादिम मानव ने श्रपने-मानस में जिस 'देवता' को संज्ञा दी उसके चमत्कारों से वह प्रभावित हुग्रा, साथ ही उसके साथ उसे एक रहस्य का श्रावरएा भी प्रतीत हुग्रा, क्योंकि वह जितना देख सका, श्रीर जान सका वह चमत्कारक था श्रीर उसकी श्रनुभूति हुई कि वह इसके श्रतिरिक्ति भी कुछ श्रीर है जिसे वह न देख सकता है, न जान सकता है। इसी 'श्रज्ञात' ग्रंश के सम्बन्ध में उसने श्रनेकों कल्पनाएँ श्रस्तुत कीं। इस लोक-मानस की रहस्यात्मक छाप संबंधी संस्कार से ''निराकारत्व'' विकसित हुग्रा, जो 'मलेनेसियन' के ''मन'' नामक श्रस्तित्व से जुड़कर सर्वव्यापकता ग्रहण कर सका श्रीर साहश्यक टोने (Îmitative magic) की पृष्ठभूमि में खड़े होते ही 'श्रद्धैतता' के विश्वास से श्रभिमंडित हो उठा।

उसी लोकमानस के चमत्कारदर्शी ग्रीर चमत्कार-विश्वासी पक्ष से साकार

तत्व का बीज प्रस्तुत हुन्ना । श्रौर साकार-निराकार को तृलसी कौ शब्दावली में, यों माननेवाला कि

> सगुनिह भ्रगुनिह नीह कछु भेदा तथा

जो गुन रहित सगुन मोइ कैसे ?

जल हिम उपल बिना नहीं जैसे।—ठीक उसी मानव के श्रादिम मानस की संधि पर होता है जहाँ 'ज्ञात श्रौर श्रज्ञात' दोनों से युक्त व्यक्तित्व की श्रनुभूति होती है श्रौर 'चमस्कार ग्रौर रहस्य' से जहाँ उस श्रनुभूति को पूर्णता प्राप्त होती है।

वृक्ष-पूजा का भाव स्रादिम मानस का भाव है । स्रौर भारतीय साहित्य में विशेषत: हिन्दी के कृष्ण-साहित्य में कदम्ब ग्रौर कुंज तथा विविध वनों में कृष्ण-लीला ग्रौर कृष्ण-दर्शन इसी ग्रादिम मानस के स्रवशेष हैं। पह स्रव-

1—Harvard Oriental Series, Lanman, Volume 31. Religion and Philosophy of the Vedas : Keith, P 39. में यह लेख है :

"On the other hand the Gods were often revered in groves, a development of primitive tree-worship which is recorded for India, Greece, Rome, Germany, Gaul, the Lithunians and the Slavs., etc." किन्त,

"Moreover one serious charge must be brought against many of theorists and a charge which applies equally to Mannhardt, Sir. J. Frasesr, Ridgeway, DurKheim and S. Reinach. These scholars assume that in the religious views of primitive savages are to be found the beginnings of religious belief, and that from their views must be reconstructed a scheme for the development of every form of religion. The fundamenial absurdity of this view is the belief that savage of the nineteenth century are primitive man; it is logically wholly impossible to deny that the defects of the religion of these races may be precisely the cause why they have failed to develop and have remained in a savage state. Doubtless to prove this view is impossible though many of the practices of savages are obviously open to serious disadvantages, economic and social; in view of this fact. to set up schemes of the development of religion based on the but to disprove it is still more difficult, and practices of the Australian ab- origines is logically in excusable, apart altogether from the fact that our knowledge

शेष सभी भारतीय आर्यं जातियों की पूर्व-कालीन संस्कृति में मिलते हैं। वहाँ देवताओं को मंदिर में नहीं स्थापित किया गया। बृक्ष-पूजा का मूल आदिम मानव की प्रकृति-पूजा का उत्तराधिकरण है।

पशु-पक्षी पूजा का सम्बन्ध साधारएातः टोटेमिज्म से लगाया जाता है। लोक-वार्ता तत्व के अनुसार कुछ प्राचीन जातियाँ यह मानती थीं कि उनकी जाति को जन्म किसी पशु अथवा पक्षी से हुआ था किन्तु कहीं-कहीं यह पशु-पक्षी-पूजा अन्य कारएगों से भी हुई। नान्दी बैल शिवजी के वाहन के रूप में पूजा जाता है। कुछ पशु-पक्षियों की पूजा ज्यवसाय के साधनों की पूजा के रूप में होती है। ऐसे ही बैल, घोड़े आदि की पूजा होती है।

देवी-पूजा — वैदिक धर्म में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी। देवियों की महत्ता गौरा ही नहीं, कुछ कम ही थी। ब्राह्मरा युग में — ब्राह्मरा पुरोहितों के उत्कर्ष युग में, एक धार्मिक विवर्तन हुआ।

of these customs is derivted from students of ethnology, who observe peoples with whom they have no tie of blood orlanguage and whose confidence they find as hard to win as their be-Lefs to understand. The mere controversy which has raged over the fact whether Australian tribes or the Zulus have the conception of a supreme benevolent deity is a striking proof of the almost hopeless difficulties attending the path of those who seek to attain real understanding of the aboriginal mind. वही. P. 42. कीथ महोदय की यह ग्रालोचना कुछ विशिष्ट बातों के लिए तो ग्राह्म हो सकती है किंतु सामन्यतः नहीं । १६ वीं शती के जंगली लोग स्रादिम मानव तो नहीं कहे जा सकते पर उनका मानस क्या १६ वीं शताब्दी के मानव का है। उनेभं जो विक्वास तथा ग्रमुष्ठान प्रचलित हैं. उनमें ग्रवक्य ही कुछ ग्रान्त-रिक किमयों रहीं और उन्हीं के कारए वे विकास नहीं कर सके, यह सही है पर इससे क्या यह प्रकट नहीं होता कि उनके विश्वास तथा अनुष्ठान मानव के विकास के किसी पुराने चरगा को प्रकट करते हैं; ये वहीं रुक गये। यदि किसी विकसित सभ्यता वाले समाज में कोई ऐसे तत्व मिलते हैं जिनके ऐति-हासिक विकास-क्रम में वह चरण संभव हो सकता है जो उन जंगली जातियों में आज भी विद्यमान हैं, तो उसे एक प्रमाण तो माना ही जा सकता है; हाँ यह ठीक है कि उसे एकमात्र प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह भी ठीक है कि ऐसी सामग्री का उपयोग बहुत सावधानी से करते की आवश्यकता है। दूसरे, किसी के स्वाभाविक विकास का अवरोध उन विश्वासों अथवा अनु-ष्ठानों के ग्रान्तरिक दोषों के कारए ही नहीं होता। ग्रन्य कारए भी होते हैं, जैसे मेघा की क्षमता तथा परिस्थितियों की जड़ता। जो भी हो, जंगली जातियों के विश्वासों ग्रीर ग्रनुष्ठानों की नृतात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृ-तिक श्रध्ययनों में उपेक्षा नहीं की जा सकती।

ग्रायों के नये ग्राक्रमण-पूर्व पश्चिम के जाति समूहों के विभाजन-मध्य-देश ब्राह्मग् संस्कृति का केन्द्र वह कुरु पाँचालों की संघबद्ध जातियों के ग्रधिकार में चन्द्रवंशी भरत इन्हीं में भरत थे भारती पूजक। भारती ==सरस्वती नदी । सरस्वती = ब्रह्मा-पत्नी । यदि चंद्रवंशी 'भरत' चन्द्रमा तथा नदियों की पूजा करते थे, तो यह संभव है कि वे ब्राउन जाति के थे। जाति का लोक धर्म (Folk-Religion) जाति-जन (people) के द्वारा चलता रहता है, भले ही उनके पुरोहित उप-निपदों के प्रज्ञात रचयितात्रों की भाँति कल्पनामानस से (Speculative) विचारक ही हो जायँ। म्रतः यह बात ध्यान देने योग्य है कि म्रन्ततः भारत में भी देवियों का उतना ही ग्रधिक प्राधान्य हो गया जितना कि मिस्र में। बाह्मणवाद के पुनरुत्थान काल से पूर्व के घंधले युग में ही यह परिवर्तन हुआ।

जब बुद्ध-धर्म का प्रभाव कम हो गया तो देव-वर्ग (the pantheon) बिलकूल बदला हुन्ना दीखता है, भीर वह स्वरूप (character) में पूर्णतः भूमध्यसागरीय (Mediterranean) हो गया। वैदिक देवताओं को इस वीच ग्रहरा लग गया। वे अपने से अपेक्षाकृत ग्रधिक व्यक्ति-तःव प्रधान ( Personal ) देवता ब्रह्मा, विष्णु ग्रौर शिव के ग्राधीन हो गये: ये तोनों देवता पत्नी सहित हैं । जैसा कहा जा चुका है कि ब्रह्मा ने भरतों की सरस्वती से सम्बन्ध किया जो नदी की देवी हैं । पृथ्वी देवी लक्ष्मी विष्ग्र की पत्नी हुईं। वे. किंबहना, क्षीर के समुद्र में से निकलती हैं। किन्तु सबसे अधिक विनाशकारिग्गी (Destructive) तथा उससे भी श्रधिक श्रादिम देवियों की प्रकृति से ग्रनुकूलता रखने वाली देवी को शिव से, संहारक (The Destroyer) शिव से संयुक्त किया गया । युद्ध की देवी के रूप में देवी दुर्गा इन्द्र से भी बढ़ कर हैं।

के प्रभाव का परिएगाम हो सकता है। इसके, फिर भी, यह अर्थ नहीं कि वह सिद्धान्त इससे श्रमान्य हो गया जो यह प्रतिपादित करता है कि चन्द्र, जल भौर पृथ्वी की पूजा भारत में ब्राउन जाति के उत्कर्ष से सम्बधित रही थी। उत्तर वैदिक (Post-Vedie) धर्म की भारत में लक्ष्य करने योग्य एक बात यह थी कि इसमें (पुनर्जन्म) म्रात्मा के संक्रमण (Doctrine of Metempsychosis) तथा विश्व के युगों अथवा कालों (ages) के भाव (conception) को प्रधानता दी जाने लगी।

देवियों का यह श्रभ्युत्थान ग्रंशतः द्रविड् लोक-धर्म (Folk-Religion)

ऋग्वेद में मृतक की भ्रात्मा तुरन्त, भ्रन्यथा अंतिम संस्कार के उपरान्त तो निश्चय ही, दूसरे लोक को प्रस्थान कर जानी है। केवल एक श्लोक में यह

कहा गया है कि वह जलाशयों अथवा पक्षियों की ओर जाती है। प्रौ० मैकडानल का सुभाव है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के बीज इसी मान्यता में हो सकते हैं। उपनिषदों में इस पुनर्जन्मवाद का पूर्ण प्रतिपादन है। इससे यह परिगाम नहीं निकलता कि इसका जन्म भारत में हुआ। बाउन जाति की अन्य प्रतिनिधि समाजों (Communities) में भी इस सिद्धान्त की मान्यता थी। यह सिद्धान्त उस अस्पष्ट (vague) विश्लास से विकसित हुआ प्रतीत होता है जो एकाधिक आदिम जातियों में मिलते हैं कि मृतक की आत्माएँ, और विशेषतः मृत बालकों की आत्माएँ, सदा उपयुक्त माताओं की खोज में रहती हैं।

मध्य देश (Middle country) की प्राचीन लड़ाइयों से जो वीर-गीत जुड़ते चले स्रारहे थे उन्हें महाभारत में महाकाव्य (Epic) का रूप प्रदान कर दिया गया। जब कि पूर्वियों (Easterners) की परंपराएँ रामायण में • प्रतिष्ठित हई । १

श्री में कें जी ने प्रीफेस में लिखा है -

All mythologies have animistic bases; they were to begin with systematised folk-beliefs which were carried hither and thither in various stages of development by migrating and trading people. (P.III) वर्षों में लोक-धर्म:

ऋग्वेद :

कीथ की ये पंक्तियाँ ध्यान देने योग्य हैं:

The accusation, however, which is often made against the Rigveds of being purely sacredotal cannot be accepted, for it contains enough matter in its later portions to show that the compilers were perfectly familiar with the popular religion of the day. Thus we have hymns intended to act as spells against vermin (i. 191), or the desease Yaksma (X. 163), to bring back the life of one apparently dead (X. 58: 60.7-12), to destroy enemics (X. 166), to procure children (X. 183), to destroy the demon who kills offspring (X.162), to induce sleep (V. 55.), and even to oust a co-wife from a husband's affections (X. 145; of X. 159). Most of these hymns occur in book which preserves also the marriage hymn (X. 85), piece of a priestly ingenuity,

<sup>?</sup> Macaonell: Sanskrit Literature pp. 120 ff.

and the funeral hymn (X. 14-18). These with four or five gnomic hymns (XI. 112; X. 35, 71, 117), some philosophic and cosmogonic speculations (X. 81, 82, 90, 121, 129; i. 164, which, like VIII 29 is a riddle hymn.), and some hymns, or portions of hymns, in praise of generous patrons of the priests relieve the monotony of the collection and help to obviate the wholly erroneous view that the early religion of India. consisted merely in the invocation of high gods. But the real extent of popular religion and much of the hieratic must be sought for in the later Samhitas, and above all in the Atharvaveda. (Religion and Philosophy of the Veda by Keith-Harvard Oriental Series. Lanman, Vol. 31, Page 14.)

## सूर साहित्य में लौकिक देवी-देवताग्रों के उल्लेख के कुछ उदाहरए ये हैं : .

द्वार सिथया देति स्यामा, सात सींक बनाइ ।।२६।। ६४४ । गौरि गनेश्वर बीनऊँ ! हो, देवी सारद तोहिं । गावों हरि कौ सोहिलौ हो ! मन-ग्राखर दै मोहिं ।।४०।। ६५८ । कबहुँक कुल देवता मनाविति: चिरजीवह मेरी कुँवर कन्हैया ।१७५। ५३३।

#### ग्रात्म-तत्व

'श्रात्मा' के विषय में ऊहापोह की एक दीर्घ दार्शनिक परम्परा है। श्रौर यह कहा जा सकता है कि यह 'श्रात्म-तत्व' मनीषी विचारकों श्रौर दार्शनिकों का ही श्राविष्कार है। दार्शनिक इतिहास के लेखकों में राहुल साँकृत्यायन के जैसे वर्ग लेखकों का यह निष्कर्ष है कि इस 'तत्व' की उद्भावना सामन्त्वादी मनीषियों द्वारा हुई। इस श्रात्म-तत्व की उद्भावना उन्होंने की अाह्मणों के महत्व को कम करने के लिए। जनक के समय में, उससे पूर्व श्रौर पीछे, तत्व- ज्ञान के उपदेशक क्षत्रिय थे। इस युग में जैसे विचार-वैभव भी ब्राह्मणों के हाथ से निकल कर क्षत्रियों के हाथ में चला गया। यज्ञ-प्रधान धर्म के स्थान पर ज्ञान-प्रधान धर्म सत्तारूढ़ हुश्रा। सामन्तों के जातीय तत्वों पर हमें विचार नहीं करना है। उन्होंने ब्राह्मणों से श्रलग किस क्षेत्र से 'श्रात्मतत्व' को प्राप्त किया, यही श्रनुसंधान की बात है: श्रात्म-तत्व का सम्बन्ध उस श्रादिम विद्यास से है जो मलेनेशिया में 'मन' (Mana) कहा जाता है। 'मन' वह तत्व है जिसे श्रादिम जाति के लोग समस्त 'जड़-चेतन' में व्याप्त मानते हैं। इसी का विकास हुश्रा श्रौर जड़-चेतन से काया विषयक सम्बद्धता हटते ही वह सर्वव्यापी परमात्म-तत्व की श्रोर बढ़ाने वाली एक सीढ़ी श्रागे चढ़

गया ।

जड़-चेतन से काया-विषयक संबद्धता के हटने का भी क्रम हमें ग्रादिम मानस के एक दूसरे प्रयत्न में मिलता है। 'स्वप्न' के श्रनुभव से उसे श्रपनी द्वैत सत्ता का विश्वास हुश्रा। इस विश्वास के होने पर श्रात्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवेश कर सकती है, यह निश्चय हुश्रा। यह किसी श्रन्य पदार्थ में रह सकती है, यह विश्वास भी बना।

पुनर्जन्म — इन्हीं म्रादिम विश्वासों के बीज से विकसित होकर प्रात्मा, परमात्मा, जीव म्रौर पुनर्जन्म का दार्शनिक स्वरूप प्रस्तुत हुन्ना है।

इसी प्रकार यहाँ कुछ अन्य लोक-मानस के तत्व से युक्त विश्वास दिये जाते हैं:

१--भगवान भक्त के वश में होते है।

२—शाप श्रौर वरदान ।

३—पद्य-पटी बोलते हैं, सहायता करते हैं।
 ४—कुछ पद्य-पक्षी मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं।

५--सत्यिक्रिया ।

६--भगवान के साथ खेलना-कूदना।

७-पहुँचे हुए सिद्धों के चमत्कार।

५--- नदी, पर्वत, वृक्ष म्रादि भी शरीर धारए। कर सकते हैं।

६---शकुन-श्रपशकुन।

१०--वीर-पूजा श्रौर वीर में देवत्व-विधान।

११-चरण-वृति से तर जाना।

१२-स्याने, पुरोहित, श्रीर गुरु में विश्वास ।

१३-- जादू-टोर्ने तथा अवतारों और देवताओं के अद्भुत चमत्कार।

१-४---मंत्र-शक्ति ग्रादि ।

इस अकार यदि गंभीरतापूर्वक देखा जाय तो हिन्दी साहित्य की ग्राँतरिक धारा हमें लोंक-मानस के बहुत निकट प्रतीत होगी।

१ कीथ ने मन, मनितोउ, ब्रह्म को एक ही माना है। इस भाव को भारतीय दर्शन का आधार भी माना है, दे इसे पहले-पहल दार्शनिक नहीं मानते, यह लोकत्रिय (Popular) भाव था। साथ ही वे वॉन गेन्ने प (Vam (Gemep) के इस मत को मानने को तय्यार नहीं कि मन एक सर्वव्यापी तत्व के रूप में ग्रादिम तत्व था। उनकी आपित्त है कि इतना विशद (wide) भाव आदिम नहीं माना जा सकता। कीथ महोदय ने जिसे ग्रादिम होने के सम्बन्ध में वड़ी आपित्त माना है, वह स्वयं ही उसे श्रादिम सिद्ध करने का यथार्थ काररण है। किसी भाव की विशदता स्वयमेव उसका ग्रादिम मानस से संबंध सिद्ध करती है। श्रन्यथा उसकी विशद व्यापकिता का ग्रीर क्या रहस्य हो सकता है?

## उप**संहा**र

इस प्रबन्ध में हिन्दी-साहित्य के मध्य यूग में लोकवार्ता के तत्वों के ग्रन्-संधान का प्रयत्न किया गया है। साहित्य में लोकवार्ता के तत्वों का ऐसा अनु-संधान सर्वथा नवीन उद्योग है। इस अनुसंधान के लिए सबसे पहली आवश्य-कता यही है कि लोकवार्ता के तत्वों का समीचीन ज्ञान हो। ग्रतः पहले ग्रध्याय में लोक-साहित्य ग्रौर लोक-मानस की परिभाषा प्रस्तूत की गयी है। इसमें स्थापना है कि 'लोक' शब्द का ग्रर्थ साहित्य के साथ संलग्न होने पर वहीं होता है जो अंग्रेजी में फोक का होता है। लोक के विविध ग्रर्थों की विवेचना की गयी है और लोक-साहित्य के 'लोक' का उनसे अन्तर वताते हुए यह कहा गया है कि यह लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो ग्राभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पाण्डित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे लोक की ग्रिभव्यक्ति में जो तत्व मिलते हैं वे लोक-तत्व कहलाते हैं। ऐसे लोक-तत्वों से यक्त साहित्य को लोक-साहित्य की संज्ञा दी जायगी ग्रौर इस लोक-साहित्य की परिभाषा यह होगी :--लोक-साहित्य के अन्तर्गत वह समस्त भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें (अ) म्रादिम मानस के भ्रवशेष उपलब्ध हों। (ग्रा) परम्परागत मौखिक क्रम से उपलब्ध भाषागत श्रभिव्यक्ति हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रति ही माना जाता हो ग्रौर जो लोक-मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो। (इ) क्रांतित्व हो किन्तु वह लोक-मानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि उसके किसी व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी लोक उसे अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे।

इस प्रकार लोक-साहित्य का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है। विश्व मानव की समग्र मौखिक श्रभिव्यक्ति इसके श्रन्तर्गत श्रा जाती है। इस श्रभिव्यक्ति को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं : शरीर-तोषिगा ग्रथीत् व्यवसाय प्रधान, मनस्तोषिणी अर्थात् मन को तोष देने वाली, जो मन के आश्चर्य, भय और र्रात के मौलिक भावों को सन्तुष्ट करने के लिए होती है श्रौर तीसरी मनोमोदिनी। इन तीनों वृत्तियों से युक्त लोक-साहित्य की ऊपरी सीमा शिष्ट साहित्य को स्पर्श करती है। निचली सीमा जंगली श्रिभव्यक्ति को भी समाहित कर लेती है। साहित्य के धरातल पर लोक-साहित्य ग्रीर शिष्ट-साहित्य के बीच जो विविध कोटियाँ हैं उनका श्राधार ग्रहं-चैतन्य है। विशिष्ट में यह ग्रहं-चैतन्य सबसे ग्रधिक है ग्रौर जङ्गली ग्रभिव्यक्ति में यह नितान्त शून्य । इन दोनों छोरों के बीन्व में इन कोटियों का क्रम ग्रहम्-चैतन्य से ग्रहम्-चैतन्य-शून्यता की ग्रोर जाते हुए यह होता है: -शिष्ट, नागरिक, नागरिक की ग्रामीएा सन्धि, ग्रामीएा की नागरिक सन्धि, ग्रामीए। की जङ्गली सन्धि, जंगली की ग्रामीए। सन्धि। इस प्रकार नौ कोटियाँ बनती हैं श्रौर ये समस्त कोटियाँ किसी भी समाज में ग्राज भी दिखायी पड़ती है, भारत में तो विशेष रूप से । ऐसे समाज में प्रस्तूत लोक-साहित्य के रूपों के कोटि-क्रम को एक चित्र द्वारा स्पष्ट करते हए उनका यह क्रम प्रस्तुत किया गया है :-- वाब्योनियाँ, रसोक्तियाँ---ग्रात्मिनिदेनी गीतियाँ : ज्ञान तथा वैराग्य के गीत:--- प्रतियोगी गीतियाँ : खयाल:-- भिक्षार्थ गीतियाँ --- मोदिनी गीति गोष्ठियाँ --- उद्योग ग्रांर श्रम सहवर्ती गीतध्वनियां ---मोदिनी वार्ताएं — उपयोगी वार्ताएँ जानाजनिक गीति-कहानियाँ । इस समस्त लोक-साहित्य को लोकवार्ता का श्रङ्ग माना जा सकता है श्रीर लोक-वार्ता का मूल श्राधार है-लोक-मानस।

इस प्रबन्ध में लोक-मानस की विशद् व्याख्या प्रस्तुत की गयी है श्रीर विविध मनोवैज्ञानिक विषयक सम्प्रदायों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि इनको मुख्यतः छः वर्गों में बाँट सकते हैं:—१—जाति को ही मानसिक श्राचार और संस्कृति का स्वरूप निर्धारित करने की कसौटी मानने वाला सम्प्रदाय। २—वह जो शरीर के विन्यास के श्रनुरूप मानसिक स्वरूप मानता है । ३—जो संस्कारों को नहीं, प्रकृति द्वारा उत्तराधिकरण को मान्यता देता है । ४—जो परिस्थितियों के प्रभाव को स्वीकार करता है । ५—इनमें भी प्राणि-शास्त्रीय सांस्कृतिक श्रन्तरों का मूल प्राकृतिक परिस्थितियों को मानता है श्रीर ६—वह जो विश्व भर में मानव की समान स्थिति को स्वीकार करता

है श्रौर केवल ऐतिहासिक सांस्कृतिक भेद स्वीकार करता है | इसी सम्प्रदाय में वुंट ने यह सिद्ध किया कि मानव-मानस की मौलिक समतन्त्रता है श्रौर यही लोक-मानस में प्रतिफलित होता है। इससे श्रागे लोक-मानस की विस्तृत व्याख्या की गयी है श्रौर मौलिक विवेचन के द्वारा विद्वानों द्वारा मान्य जहाँ प्राकल्पना (फ़ैण्टैसी थिंकिंग), पथार्थात्मशीलता (ऐनीमैटिस्टिक थिंकिंग), श्रात्मशीलता (एनिमिस्टिक थिंकिंग), टोना विचारगा (मैजिकल थिंकिंग) श्रौर श्रानुष्ठानिक विचारगा (रिचुश्रल थिंकिंग) इन पाँच कोटियों का स्पष्टीकरग किया गया है, वहीं लोक-मानस के बारहलक्षगा भी लेखक ने मौलिक रूप से प्रस्तुत किये हैं श्रौर चित्र द्वारा समग्र मानसिक संस्थान में लोक-मानस की स्थिति भी स्पष्ट की गयी है।

लोक-वार्ता के इस मार्मिक ग्राधार लोक-मानस की स्थापना करने के उप-रान्त विश्व की लोकवार्ता के विविध भेद करते हुए उसमें लोकवार्गी-विलास के निम्न भेद बताये गये हैं—धर्मगाथा, लोक-कहानी, दन्तकथा, तन्त्राख्यान, (फेबिल) लोकगीत ग्रौर साके (बैले)। इन भेदों का परस्पर विकासक्रम भी स्थिर किया गया है ग्रौर इस प्रकार लोकवार्ता ग्रौर लोक-साहित्य का सम्बन्ध बताया गया है।

यहीं लोक-साहित्य के तीन सम्प्रदायों का विकास क्रम की दृष्टि से विवेचन किया गया है। इन्हें सुविधा के लिए भारतीय सम्प्रदाय, नृवैज्ञानिक सम्प्रदाय श्रौर शुद्ध लोकसाहित्यवादी सम्प्रदाय का नाम दिया गया है।

जो लोक-साहित्य इतना व्यापक है उसका साहित्य पर प्रभाव पड़ता ही है यह बात प्रबन्ध में संक्षेप में वैदिक साहित्य से लेकर श्राज तक के साहित्य के उदाहरणों से सिद्ध की गयी है । लोक-साहित्य के इस प्रभाव की हिन्दी-साहित्य के जन्म के समय तक की संक्षिप्त चर्चा करने के उपरान्त ह्यिनी-साहित्य के विकासक्रम की लोकवार्ता विषयक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गयी है । यह सर्वथा मौलिक प्रयत्न है श्रीर इसमें बतलाया गया है कि हिन्दी के जन्मकाल की परि-स्थितियों में बौद्ध, ब्राह्मण श्रीर जैन साहित्य के उच्च स्तूप घराशायी होकर लोकभूमि में किस प्रकार लोकवार्ता-परक दार्शनिकता, धार्मिकता तथा श्राध्या-तिमकता का निर्माण करते मिलते हैं । हिन्दी के जन्मकाल से लेकर निर्णुण सम्प्रदाय की स्थित तक साहित्य में जो विविध रूप प्रस्तुत हुए उनकी श्रीर उनके स्रोतों की सप्रमाण चर्चा की गयी है । निर्णुण सम्प्रदाय से पूर्व नाथ सम्प्रदाय की लोकभूमि को ही स्पष्ट नहीं किया गया, उससे पूर्व के सिद्ध-सम्प्रदाय की भूमि को निर्णुण सम्प्रदाय की जिन्हें सिद्ध सम्प्रदाय की प्रामि को स्पष्ट किया गया है श्रीर उन तत्वों को जिन्हें सिद्ध सम्प्रदाय ने प्रवित्त किया श्र्यात स्कन्ध, भूत, श्रायतन, इन्द्रिय, श्रून्य, चित्त, भव, निर्वाण

माया, सहज, करुगा, श्रद्धय साधना, समरसता, प्रज्ञोपाय, मैथुन, युगनद्ध, निरं-जन, समुत्पाद, श्रमनस्कार, रागमहाराग, गुरु, श्रादिकर्म, एवं, बोल कल्लोल, बज्ज, खसम, सुरति-निरति, एवं साधना श्रादि की व्याख्या करते हुए उनकी लोक परिगिति को सन्त सम्प्रदाय तक ले जाया गया है श्रौर तब उन तत्वों की विवेचना की गयी है जिनको कबीर ने प्रस्तुत किया है श्रौर यह सिद्ध किया गया है कि कबीर में जो सूफी, मुसलिम, यौग-विषयक, श्रौपनिषदिक, ईसाई श्रादि तत्व एक साथ मिलते हैं वे सब लोकक्षेत्र से ग्रहीत हुए हैं श्रौर वस्तुतः व लोक-वार्ता श्रौर लोकमानस से युक्त हैं।

तीसरे अध्याय में हिन्दी की प्रेम-गाथाओं में लोकतत्वों का उद्घाटन करने की चेष्टा की गयी है। इसमें लेखक ने गाथा ग्रों के जन्म ग्रौर उनकी लोक-कहानियों के रूप में परिएाति को सिद्ध किया है और वैदिक वरुए। कथा का उदाहरएा लेकर, उसकी सत्यनारायएा की वर्तमानकालीन कथा के रूप में परिगाति किस प्रकार हुई यह दिखाया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि ऋग्वेद में वे बीज श्रीर बिंदु, श्रीर किसी सीमा तक उनका विकास मिलता है जो संसार की लोकवार्ता श्रीर लोक-कहानी के एक विशद भाग का मूलाधार है। वेदों में इस प्रकार लोकवार्ता के रूपों को दिखाकर उपनिपद-कहानियों श्रीर रामायन -महाभारत परंपरा के साथ शुद्ध लोक-कथाश्रों के संग्रह कथा-सरित्सागर तक बृहद् कथा का परिचय दिया गया है और यह लोक परम्परा किस प्रकार बौद्ध जातकों स्रौर जैन कथास्रों स्रौर चरित्रों में गयी इसे कथा-सरित्सागर श्रौर जैन ग्रन्थ पद्मावती-चरित के तूलनात्मक लोक-साहित्य विषयक विवेचन के द्वारा सिद्ध किया गया है ग्रीर इसी के सहारे प्रेमगाथा के मूल तत्वों ग्रौर उनके ग्रावश्यक ग्रभिप्रायों (कथानक रूढ़ियौं) का उद्घाटन किया गया है। इसके उपरान्त हिन्दी के उस लिखित साहित्य का इतिहास दिया गया है जो लोकवार्ता तत्वों से युक्त है ग्रौर जिसको हिन्दी-साहित्य के किसी भी इतिहास में इस समय तक ग्रहीत नहीं किया गया। लोक-साहित्य विषयक हिन्दी की इस समृद्ध सम्पत्ति को विस्तारपूर्वक प्रस्तूत करने के बाद लेखक ने अब तक के प्रायः समस्त प्रेमगाथा विषयक कांग्यों की सूची प्रस्तुत की है ग्रौर इसके उपरान्त शुद्ध प्रेमगाथाग्रों के विविध तत्वों की लोकवार्ता परक व्याख्याकी है।

चौथे अध्याय में लेखक प्रेम-गाथाओं के आगे भक्ति काव्य की ओर अग-सर हुआ है इसमें जहाँ उसने यह स्थापना की है कि भक्ति-तत्व मूलतः लोक-तत्व है और वह जब सगुरात्व से सम्बद्ध हो जाता है तो लोकनायकों को वरग् कर लेता है, उसने विस्तारपूर्वक यह विवेचन करने की चेष्टा की है कि इसकी

कृष्ण-शाखा की कथा का रूप पूर्णतः लोकवार्ता की वस्तु है। बालकृष्ण की यथार्थ लोक-मानसिक भूमि का उद्घाटन किया गया है। जन्म की कथा को लेखक ने स्वयं एक पूर्ण लोककथा सिद्ध किया है ग्रौर युनानी कथाग्रों के क्रोनस की कथा से तुलना करके इस लोक-कथा के लोक प्रचलित रूप को स्पष्ट दिलाया है। फिर यशोनन्दनीय कृष्एा के वृत्त को लोक-कथा की उस शृङ्खला का माना है जिसे जीवट के नायक की कहानियों की परम्परा कहा जा सकता है और जिसमें हरक्यूलिज, नल,जगदेव ग्रथवा पाण्डवों के कथा-चक्रो को रखा जा सकता है फिर जिन भ्रसुरों का कृष्णा ने संहार किया है वे काग, बक, घेनुक, बृषभ, केशि, जकट, तृगावर्त ग्रादि ग्रामीगा क्षेत्रों से सम्बंधित है ग्रौर स्पष्ट ही ग्रामीए। जनता की ग्रपनी लोक-वार्ता के क्षेत्र से लिये गयं हैं। इसके साथ ही यमलार्जुन-उद्धार को वृक्षात्माग्रों से संबंधित, वत्स-हरएा को बछड़ों की चोरी के विश्व-प्रचलित लोक-ग्रभियाय से संबंधित, कालियनाग नाथने की नागों की लोक-कहानियों के क्षेत्र से संबंधित बताते हुए शेष कृष्ण लीलाग्रों को भी लोक मानस से संबंधित बताया गया है। यही यह भी बताया गया है कि किस प्रकार कृष्ण में इन्द्र का ही चरित्र लोकतत्व के करण प्रतिविवित हो उठा है। एक उद्धरण से जातकों में भी कृष्ण-कथा की उपस्थित बतायी गयी है ग्रौर इस प्रकार विशद विवेचन के उपरान्त समस्त कथा को लोक-मानस की सुष्टि सप्रमारा सिद्ध कर दिया है और यह बताया गया है कि इस प्रकार यह समस्त कृष्ण-शाखा का समस्त सांप्रदायिक क्षेत्र लोक-तत्वों पर खड़ा हुम्रा है; इसने लोक-भाषा को अपनाया और लोक-छंदों का उपयोग किया और लोक-विश्वासों को ग्रहगा करके उनकी वृहद्त्रयी के आधार पर मनीषितापूर्ण व्याख्या करके विशिष्ट ग्रौर सामान्य की खाई को पाटने का महद् उद्योग लोक-साहित्व के माध्यम से किया।

पाँचवाँ ग्रध्याय राम-साहित्य पर विचार करता है। इसमें भी सबसे पहले राम-कथा का विश्लेषण करते हुए यह बताया गया है कि समस्त राम-कथा तीन लोक-कहानियों से बनी हैं: एक-धनुष भंग के द्वारा मीता की प्राप्ति २—रावण्यध के द्वारा सीता की प्राप्ति ग्रौर ३—प्राप्ति के ठीक श्रवसर पर सीता के लुप्त हो जाने ग्रथवा पृथ्वी में समा जाने की कहानी। पहली उस के प्रकृति की परंपरा में है जिसमें किसी जीवट के कार्य के लिए पुरस्कार देने का ग्रभि-प्राय गिंभत रहता है। दूसरी उस लोक-कहानी की परंपरा में है जिसमें प्रयसी को प्राप्त करने के लिए यात्रा की जाती है ग्रौर विविध संकटों को एक साथी के साथ भार करके प्रयसी को प्राप्त किया जाता है। तीसरी कहानी शान्तनुगंगा, पुहरवा-उर्वशी ग्रौर नलमोतिनी की लोक प्रचलित कहानियों की को टिकी

है । इन तीनों कहानियों के विकास का संपूर्ण रूप वेदों ग्रौर लोक-कथाग्रों के उदाहरणों से तुलनापूर्वक सिद्ध किया गया है और यह बताया गया है कि राम-कथा प्रेम-गाथाग्रों की प्रेम-कथा तथा जाहरपीर ग्रौर गोरखनाथ की अनुष्ठान कथाओं से किस प्रकार तूलनीय हैं । इस प्रकार मौलिक दृष्टि से समस्त रामकथा ग्रौर उसके ग्रभिप्रायों का विवेचन किया गया है। रामकथा में ग्राने वाली विविध प्रासंगिक कथा ग्रों के भी मूल रूप को लोक ग्राधार पर स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार वैष्णाव, बौद्ध ग्रौर जैन लोक कथात्रों की परं-पराग्रों को दिखा कर रामकथा के शाक्त रूप को भी दिखाया गया है। जानकी-विजय नामक ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए यह वताया है कि शान्त प्रभाव से न केवल जानकी के शौर्य को राम से बढ़कर वताया गया है वरन इन्हीं जानकी जी को कलकत्ते में जाकर काली बनकर काली के मन्दिर में प्रतिष्ठित होने वाला भी बताया गया है । यह अन्तिम तत्व लोकवार्ता से मिला है जिसने शक्ति को वैष्णवी सीता से समन्वित कर दिया है। राधाकृष्ण की कथा के तूल्य सीताराम की प्रेम-कथा वाले सांप्रदायिक साहित्य को भी लोक-तत्वों से यूक्त बताया गया है। इस प्रबन्ध में तुलसी द्वारा ग्रहीत विविध देवता ग्रों की सूची देकर यह बताया गया है कि वैदिक देवताश्रों की स्थिति कितनी दयनीय है श्रीर उनकी तूलना में लौकिक देवताश्रों का कितना सम्मान है। रामकथा क मूल रचयिता भगवान शिव को माना गया है, यह तत्व भी इसे लोक-क्षेत्र की सिद्ध करता है क्योंकि शिव-पार्वती का इस प्रकार का ग्रिभिप्राय मूलतः लोक-क्षेत्र द्वारा उद्भावित स्रभिप्राय है फिर इस कथा की भाषा-भनिति श्रीर इसमे छंद भी इसे लोकक्षेत्र की सिद्ध करते हैं। रामकथा के मूल उद्भव की चर्चा से भी यही सिद्ध होता है कि रामकथा का भी मूल लोक-कथा में है। इस प्रकार प्रेम-गाथाय्रों ग्रौर सगूरा भिक्त के साहित्य में लोकवार्ता के तत्वों को र्सिद्ध करके हिन्दी-साहित्य के ग्रध्ययन की एक मौलिक पृष्ठभूमि उद्घाटित की गयी है।

छठवें अघ्याग में आरंभ में प्राकृत से हिन्दी तक पहुँचने वाले भाषा-विकास की आठ अवस्थाएँ स्थापित की गयी हैं जो ये हैं :— मूल प्राकृत, वैदिक प्राकृत, पालि [प्रथम प्राकृत], प्राकृत [बौद्ध प्राकृत] और जैन प्राकृत, प्रपन्न श [साहित्रिक अपन्न श], पुरानी हिन्दी, भाषा हिन्दी और जनपदीय हिन्दी [उच्च हिंदी खड़ी बोली]। और इस समस्त भाषा-विषयक अभिव्यक्ति में दो प्रवृत्तियों, वैदिक अथवा लौकिक, संस्कृत तथा प्राकृत भाषा-विषयक अन्तर व्याप्त दिखाया गया है और उनमें उद्घाटित अन्तरों की सप्रमाण और सोदाहरण विवेचना की गयी है कि सन्तवाणी प्राकृत परम्परा का वह रूप है जो विविध प्रभावों का

परिगाम है और इसे सधुक्कड़ी भाषा की कोटि का रूप दिया गया है। इस सधुक्कड़ी प्रवृत्ति का विकास वैदिक भाषा में, बौद्ध प्राकृतों में, सिद्धों की रचनाओं में से होता हुआ सन्तवाणी तक दिखाया गया है और तब यह बतलाया है कि लोकवार्ता और लोकप्रभाव वाणी के भाषा रूप का ही विकास नहीं करता श्रिभिव्यक्त साहित्य के रूपों का भी विकास सिद्ध करता है।

साहित्य के रूपों की चर्चा और उसका विवेचन जहाँ भ्रत्यन्त दार्शनिक है वहाँ एक दम मौलिक भी हे। वाग्गी की अनुभूति की अद्वैत स्थिति से साहित्य के विविध रूप किस प्रकार उपाधियुक्त होकर वैविध्य प्राप्त करते हैं, इसका विवेचन करते हुए भारत के शास्त्रीय क्षेत्र में विवेचित ऐतिहासिक क्रम से समस्त साहित्य-रूपों का परिचय कराया गया है श्रौर यह बतलाया गया है कि भारतीय साहित्यकारों ने किस प्रकार लोक-क्षेत्र से ग्रहीत रूपों को भी साहित्य में मान्यता दी है ग्रौर तब शास्त्रों के क्षेत्र से हटकर विविध हिन्दी क्षेत्र के बया-लीस नये साहित्य रूपों का उद्घाटन किया गया है ग्रीर इनमें ग्यारह ग्रीर रूपों को जोड़कर इन रूपों के नामकरएा के पाँच ग्राधार स्वीकार किये गये हैं, जिन्हें छन्द, गीत, शैली, संख्या श्रौर विषय के श्रन्तर्गत रखा गया है श्रौर इनके ग्राधार पर इन विविध साहित्य-रूपों के लोक-तत्त्वों की मौलिक विवे<del>च</del>ना प्रस्तुत की गयी है। इस प्रबन्ध में ही पहली बार हम छन्दों का ऐसा मौलिक ु श्रौर तात्विक विवेचन देखते हैं । इसी प्रकार रूपों के विवेचन की लोक-भूमि को प्रस्तुत करके लेखक ने भ्रलंकार-विधान का मौलिक भ्रौर तात्विक विवेचन प्रस्तुत किया है भ्रौर यह स्थापना की गयी है कि ग्रलंकार-विधान का समस्त रूप ही लोकवार्ता तत्व से सम्बन्धित है। विना उस तत्व के ग्रलंकारों की ग्रलंकारिता ही समाप्त हो जायगी और काव्य की शोभा में कमी या जायगी। श्रीर इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की व्याप्ति शब्दालंकारों में भी दिखायी गयी है। भ्रलङ्कारों भ्रौर छन्दों की लोकवार्ता विषयक तात्विक विवेचना के उपरान्त वस्तु की चर्चा करते हए ब्लूमफील्ड के इस मत का खंडन किया गया है कि लोक-कथाग्रों में जो कथानक रुढियाँ ग्रथवा कथाँश मिलते हैं वे सभी मनीषी, परिनिष्ठित साहित्य से लिये गये हैं ग्रौर यही निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है कि समस्त लोककथाय्रों का मूल लोक-वार्ता क्षेत्र में ही है ग्रौर तब साररूप में इस अध्याय का ग्रन्त इन शब्दों के साथ किया गया है: —

"रीतिकाल से पूर्व तक का हिन्दी साहित्य लोक-क्षेत्र से घनिष्ट रूपेण सम्बन्धित था। उस काल से पूर्व की प्रायः समस्त साहित्यिक निधि लोक में मौखिक है एप से सुरक्षित सामग्री में से संकलित की गयी थी। ग्रौर ऐसी महान् प्रतिभाग्रों ने उन्हें परिनिष्ठित क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की जो स्वयं लोक-क्षेत्र के अंश थे, जिनको समस्त साहित्य लोक-क्षेत्र के प्रवाह में से ही मिला था।

कबीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे थे जो मुहाविरे की हिष्ट से ही 'मिसकागद' नहीं छूते थे, श्रौर जिनके व्यक्तित्व का समस्त मौलिक निर्माण लोक प्रवाह में ही हुग्रा था। इन ग्रौर इनकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति लोक-कवियों की स्थिति थी। इनके काव्य के समस्त ताने बाने मूलतः लोक के ताने-बाने थे। उस पर कभी कभी कहीं-कहीं मनीषी परिष्कार किया गया।

कबीर ने मासिकागद छुत्रा ही नहीं था। सूर ग्रंघे थे, वे मसिकागद छूते ही क्यों? उनका भाषा-कोष लोक-भाषा का कोष था। उन्हें महाप्रभु वह्मभा-चार्य ने वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षित किया, ग्रौर तब उन्हें स्वयमेव समस्त भागवत लीला,स्फुरी। कोई भी सूर का पाठक यह जान सकता है कि लीला की प्ररेखा भागवत से हो भी सकती है, पर ग्रिषकाँशतः तो उसका जो लोक में प्रचितत सूत्र था वह सूर के हाथ लगा ग्रौर उसे ही उन्होंने लोकवागी में प्रस्तुत कर दिया।

तुलमी ने 'राम-कथा' अपने गुरु से शूकर खेत में सुनी थी। उसी सुनी कथा के आधार को लेकर बाद में निगमागम पुराग्ग तथा अन्य स्रोतों से आपने उसे पल्लिवत पुष्पित किया।

श्रतः सन्त सम्प्रदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय ग्रौर प्रोमगाथा प्रवृत्ति सभी का साहित्य लोक-भूमि के ग्रत्यथिक निकट है यही कारण है कि ग्राइने श्रकवरी की साहित्य की परिभाषा में न तो इन महापुरुषों के काव्य ग्राते थे, न इनकी कृतियों को साहित्य-ग्रन्थों में उसने समानिष्ट किया।"

हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग की ऐसी प्रामाणिक लोकवार्ता परक लोकतत्व-युक्त व्याख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त एक सातवाँ ग्रध्याय ग्रौर प्रस्तुत किया गया है ग्रौर उसमें इस युग में मिलने वाले लोक-सम्प्रदाय ग्रौर लोक-विश्वासों का उल्लेख किया गया है।

इस समस्त विवेचन से जहाँ हिन्दी-साहित्य में व्याप्त लोकवार्ता भूमि के नये तत्व का उद्घाटन हुआ है और उसको वैज्ञानिक शैंली में प्रस्तुत किया गया है, वहाँ इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि साहित्य का शास्त्रीय दृष्टि से जो अध्ययन किया जाता है और उसकी छन्द, अलंकार, रस के तत्वों से जो व्याख्या की जाती है और परिनिष्ठित साहित्य में मिलने वाली भूमि का जो उच्च स्तर विवेचना के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उससे इस नयी व्याख्या का कोई विरोध नहीं है। यह तो उस महान् साहित्यक भूमि की नींव के मौलिक तत्वों का उद्घाटन है और इस प्रकार हिन्दी-साहित्य को ही नहीं, वरन् साहित्य मात्र को अध्ययन करने की एक नयी भूमि, एक नया तत्व, एक नया दिष्टिकोण और एक नया दर्शन प्रदान करता है।

# परिशिष्ट-9

## सिंधु-घाटी में भक्ति विकास

भक्ति के विकास के संबंध में चतुर्थ ग्रध्याय में पृष्ठ ३६३ से ३६६ तक प्रकाश डाला गया है। वहाँ सिंधु-घाटी का उल्लेख करते हुए श्री केदा-रनाथ शास्त्री के 'हड़प्पा' नामक ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये गये हैं। शास्त्री जी के उन उद्धरणों में कुछ फलकों का उल्लेख हैं, वे फलक तो शास्त्री जी के ग्रन्थ में ही देखे जा सकते हैं, किन्तु हम सिंधु घाटी के कुछ थोड़े से ही फलक यहाँ रेखाओं में देकर भक्ति के विकास के ग्रपने सिद्धान्त को स्पष्ट ग्रीर पुष्ट करना चाहते हैं।

भिक्त-विकास में पहली स्थिति यह होगी कि मानव ने ग्राँखें खोली ग्रौर विराट का दर्शन किया। सुष्टि में प्रागी-विकास के क्रम में ग्रन्तिम कड़ी मानव था। उसने ग्रपने चारों ग्रोर चर (प्रागी = पशु) जगत देखा।



इन पशुश्रों को, पक्षियों को, सरी-सृप को उसने एक न समक्ष में श्राने वाली श्रपरिभाषेय सत्ता से युक्त माना, प्रत्येक में एक दिव्यता देखी या श्रपने निजी चेतनत्व की संभावनाश्रों के श्रारोप का प्रतिफलन देखा, पर प्रथम विराट का विस्मयाभिभूत भाव भी पृष्ठभूमि में रहा।

श्रतः इन सबको श्रलग-श्रलग देवत्व प्रदान करते हुए भी वह उन्हें विराट में एक इकाई के रूप में ही देखने की भावना को उपलब्ध करना चाहता था। उस विराट में चर-श्रचर को एक कर मानवीय चोला पहनाकर उसने परमदेव का साक्षात्कार किया।



इस 'परमदेव' को उसने पुनः पशुपति बनाया। उस समस्त दिव्य चर सुष्टि को उसकी पृष्ठभूमि में रख दिया।



इस समस्त चेतना-विराट के परमदेव को उसने अचर से भी संबंधित कर दिया। उसका महिष्मुण्ड प्रतीक पहले ही निश्चित हो चुका था। श्रव वह प्रतीक वृक्ष के पास स्थापित कर दिया गया। तथा प्रतीक के शीर्ष पर भी वृक्ष की एक शाखा लगा दी गयी। वृषभ ही श्रव पशुश्रों में प्रतीक रह प्या है।



उक्त चित्र से यह भी स्पष्ट है कि देवता का साक्षात्कार प्रतीकों से ही किया जा रहा है, वह सर्वत्र विद्यमान है। वृक्ष में से प्रकट होता है, पूजा करने पर प्रकट होता है, या प्रकट होने पर पूजित होता है।



उक्त चित्र में स्पष्ट है कि देवता बृक्ष को फाड़कर प्रकट हुआ है। उसका भक्त बीरासन पर बैठा हाथ जोड़े भक्ति प्रदान कर रहा है। पास ही एक चौकी पर पूजार्थ नैवेद्य या बिल-पदार्थ रखा हुआ है। ऐसा दृश्य-चित्रगा भक्ति भावना के बिना नहीं हो सकता। अतः यह निर्विवाद मानना होगा कि सिंधु-घाटी सभ्यता में भक्ति के समस्त तत्व प्रस्तुत हो चुके थे।

# परिशिष्ट (२)

## टिप्पश्गियाँ

( इस परिशिष्ट में अँग्रेजी के उद्धरगों के ग्रनुवाद, कुछ ग्रन्य टिप्पियाँ तथा कुछ ग्रशुद्धियों के शुद्ध रूप दिये गये हैं । 'टि॰' का श्रर्थ है कि यह उस पृष्ठ की पाद टिप्पगी है।)

पृ० २. (टि०)

यह श्लोक यों है---

महाभाष्य में---

वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच लौकिकाः।

प्रिय तिद्धताः दाक्षिगात्याः, यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिके वैदिके चेति प्रयुंजते । — महाभाष्य प्रत्याहार।ह्निक ।

भगवद्गीता में---

श्रतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः

पृ०४ (दि॰) "Folklore.....primitive man"

'लोकवार्ता को श्रादिम मानव के मानस की सच्ची श्रौर सीधी श्रिभिव्यक्ति कहा जा सकता है।"

"As it ..... sense"

"जैसे ही यह निरक्षर श्रीर उपसाहित्यिक स्तर पर पहुँचती है, मुहावरे के ५१५

लोकभाष तथा पीढ़ियों की संचित माता-वाक् में लोकवार्ता हमारी मौखिक संस्कृति का श्राधारभूत श्रंश हो जाती है। इसी के द्वारा मानव से मानव श्रीर जाति से जाति परंपरित मुहावरों श्रीर प्रतीकों से परस्पर बँधते चले जाते हैं। समूह के श्रनुभवों तथा व्यक्तिगत तथा सामान्य ज्ञान की संसुष्टि में हिस्सा बँटाने तथा उनकी सीधी प्रेरक प्रतिक्रियाश्रों से ही लोकवार्त्ता को यह महत्व तथा श्रवशेषांशी मूल्य प्राप्त होता है।

पु॰ ५. (दि॰) "But.....page"

"िकन्तु लोकवार्त्ता के लिए ग्रनिवार्यतः, मनुष्य की स्मृति में पीड़ी-दर-पीड़ी मुख-शब्दों ग्रौर ग्रनुकार्यों में, छपे पृष्ठों में नहीं, वे उतरते हुए श्राये हों ग्रौर प्रचलित हों प्रथवा प्रचलित होते रहे हों।

पृ०७. (टि॰) With this .....

इसके साथ ही हम उस प्रश्न पर पहुँचते हैं जो ऋजु रेखान्वित विकास के सिद्धान्त के लिए मौलिक महत्व का है: कृषि तथा वािराज्य में कालक्रिमिक सम्बन्ध क्या है। जब हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोए। से इस प्रश्न को लेते हैं तो यह संकट खड़ा होता है कि हम अब एक ही समुदाय द्वारा किये जाने वाले किसी एक ही रूप के व्यवसाय पर विचार नहीं कर रहे किन्तु अब हमारे सामने दो व्यवसाय हैं जिनकी विधियाँ भिन्न हैं और जो भिन्न-भिन्न समुदायों में मिलते हैं। पशुओं को पालतू बनाने तक ले जाने वाले व्यापारों में और उनमें जो पादपों की कृषि तक पहुँचाते हैं, कोई बात समान जैसी नहीं। इन दोनों व्यवसायों के काल-क्रिमक उन्नयन में पारस्परिक किसी भी प्रकार के सम्बन्ध की संभावना के लिए कोई भी सूत्र नहीं। इसके अभाव का कारए। यही है कि इनके कृम करने वाले आदमी भी एक से नहीं और कि व्यवसाय भी बिल्कुल भिन्न हैं। मन्तेवैज्ञानिक दृष्टिकोए। से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो हमें कृषि और वािराज्य में कोई सूक्ष्म तारतम्य बिठाने में सहायक हो सके।

पृ० १४—(दि०) १ Folklore way .....self growth.

'लोकवार्ता में उस जन-संस्कृति को समाविष्ट माना जा सकता है, जो पौरोहित्य धर्म तथा इतिहास में परिगाति नहीं पा सकी है, किन्तु जो स्व संविद्धित है तथा सदा रही है। 'साइकालौजी एण्ड फ़ोकलोर' लेखक ग्रार॰ श्रार॰ मेरेट।'

पृ० १४ (दि०)-२, (1) Modern research into the .....

भिन्न-भिन्न प्रणालियों से किये गये मनुष्य के आरंभिक इतिहास के आधु-निक अनुसंधान प्रायः अप्रतिहत शक्ति से इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि सभी सभ्य जातियाँ किसी न किसी युग में उस बर्बर स्थिति में से निकल कर बाहर, श्रायी हैं जो स्थिति कम-वढ़ उस स्थिति से निकट साम्य रखती है जो श्राघुनिक काल तक कितनी ही पिछड़ी जातियों में चलती चली श्रायी हैं। श्रौर किसी जाति के श्रधिकाँश व्यक्तियों द्वारा वर्बरों जैसे विचारों श्रौर श्राचरणों के त्याग दिये जाने के भी बहुत समय उपरान्त उस जाति के लोगों के रीति-रिवाजों श्रौर श्रादतों में जीवन श्रौर विचारणा के कितने ही पुरातन श्रसभ्य श्रवशेष मिलते हैं। ऐसे ही श्रवशेषों को 'लोकवार्ता' शीर्षक के श्रन्तगंत रखा जाता है, जो शब्द के व्यापक से व्यापक श्रर्थं को लें तो यह कहा जा सकता है कि वह 'लोकवार्ता' श्रपने श्रन्दर किसी जनमात्र के उन समस्त परम्परागत विश्वासों श्रौर रिवाजों को समेटे हुए है जो देखने में समूह के सामूहिक प्रयत्न से उद्भूत प्रतीत होते हैं श्रौर जिसके निर्माण के स्रोत को किसी एक व्यक्ति या महान पुरुष तक नहीं खोजा जा सकता। — केजर ( मैन, गाड एण्ड इम्मौरटैलिटी १६२७) पृ० ४२

२ (ii) पुरातन युगों में समस्त मानव-जाति में व्याप्त बर्बर स्थिति में से ही 'धर्मगाथ' (myth) का उदय हुआ। यह उन आधुनिक अभद्र जातियों में जो आदिम परिस्थितियों से बहुत कम विलग हुई है, अपेक्षाकृत अपरिवर्गित रहती है; जब कि उच्चतर तथा बाद की कोटियों की सभ्यता ने भी पुरखों की पर-म्परा के रूप में कुछ तो इसके वास्तिवक सिद्धान्तों को, कुछ इसके अधूरे परिगामों को ही अपना कर, न केवल सिह्ब्युता से वरन् आदर पूर्वक इसे प्रच-

( टेलर, प्रिमिटिव कल्चर खंड १, पृ० २१३ 'पोंइट्री एण्ड मिथ' में लेखक प्रेस्कौट, द्वारा उद्धत)

पु० १५ (टि॰) iii Folklore means ......

"ग्रारिम्भक रिवाजों, विश्वासों, कथनों तथा कला के ग्रवशैषों के ग्रध्ययन का ही ग्रर्थ लोकवार्त्ता है।"—एन इंट्रोडक्शन दू माइथालौजी—लेखक लैबिस स्पेंस।

#### ?. Indeed the notion ......

"वस्तुतः यह धारणा बिल्कुल त्याग दी गयी है कि मनुष्य ने शुद्ध नैतिकता तथा धार्मिक भावनाश्रों तथा सीधी सन्त्री भाषा के साथ श्रपना श्रारंभ किया श्रौर शनैः शनैः लोलुप कल्पनाश्रों से ग्रस्त होता गया श्रौर इस प्रकार मिथ्या तथा श्रप्रिय विचारों का निर्माण किया; श्रव तो उलटे हम देखते हैं कि उसने घोर श्रनगढ़ स्वप्नों श्रौर ऊहाश्रों के साथ श्रारंभ किया, श्रौर ये एक दीर्घ, स्वाभाविक तथा (सामान्यतः) स्वस्थ संबर्द्धन से, शनैः शनैः उन्नत हुए तथा संस्कृत हुए—पोइट्री एण्ड मिथ-लेखक प्रस्कौट। पु० १६ (टि॰) १. Every tradition ....

'प्रत्येक किंवदंती, धर्मगाथ या कहानी में दो पूर्णतः स्वतंत्र तत्व होते हैं— वह तथ्य जिस पर उसका निर्माण हुआ है तथा उस तथ्य की व्याख्या, जिसे उसका निर्माता प्रस्तुत करता है'—(गोम्मे) फोकलोर एज ऐन हिस्टोरिकल साइंस: "'It needs...' यह बात कहने की फिर प्रावश्यकता है कि कला प्रयोग के दो पक्ष होते हैं। एक विषय, तथा दूसरे वह प्रगाली जिसमें उस विषय का प्रतिपादन किया गया है।

पु॰ १७ (टि॰) १. The business...

"इस सोसाइटी का काम लोक को, स्वयं उनकी वार्ता में तथा उनकी उस वार्ता द्वारा जानने का प्रयत्न करना है, तार्कि बाहर से जो रीति-रिवाजों का एक समूह मात्र दीख पड़ता है, उसको साथ ही साथ, भीतर से, एक मानसिक व्यापार के रूप में भी समभा जा सके।

ऐसी भलकें, वस्तुतः शब्द-विंबों की उस अन्तर्व्याप्त स्मृति से आती हैं, जिन्हें फायड मानस की चेतन-पूर्वी स्थिति कहता है, अथवा अवचेतन की इससे भी कहीं अधिक उस अन्तर्गीभित स्थिति से आती हैं, जिसमें दिमत ऐन्द्रिकोन्मेषों की स्नायिक लीकें ही निहित नहीं, वरन् वे उत्तराधिकारावतरित साँचे भी निहित हैं जो हमारी सहज प्रवृत्ति का निर्धारण करते हैं। (फार्म इन माडर्न पोइट्रो)

पु० १६ (दि॰) १. Folk Psycho .....

लोक मनोविज्ञान—जन का वह मनोविज्ञान जो जन के, विशेषतः ग्रादिम जन के विश्वासों रिवाजों, रूढ़ियों ग्रादि के मनोवैज्ञानिक ग्रध्ययन के काम ग्राता है, भीर जिसमें (इनका) तुलनात्मक ग्रध्ययन भी सम्मिलित है।

• (ए डिक्शनरी स्रोव साइकालौजी — लेखक जेम्स ड्रेवर) पृ० २२ (टि॰) १. To a great · · ·

'बहुत बड़ी सीमा तक उस मानसिक जीवन का रूप जो हमें विविध सामा-जिक समुदायों में मिलता है, परिवेष्टनों से निर्धारित होता है; ऐतिहासिक घट-नाएं तथा प्राकृतिक परिस्थितियाँ ग्रान्तरिक लक्षरों के विकास का श्रौर ग्रधिक श्रवरोध करती हैं। तो भी हम निश्चय ही यह दावा कर सकते हैं कि जाति-निष्ठ उत्तराधिक रावतरित भेद होते ही हैं। मंगोल, नीग्रो, मेलेनेसियन तथा श्रन्य जातियों के मानस के कुछ लक्षरा हमारी श्रपनी जाति से भिन्न हैं तथा वे परस्पर भी भिन्न हैं।' (द माइंड ग्राव (प्रिमिटव मैन)

पु॰ २४ Scholars ·····

जिन विद्वानों ने विस्तारपूर्वक यह सिद्ध किया है कि श्रादिम मनुष्य की

विचारणा की शैली तर्क-पूर्वी होती है वे टोने या घामिक अनुष्ठानों की भ्रोर संभवतः इंगित करेंगे, पर वे यह भूल रहे होंगे कि वे कैंटीय कोटियों (Categories) का उपयोग शुद्ध विवेक परिपाटी के लिए नहीं, वरन् अत्यधिक आवेगजन्य कृत्यों के लिए कर रहे हैं।

पृ० ३३ (टि॰) २. His ·····

"उसकी ( ग्रर्थात् मैडीसन ग्रांट की ) पुस्तक ने गोरे तथा सुनहले वालों वाले नीली ग्रांखों वाले लंबे सिर के क्वेत ( मनुष्य ) ग्रीर उसकी उपलब्धि की बेतहाशा प्रशंसा की है तथा वह भविष्यवाणी करता है कि मानव पर जिन बुराइयों ( ills ) का ग्राक्रमण होगा उन सबका कारण होगा नीग्रो लोगों ग्रीर काली ग्रांखों वाली जातियों की विद्यमानता।"

पृ० ३४ (टि॰) १. The Psychological · · ·

"सभी जातियों में सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का मनोवैज्ञानिक श्रावार एक जैसा ही होता है तथा उन सभी में एक से रूपों का ही संवर्द्धन होता है" तथा "विश्व भर में संस्कृति की समानताएँ इस धारएा को पुष्ट करती है कि जातितत्वगत संबंध के बिना (regardless of race) भी मानवीय मानस में मौलिक साहश्य होता है।

पृ० ३६ ( टि० ) १. It seems...

"यह म्रधिक संभव प्रतीत होता है कि इस कला का भोजन-संप्राप्ति से संबंध था, भोजन के लिए जिस पशु की ग्रावश्यकता होती थी उसका चित्र बनाना किसी सीमा तक उसको पकड़ने में सहायक होता होगा।

पु॰ ३६ (टि॰) २. These people...

"ये लोग ( संस्कृति के भ्रौरिग्रेशियन श्रवस्था के ) उन शुकरों तथा भ्रन्य पशुभ्रों के शिल्प-चित्रण का भ्रभ्यास भी करते थे, जिनका वे शिकार के लिए पीछा करते थे, किन्तु साथ-ही-साथ, ये स्त्रियों का भी शिल्प चित्रण करते थे भ्रौर इनमें उनके प्रमुख श्रङ्गों का बहुत ग्रधिक विशदीकरण कर देते थे।"

(feo) 4. The shells.....

ये सीपें इस बात का ज्वलंत प्रमास हैं कि बहुत दूर प्राचीन काल में पृथ्वी के दूर-दूर भागों में परस्पर किसी-न-किसी प्रकार का श्रादान-प्रदान होता था। ईलियट स्मिथ ने "द इवोल्यूशन ग्राव ड्रैगन (The Evolution of Dragon) नामक कृति में यह बताया है कि ये सीपें उन पुराने दिनों में क्यों ईतनी महत्वपूर्ण मानी जाती थीं? उनमें जीवन प्रदायनी शक्तियाँ मानी जाती थीं।"

पु॰ ४० (दि॰) २. To describe ····

"शक्ति के उस रहस्यमय रूप के निरूपणा के लिए जिसे मनुष्यों तथा प्राकृतिक पदार्थों में रहने या संचित होने में बहुत कुछ ऐसे ही सक्षम समभा जाता है, (बहुत कुछ ऐसे ही) जैसे एक (leyden) संग्रहक पात्र में विद्युत। पु० ४६ मैक्समूलर…

ये मूलतः जर्मन थे भ्रौर प्राच्यिवद्या के पंडित थे। बहुत समय तक ये ग्रेट-ब्रिटेन के भ्राक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में तुलनात्मक भाषाविज्ञान के प्रौफेंसर रहे थे। यहीं से इन्होंने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के साथ तुलनात्मक धर्म-तत्व के भ्रष्टययन को भी प्रोत्साहन दिया, कितने ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ इन्होंने भ्रंग्रेजी में लिखे।

पु० ५३ (टि॰) १ The Epic poem

पुराण महाकाव्य एक लोकप्रिय कथा है जिसको उच्चतम मानवी प्रतिभा ने एक अनोखा सम्मोहन प्रदान कर दिया है, श्रौर भी जो कहानियाँ सामान्य कथक्कड़ के क्षेत्र से कभी बाहर नहीं गयीं, उनको यही प्रतिभा ऐसी ही विधि से ऐसा रूप प्रदान कर सकती थी। श्रतः ये सभी, लोक-परंपरा के विशाल भंडार की संपति ही मानी जानी चाहिये। श्रौर इसी रूप में उनकी निरख-परख होनी चाहिये। शब्द के वास्तविक श्रर्थ की दृष्टि से, ये लोकवार्त्ता श्रर्थात् जन-विज्ञान के रूप की ही है श्रौर सहस्रों वर्षों से रही हैं।"—रेव० सर जार्ज डवल्यू काक्स, बार्ट० एम० ए०, इंट्रोडक्शन दूद साइंस ग्राव कम्पैरेटिव माययालाजी एण्ड फोकलोर"—१८८१ का संस्करण पृ० ६-७

पृ० ५४ (टि॰) २. Thus the \*\*\*

इंस प्रकार लोक की वह सौन्दर्यानुभूतिक परंपरा, जो कितनी ही व्याव-हारिक प्रकार की ह्रासोन्मुख प्रवृत्तियों (interests) का श्रान्तिम ग्राश्रय होती है, ऐसी सामग्री प्रस्तुत कर सकती है जो साहित्यिक प्रतिभाग्रों के लिए लाभप्रद स्रोत का काम दे सकती है।

Now...

श्रब संभवतः सौन्दर्य की भावना उतनी शिक्षा पर नहीं निर्भर करती जितनी कि श्रन्तर्थाप्त पूर्व प्रवृत्ति पर निर्भर करती है—पृ० ११६

पृ० ५७-६० के लिए टिप्पर्गी।

१६ वीं शताब्दी में बंगाली में रचना करने वाले भी ऐसे ही हीनभाव के शिंकार थे—

- १. विजय गुप्ता ने लिखा- ''सहजे पांचाली गीत नाना दोसमय- ''
- २. कवीन्द्र (परमेश्वर ) ने लिखा—"पांचालिते नहे योग्यवाद"

(Bengali poetry is unsuitable for philosophical discussion.) Bengali Literature by J. C. Ghosh page 14

93 OF

यह भ्रद्वय भारत में तांड्य-ब्राह्मण में बताया गया है:--

दूमौ वै लोकौ सहास्तां तौ वियन्तावभूतां

विवाह विवहावहै सहनावस्त्वित" ताण्डय महाब्राह्मरा ७.१०.१

पृ० हे२ (टि०) Heaven was ·····

मूलतः द्यावा पृथ्वी पर लेटा हुआ था, किन्तु दोनों पृथक कर दिये गये, तथा आकाश को ऊपर उठाकर वर्तमान स्थिति में पहुँचा दिया गया, न्यूजीलैंड में यह काम उनके पुत्र ने किया, मिस्र में पवन के देवता 'शू' ने यह काम किया, यही अब पृथ्वी और आकाश के बीच में है। और द्यावा को दोनों भुजाएँ फैलाये पृथ्वी पर भुकी हुई स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है जबकि नेक शू उसे साथे हुए है-—बिफोर फिलासफी, पृ० २७।

An equal

स्त्री श्रौर पुरुष, जो चाहे जिस जाति या जातियों के हों तथा निकट संबंधी ही क्यों न हों—पति, पत्नी, माँ, बहिन, भाई—बराबर की संख्या में प्रायः रात को निभृत में एकत्र होकर गोलाकार बनाकर बैठते हैं। मूर्त यंत्र देनी का प्रतिनिधित्व करता है। यह यंत्र वस्तुतः परिधि के केन्द्र में नौ योनियों से बना भगेन्द्रिय का रेखाङ्कन ही होता है। पूजा-विधान में मंत्र-जाप तथा पंच तत्व का ग्रर्थात् मदिरा, मांस, मत्स्य, भुना ग्रन्न तथा यौनरित का श्रानुष्ठानिक भोग सम्मिलित रहता है।

पु० १०७ (टि०) These Buddhists

बौद्ध तंत्र हैं ही, साथ ही हिंदू तन्त्र, वैष्णव तंत्र और शाक्त भी हैं। सब में सामान्य तत्व यही प्रतीत होता है कि वे सभी टोने और धर्माचार विषयक अनुष्ठान की एक उस प्रणाली की ग्रभिन्यक्ति हैं जो मंत्रों, तंत्रों (रेखाङ्कनों), मुद्राग्रों तथा ग्रन्थ भौतिक रीतियों से धर्म के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है।

"The Tantra"

"यही नहीं कि तंत्र ग्रादिम बर्बरता तथा मृढग्राहों के निम्नतम ग्रभ्याचारों को ही मान्यता प्रदान करते हैं, वरन वे ऐसी बातों के लिए दार्शनिक ग्रीचित्य खोजने के ग्रपराध के भी दोषी है।

Hindu Eclectic .....

हिन्दू धर्म की सर्वग्रहण्शीलता को स्थानीय पाषंडों को ग्रात्मसात करने

में तथा विविध देवी-देवताओं को देव न्यूह के प्रमुख देवताओं का उद्भास मानकर पूजने में कोई दिक्कत नहीं रही । कितने ही पाषंडों में भूतकालीन प्राक्-धर्म की टोटेम परक अवस्था की सूचना मिलती है।

Local cults .....

स्थानीय पाषंड, बहुधा वे पाषंड जो प्राक्-श्रार्य-भारत, श्रौर कोई कोई संभवतः, प्राक-द्रविड भारत के युग के हैं, हिन्दू-धर्म में मिला लिये गये हैं। फलतः एक की दूसरे पर क्रिया-प्रतिक्रिया हुई है, उनका मूल उद्गम एक दिखाया गया है, दार्शनिक युक्तियुक्तता उन्हें दी गयी है तथा वे रूपकवत् रहे हैं।

''म्रादिम निवासियों तथा वहिष्कृतों (outcasts) द्वारा परिपालनीय पूजा से, तांत्रिकता, बारहकीं तथा तेरहवीं क्षती में, बौद्ध प्रतिष्ठा का सहयोग पाकर उच्च वर्ग में स्थान पाने लगी। (पृ० ७१)

"इसमें तो कोई संदेह नहीं कि एक ने दूसरे को प्रभावित किया, किन्तु समस्त क्षेत्र भर में यथार्थतः घटित होने वाली बात तो यह थी कि उसमें ग्रादिम जातियों के विश्वासों तथा ग्राचारों को ग्रात्मसात किया जा रहा था तथा उनका घोल-मेल हो रहा था। (पृ० ७३)

पृ० १२६

मंत्र का अर्थ है टोने का उच्चार अथवा सिद्ध सूक्त और इस रूप में इसे शब्द (Sound) रूपी शक्ति की परिभाषा दी गयी है। यान (शब्दार्थ में वाहन) आवागमन के समुद्र को तरने तथा मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। यह वह सामान्य अभिधान है जिसे बौद्ध धर्म की एक विशेष धारा को अभिहित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अतः मंत्रयान वह प्रणाली है जिस के द्वारा कुछ शब्दों या मुहावरों को पढ़कर कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अद्भुत विधान की जड़ें बहुत गीछे के अत्यन्त प्राचीन युग में संभवतः प्राक् भारत-आयं काल तक में ढूंढी जा सकती हैं।

प्रथवंवेद के कई मंडलों से जैसे ग्रभिचारकानि, शाप तथा दानवों, जादू-गरों 'मायाविनों' तथा सामान्यतः शत्रुग्रों के विरुद्ध मंत्रोच्चार में टोने के इलोकों की शक्ति में विश्वास का स्पष्ट पता चलता है। यह विश्वास भारत की प्राचीन मूलनिवासी जातियों में विद्यमान टोने की प्रबल प्रवृत्ति से विशेषतः जुड़ा हुग्रा है। इन प्राचीन धारणाग्रों में से कितनों को ही भारतीय-ग्रायं विजेताग्रों ने ग्रहण कर लिया था तथा ग्रपनी धारणाग्रों का धनिष्ठ अंश बना लिया था। भारत के उन विविध भागों में, जो भारतीय-ग्रायं संस्कृति के केन्द्रों के बाहर स्थित थे, जिनमें मूलनिवासी जन ग्रपने निजी स्वभाव की ग्रपक्षाकृत भ्रच्छी रक्षा कर सकते थे, उनमें टोने तथा जादूगरी के प्रयोग भ्रादिकालीन रूप से बहुत भ्रधिक मिलते जुलते रूप में सुरक्षित रह सके।

पृ० १४०, (टि०)

इसका ग्रत्याधक संभावना है कि इनमें (ग्रर्थात् पुराणों में) पहले पहल मुख्यतः वे प्राचीन कहानियां, वंशावित्यां, पँवाड़े ग्रादि थे, जो प्राचीन साहित्य के लोक प्रचलित पक्ष के ग्रङ्ग थे, तथा जो पूरी संभावना है कि, मूलतः प्राकृत में थे। दरग्रसल मुफे यह प्रतीत होता है कि ये ग्रधिकांश किसी ऐसी प्राचीन साहित्यक प्राकृत में थे, जो उच्चतर वर्गों में प्रचलित थी; किन्तु समय क्रम से राजनीतिक परिवर्तनों के कारण बोलचाल की भाषा के ग्रधिकाधिक संस्कृत में रूपान्तरण से यह साहित्यक प्राकृत बोधगम्य नहीं रही, उधर संस्कृत बाह्यणीय हिन्दु धर्म की एकमात्र परिमार्जित भाषा बनी रही। ग्रतः यह स्वाभाविक ही था कि यदि इस साहित्य को रक्षित रहना था तो इसे भी संस्कृत रूप दिया जाय। '' डायनैस्टीज ग्राव द किल एज, भूमिका, पृ० १७ '

पृ० १७5

यह आशा की जा सकती थी कि एक ऐसा मूढ़ग्राह जो इतना फैला हुआ है आख्यानों तथा लोक-कहानियों पर प्रभाव छोड़ेगा ही, और ऐसा ही हुआ भी। दानाए (Danae) की वह पुरानी यूनानी कहानी जिसमें वह अपने पिता द्वारा एक भूगर्भस्थ कक्ष में या एक धातु की मीनार में बन्द कर दी गयी थी, और जिसे भेद कर जिन्नस उस के पास स्वर्ण की बौछार के रूप में पहुँचा था, संभवत: इसी वर्ग की कहानियों में से है। (गोल्डन बाउ, पृ०६००)

पृ० २३६ (टि०)

वसुदेविहिंडि नामक प्राकृत काव्य के लेखक का आग्रह था कि घर्म-कथाओं की रचना में रोमांचक कथाओं (romantic stories) का उपयोग किया जाना चाहिये, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो, धर्म कथाओं से अधिका-धिक लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें अच्छी तरह अच्छी प्रेम-कथाओं से मिलाकर प्रस्तुत किया जाना चाहिये । कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरि ने निर्धारित किया कि कथा को नव विवाहिता वधू की तरह होना चाहिये, जो अलङ्कारों से भूषित हो शुभ हो, कलगामिनी हो, तथा हो भावुक, कोमल कंठी तथा मनुष्यों के मानस को सतत आनंदपद (प्राक्कथन—माधवानल कामकंदला प्रबन्ध, १९४२, आरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा)

पृ० २४४. संदेशरासक

इस पृष्ठ पर २४वीं पंक्ति को इस प्रकार होना चाहिये—उधर संदेश रासक जैसा प्रमुख काव्य मिलता है जिसमें षटऋतु वर्गान के माध्यम से विरह संदेश वर्णन किया गया है, उसी प्रकार हिन्दी के श्रारंभकाल में ऐसे काब्य भी मिलते हैं जो केवल बारहमासा ही हैं।।

पु॰ २८८ Whatever is ·····

जो कुछ भी मन को, भावों को या संकल्पों को प्रभावित करने में समर्थ है, वह इस प्रकार निस्संदेह अपनी यथार्थ सत्ता सिद्ध कर चुका है । (पृ० २० विफोर फिलासफी)

ठीक जैसे कि कल्पना-रूप को यथार्थतः ग्रस्तित्ववान माना जाता है, वैसे ही मनोभाव भी मूर्त्त रूप हो सकते हैं। (पृ० २२ विफोर धिलासफी)

श्रतः प्रतीकों का श्रौर उनके श्रभिप्रत श्रथों का सम्मिश्रण हो जाता है जैसे कि दो संतुलनीय पदार्थों का समयः योकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप एक दूसरे का स्थानापन्न बन सकता है (पृ०२१ विफोर फिला सफी)।

पृ० २८६

इस पृष्ठ पर चौदहवीं पंक्ति में 'नगर वन्धुग्रों' के स्थान पर 'नगर वधुग्रों' पढ़िये।

पृ० ३७२ (टि०)

इस प्रकार श्राखिरकार यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म श्रब श्रन्य दिव्य देवताश्रों का पार्श्ववर्ती मानवीय देवता नहीं रहा, किन्तु वह इन दिव्य देवताश्रों से ऊपर उठ गया है। शतपथ ब्राह्मण् में ही यह उल्लेख मिलता है कि ऋषि से अवतरित ब्रह्म वस्तुतः सर्वदेव है श्रर्थात् उसमें सभी देवी देवता श्रंगभूत हैं।

पृ० ३७६ The wood·····

''दासु' तथा 'दस्यु' शब्दों का उपयोग ऋग्वेद में भ्रायों के समस्त शत्रुभ्रों के लिए हुम्मा है, वह चाहे दानव हों या मनुष्य ।

( यहाँ demons शब्द demonds छप गया है।)

पृ० ३८० The full

ऋग्वेद के जिस एक श्लोक में इन्द्र के श्रारंभिक दिनों का पूरा विवरण मिलता वह JAOS vi में ६२, ६३, ६३, ६४ में दिया गया है, उस सामग्री से ऋग्वेद में अन्यत्र मिलने वाली कुछ श्रन्य सामग्री को मिलाकर सब का इद्र के जन्म श्रीर शैशव की सामान्य रूपरेखा खड़ी करने के प्रयत्न में उपयोग किया गया है।

(अंग्रेजी अवतरण में utilised शब्द uticise छप गया है।) Indra's mother.....

(इन्द्र की माँ ने कहा) यही प्राचीन प्रथित पथ है जिससे देवतागरा सभी

ऊर्ध्व दिशा में उत्पन्न हुए हैं, उसी से इस महाबली को (ऊर्घ्व दिशि में) उत्पन्न होने दो थ्रौर उसे श्रपनी मां को (नरक में) नहीं गिरने देना चाहिये। पृ०३८० Amuya…

"अमुया ऋग्वेद में नियमतः (वहाँ) "तत्र" एक बुरे अर्थ में आता है। यह उस स्थान के लिए आता है जहाँ कि मृत वृत्र पड़ा हुआ है (१३२६) जहाँ दानवगरा पड़े हुए हैं (१०।६६।१४) जहाँ यौन संभोग से टोने का अभ्यास करने वाले जायंगे (१।२६–४,१०।६४।३०, संभवतः १०।१३४२ भी) जहाँ इंद्र धूर्तों को पछाड़ने वाला है।) (४।३४।४) यहाँ भी इसके अर्थ हैं (आतंक प्रद) स्थान।

पु० ३८१ He saw his mother ....

उसने देखा कि उसकी माँ उसे छोड़ के जा रही है। नहीं, नहीं मैं उसके पीछे जाऊँगा। निश्चय ही मैं उसके साथ जाऊँगा। त्वष्ट्र के घर में इन्द्र के सोम का निकला हुम्रा रस प्यालों में पीया।

In other .....

दूसरे उल्लेखों में इन्द्र त्वष्ट्र को हरा कर सोम का अपहरण करता है ३।४।८।४ यह त्वष्ट्र बली पिता (किन्तु इन्द्र का पिता नहीं) प्रतीत होता है। रस (अथवा सोम) को पाने के लिए उसे या तो अर्केल ही या तृत अप्त्य की सहायता से विश्वरूप को मारना पड़ता है।

पु॰ ३८२ Could be now .....

क्या ग्रब वह विजय (ग्रपने शत्रुग्रों पर) स्थिगित कर सकता था, वह जिसे उसने धारण किया (गर्भ के ग्रभंक की भाँति) एक सहस्र महिने ग्रौर कितने ही शरत ? उसका कोई प्रतियोगी न तो उनमें है जो विद्यान है न उनमें जो पैदा होने वाले हैं।

पृ० ३८३ Indefineteness.....

श्रनिश्चित रूपरेखा तथा वैयक्तिकता का श्रभाव वैदिक देवताश्रों सम्बन्धी धारणा की विशेषताएँ हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये देवता श्रन्य योरो-पीय लोगों के देवताश्रों से उन प्राकृतिक व्यापारों के श्रधिक निकट हैं जिनका प्रतिनिधित्व वे करते हैं।

पृथक प्रतीति का श्रभाव तब श्रौर श्रधिक बढ़ जाता है जब कि विविध देवी-देवता एक ही व्यापार के विविध पहलुश्रों से उद्भुत होते हैं। श्रतः प्रत्येक वैदिक देवता का चरित्र केवल कुछ ही निजी लक्षगों से बना होता है श्रौर उसके साथ बहुत से ऐसे तत्व मिले होते हैं जो सभी देवता श्रों में समान होते हैं, जैसे तेज, शक्ति, उदात्तता श्रौर बुद्धिमानी — ऐसे समान तत्वों के कारण निजी तत्व

षुंघला जाते हैं क्योंकि प्रार्थनाओं और स्तुतियों में वे ही स्वभावतः विशेष प्रमुख्ता प्राप्त कर लेते हैं। फिर वे देवता भले ही ग्रलग ग्रलग विभागों के हों, किंतु प्रमुख तत्वों की समानता के कारएा, उनकी पारस्परिक ग्रनुरूपता की संभावना है। इसी प्रकार ग्राग्न, जो मूलतः पृथ्वी सम्बन्धी ग्राग का देवता है, ग्रप्ने प्रकाश से ग्रन्थकार के दानवों को छिन्न-भिन्न कर देता है, उधर इन्द्र जो ग्रन्तिस का बच्च मेघ का देवता है उन्हें बच्च से मारता है। ग्राग्न देवता की परिकल्पना में अंतरिक्ष के विद्युत्तेज का ग्रीर समावेश हो जाता है। यह तादात्म्य तब ग्रीर बढ़ जाता है जब ऐसे देवताग्रों का ग्रावाहन युग्म में किया जाता है, ऐसे योगों से जो एक की ग्रपनी निजी विशेषताएँ हैं वे भी दूसरे से संलग्न हो जाती हैं, ग्रीर जब वह दूसरा कभी ग्रकेले भी होता है तब भी वे उसके साथ रहती हैं, इस प्रकार ग्राग्न सोमपायी, बृत्र-हन्ता, गी ग्रीर जल का विजेता, सूर्य ग्रीर उषा का विजेता भी कहा जाता है। ग्रीर ये सभी इन्द्र की मुख्य विशेषताएँ हैं।

पृ० ३८३ Now the taking \*\*\*\*\*

श्रब उसका काम है रस को लेना, वृत्र का संहार करना, उसकी प्रचलित प्रशंसा है इस से कि वह प्रत्येक प्रकार के बल के कार्य को संपादित करता है।

'दिन्य ग्रग्नि हढ़ व्रती मनुष्य का मार्ग दर्शक है, जैसे सूर्य ऋतुग्रों का नियंता है: वह, जो सत्य का पालक है, वृत्र का हन्ता है, ए प्राचीन, सर्वेहष्टा ग्रपने पुजारी को समस्त कठिनाइयों से (उबार कर) ले चल।
पृ० ३६१ Statement like·····

ऐसे कथन कि 'बाल श्रभिप्राय किसी के श्रपने ही बालपन की उदित स्मृति हैं' श्रौर ऐसी ही श्रन्य व्याख्याएँ केवल प्रश्न को दुहराते हैं। किन्तु यदि इसमें थोड़ी सी ही मरोड़ देकर हम कहें, ''बाल-श्रभिप्राय श्रपने बालपन की कुछ विस्मृत बातों का ही चित्र है।'' तो हम सत्य के निकट पहुँच रहे होंगे। परन्तु, मूल स्थपित का सम्बन्ध क्योंकि उस चित्र से होता है जो कि समस्त मानव जाति का होता है, केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं, श्रतः हम श्रौर भी ठीक-ठीक रूप में यों रख सकते हैं ''बाल-श्रभिप्रायः सामूहिक मान-सिकता के चेतन-पूर्वी बालपन की बातों का प्रतिनिधित्व करता है। पृ० ४१४ We see……

"हम देखते हैं कि तू भव्य है : तेरी रिहमयाँ, तेरा तेज अत्यन्त देदीप्यमान है, तेरी किरणें, तेरा तेज स्वगं तक पहुँच गया है । आभूषित हो, तू अपने वक्ष को निर्वसन करती है । प्रभुत्व से दमदमाती हुई, तू प्रातः की देवी ।

Thy ways.....

पर्वतों पर भी तेरे मार्ग सरल हैं: तू श्रजेय घूमती है। जलो में से श्रात्म प्रकाशवान्।

श्रपनी प्रभूत पगडंडियों के साथ श्रत्यन्त उच्च देवी, द्यौ-पुत्री संपत्ति लाग्नो, हमें सुख देने के लिए। पृ० ४१५

चालीसवें शरत में पर्वतों में निबसित शंबर को किसने दूँढ़ निकालाः किसने उस श्रिह का संहार किया जो श्रपने बल का मिथ्याभिमानी था, वह ऐंठने वाला दानव। वही ए मनुष्य, इन्द्र है।

Agni born.....

ऋतु से उत्पन्न ग्रग्नि, तीन तेरे भक्ष्य हैं, तीन तेरे निवास स्थल हैं, तीन जिह्नाएँ, संतुष्ट करने वाली (देवताग्रों को); सचमुच तीन ही तेरे रूप हैं, जो देवताग्रों को ग्राह्य हैं भौर उनसे (हमारी इच्छाग्रों के प्रति) कभी उदासीन न होकर हमारी स्तुतियों से प्रसन्न हो।

Divine Agni.....

दिश्य श्रग्नि समस्त श्रस्तित्व का ज्ञाता जो कुछ भी मायावियों की माया हैं, उनमें स्थापित किया है। पृ० ४१६. Over powering

(यहाँ अँगरेजी का प्रथम शब्द समस्त पदरूप ठीक है Overpowering) इन दोनों का बल पछाड़ने वाला है: जैसे वे दोनों एक साथ एक रथ पर ग्रारूढ़ गायों के (उद्धार के) लिए तथा बृत्र के घ्वंस के लिए जाते हैं, मधवन के हाथ में दिव्य (वज्र) चमचमाता है।

पु॰ ४१६ The Heroic ·····

वीर ग्रिंग्न सेनाग्रों का सामना कर सकता है तथा उसी से देवगरा श्रपने शत्रुग्रों को परास्त करते हैं।

When.....

जब (वन में)गर्भार्भक की तरह (विद्यमान) श्रग्नि तसूनपात कहलाता है। जब वह पैदा किया जाता है (वह) श्रमुरनाशी नराशंस (कहलाता है) जब वह (श्रपनी शक्ति) पदार्थ जगत में प्रदिशत करता है तो मातिरक्वन्; उसीं की तदिरत गित में वायु का निर्माण है।

Day by day.....

(चिंगारी) निकालने वाले काष्ठ के अन्तरंग से जन्म लेने के उपरांत वह दिन-ब-दिन कभी सोता नहीं (ऋ ाधा 2. 17)

Having Slain.....

वृत्र को मार कर उसने कितने ही प्रान्तों श्रौर वर्षों को (जो) श्रन्धकार द्वारा निगले (जा चुके थे), मुक्त किया है।

In as much.....

इन्द्र जितनी पौरुषेय उर्ज्वस्विता तैंने तब दिखायी है, जब तंने उस नारी का संहार किया, जो आकाश की पुत्री थी, जब कि वह धूर्ताता करने का विचार कर रही थी।

पृ० ४१७ Thou Indra

तू इन्द्र, तू जो कि बली है, तैंने द्यावा की पुत्री वर्चस्विनी ऊषा को समृद्ध किया है।

पृ० ४२२ The earliest

२०००-१७०० ई० पू० के समय की बची हुई इन मिस्री कहानियों में से प्रश्चीनतम है घ्वस्त नौका के मनुष्य की । एक मिस्री लालसागर में नौका खे रहा था कि नौका घ्वस्त हो गयी....वह एक ऐसे अुनसान में द्वीप में जा पड़ता है जिसमें भ्रात्माभ्रों का राजा सर्प रूप में बसता है। वह राजा उस मनुष्य का दयालु हृदय से स्वागत करता है, भ्रौर चार महिने के प्रयत्न के बाद वह वहाँ से एक जाते हुए जहाज के द्वारा उसे वापिस भेजने में सफल होता है, किन्तु इसी बीच में वह राजा भ्रपने दुर्भाग्यों का भी हाल उसे सुना देता है श्रौर वह यह भविष्यवासी भी करता है कि उसके जीवन का ग्रन्त ग्रा रहा है ग्रौर यह द्वीप भी समुद्र में समा जायेगा । बिना किसी तारतम्य के एक ऐसी पार्थिव सुन्दरी कां भी उल्लेख हुम्रा है, जो पहले उस द्वीप में रहती थी किन्तु जो म्रात्माम्रों के उस राजा के कुटुम्ब के साथ साथ काल कविलत हो चुकी थी। कहानी ऐसी उलक्की हुई है कि यह विदित ही नहीं होता कि वह ग्रादमी जिसने इसे इस वर्त्त-मान रूप में प्रस्तुत किया इस कहानी की अभिप्राय-योजना को समक्त भी सका था। नायक को उस दैत्य सर्प के सामने, जो उसके प्रति ग्रत्यन्त दयावान है श्रत्यन्त भयभीत बताया गया है। सुन्दरी का चरित्र तारतम्य विहीन श्रौर श्रवि-कसित ही छोड़ दिया है। क्या हमें दाने ग्रौर उसके ग्राधीन कुमारी के उद्धार की कहानी यहाँ मिल रही है, जैसी कि श्राज की लोककहानी में है। (स्टिथ

पृष्ठ ४६५ The notable…

थामसन)

<sup>ं</sup> गेय काव्य में श्रौर रूपकों में जिनकी परिभाषा ऊपर दी गई है उल्लेख-नीय अन्तर यह है कि पहले में कोई नियमित कथानक नहीं होता किन्तु उसमें भाव मुद्र।श्रों का सहकार होता हैं, उधर नाटक के सभी भेदों में नियमित कथा-

नक होता है, जो रंगमंच पर अभिनीत होता है। गेय रचनाओं में एक और तस्व होता है, वह है संगीत की प्रमुखता। शरीर के समस्त अवयवों का संचलन भी गेय रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता है।
पृष्ठ ४७० Rhythm is.....

"ताल प्रकृति का एक तथ्य है। तारों में, ऋतुग्रों में तथा मनुष्य के रक्त में एक प्रकार की ताल है। मनुष्य के मानस में होने के कारए। यह एक सहजोन्मेष भी है ग्रतः यह दोनों बातें चाहती है : नियत क्रम में पुनरावृत्ति भी चाहती है श्रीर उसके श्रनुकूल प्रभावित भी होती है, श्रीर इसी कारए। यह कितने ही मानवी व्यापारों में प्रकट भी होती है, कुछ तो प्रकृति के ही कारण ग्रीर कुछ प्रयत्त-श्रम को बचाने के लिए ग्रीर इसी प्रकार यह भाषा में भी उद्भासित होती है-स्फुट, निश्चय ही, किन्तु अन्तर्व्याप्त और सौन्दर्य-साधन में उपयोग के लिए प्रस्तुत । काव्य का ताल से सम्बन्ध प्रायः यों बताया जाता है: लोग काम करते हैं और नाचते भी जाते हैं, श्रपनी तालबद्ध गितयों को तालबद्ध घ्वनियों के साथ प्रस्तुत करते हैं, ये घ्वनियाँ शब्दों में ग्रौर गीतों में परिएात होती जाती हैं। तब गीत नाट्य से मुक्त होकर भी गाये जा सकते हैं, श्रीर शब्द बिना लय के पढ़े जा सकते हैं, इस प्रकार काव्य प्रस्तुत हो जाता है। यह सब कुछ-कुछ सैद्धान्तिक है,-किन्तु अत्यन्त संभव भी श्रौर किसी सीमा तक मान्यता देने योग्य भीहै। श्रव केवल शब्दों को सर्वोत्तम क्रम में व्यस्थित करने की ऐच्छिक कलात्मक प्रक्रिया की अपेक्षा है, जिससे ऐसा क्रम आ सके जो ताल-प्रिय रुचि को संतुष्ट कर सके, भ्रौर तब यहीं से क्रमात्। शास्त्रीय सिद्धान्त (पिंगल बद्ध छन्द) का विकास होता है, जिससे विधायक कर्म को सुपास मिलता है।

(अंग्रेज़ी उद्धरण में जहां rhythmic source छपा है वहाँ mythmic sense होना चाहिए।)

विष्ठ ४७६

वृष्ठ ४७६

उन्तीसवीं तथा इकत्तीसवीं पंक्ति में 'ग्रनामिका' के स्थान पर 'ग्रन-, मिल्ला' पढ़ें। प्र ४७७—मंगल

मंगल कान्य की परंपरा बङ्गाली भाषा में एक विशेष स्थान रखती है। बंगाली में 'मंगल' केवल विवाह से ही संबंधित नहीं। बंगला के मंगल विशिष्ट लौकिक संप्रदायों के देवी-देवताओं से संबंधित होते हैं। उनमें निहित भाव यही रहता है कि उस देवी-देवता की पूजा करके छुपा प्राप्त करने से ही मंगल है, ग्रन्यथा नहीं। धर्मठाकुर के धर्ममंगल, मनसादेवी के मनसामंगल, चंडी देवी के चंडी मंगल ग्रादि।

দূত ४८८ (টি০)

कुछ विद्वान (वर्तमान लेखक ग्रथीत् जार्ज ग्रियसंन भी उनमें सम्मिलित हैं) हैं जो यह मानते हैं कि संस्कृत साहित्य देशी भाषा की रचनाग्रों का उससे ग्रधिक ऋगी है जितना कहीं माना जाता है, यहाँ तक कि महाभारत ने भी पहले प्राचीन प्राकृत में एक लोक महाकाव्य के रूप में पहले पहल जन्म लिया, ग्रौर बाद में संस्कृत में रूपान्तरित हुग्रा, ग्रौर इस भाषा में उसमें ग्रागे संशोधन-परिवर्द्ध न हुए ग्रौर तब उसे यह अन्तिम रूप मिला।

पृ० ४६० (टि०)

सभी धर्म गाथाश्रों का श्राधार पदार्थप्राएग-तत्व (ऐनिमिस्टिक) होता है, श्रारम्भ में, वे व्यवस्थित लोकविश्वारा ही थे जिन्हें विकास की विभिन्न स्रवस्थाश्रों पर से तत्कालीन प्रवासी तथा वास्मिज्य-लग्न लोग जहाँ-तहाँ ले गये।

पृ० ४६४ ( दि० )

'सहानुभूतिक टोना सादृश्य के भावों के संयोग पर बना हुआ है। सहानुभूतिक टोना उस भूल को सही मानता है जिसमें यह माना जाता है कि वे वस्तुए जो एक दूसरे के सदृश हैं, एक ही हैं।

पृ० ४६७ (टि० १)

दूसरी श्रोर देवता बहुधा कुक्कों में पूजे जाते थे, यह पूजा श्रादिम वृक्ष-पूजा का ही विकास है, जिसका उल्लेख भारत, यूनान, रोम, जर्मनी, गाल, लिश्रुनियनों तथा स्लेवों के सम्बन्ध में मिलता है।

किंबहुना बहुत से सिद्धान्तवादियों पर गम्भीर आरोप लगाना होगा, और यह आरोप मन्नहार्ट, सर जे० फेजर, रिजवे, डरखीम तथा ऐस० रीनक पर भी समान रूप से लागू होता है। ये विद्वान यह मानकर चलते हैं कि आदम वर्बरों के धार्मिक विचारों में ही धार्मिक विच्वासों का आरम्भ मिलता है, तथा कि उन्हीं के विचारों में से धर्म के प्रत्येक रूप के विकास की योजना पुनर्गठित

होनी चाहिये । इस मत की मूलभूत असमीचीनता तो इसी विश्वास में है कि उन्नीसवीं शती के जंगली बर्वर ग्रादिम मानव हैं; न्याय-हिष्ट से यह ग्रस्वीकार करना सर्वर्थंव ग्रसम्भव है कि इन जातियों के धर्म के दोष ही ठीक ऐसा कारएा है जिससे वे विकास करने में श्रसफल रहे ग्रीर एक वर्बर ग्रवस्था में बने रहे हैं। निस्संदेह इस मत को सिद्ध करना तो असंभव है, भले ही वर्बरों के बहत से श्राचार स्पष्टतः गम्भीर श्रभावों के शिकार बने हए हों, जो श्राधिक तथा सामाजिक हैं; किन्तु उसे असिद्ध करना ग्रौर भी अधिक कठिन है, ग्रौर इस तथ्य की दृष्टि से, ग्रास्ट्रेलियन ग्रादिवासियों के ग्रनुष्ठानों के ग्राधार पर धर्म के विकास के योजनाएँ प्रस्तुत करना न्याय दृष्टि से क्षम्य है; यह सब भी पूर्णतः इस तथ्य के अतिरिक्त है कि इन रिवाजों का ज्ञान हमें नृविज्ञान के उन विद्यार्थियों से प्राप्त हुमा है जो उन लोगों का मध्ययन करते हैं जिनके साथ उनका रक्त या भाषा विषयक कोई गठबंधन नहीं तथा जिनका विश्वास भाजन होना उन विद्यार्थियों को उतना ही कठिन प्रतीत होता रहा है जितना कि उनके विश्वासों को हृदयंगम करना। इस तथ्य को लेकर कि श्रास्ट्रेलियन कबीलों ( Tribes ) श्रथवा जूलू लोगों में किसी परम खदार देव के ग्रस्तित्व की मान्यता है या नहीं, जो विवाद खड़ा हुग्रा है, श्रकेला वही एक ऐसा उल्लेखनीय प्रमाण है जो उन ग्राशातीत कठिनाइयों को प्रकट कर देता है जो उन लोगों के मार्ग में पड़ी हुई हैं जो म्रादि निवासियों के मानस की यथातथ्य रूप में हृदयंगम करना चाहते हैं।

(कीथ महोदय का यह अवतरण पृ० ४६० पर नीचे के भाग में बहुत गलत छप गया है। नीचे से चौथी पंक्ति में 'and social' के आगे यों होना चाहिये—but to disprove it is still more difficult, and in view of this fact, to set up schemes of the development of religion based on the practices of the Australian aboriginies is loxically unegusable......

देखिये पृ० ४६० (टि६)

do 800

फिर भी, यह श्राक्षेप, जो बहुधा ऋग्वेद पर किया जाता है कि वह गुद्ध धर्मानुष्ठानिक है स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके बाद के ग्रंशों में ऐसी पर्याप्त सामग्री है जो यह दिखाती है कि संपादकगए। ग्रंपने समय के लोक-प्रचलित धर्म से पूर्णतः परिचित थे। उदाहरए। दं, हमें ऐसे इलोक मिलते हैं जो हानिकर कृमिकीटों के (1.१६१) श्रथवा यक्ष्मा

रोग के (X.१६३) निवारण के, प्रत्यक्षतः मृत को पुनरुजीवन प्रदान के (X.58.60.7-12) शत्रु नाश के (X—१६६) संतान प्राप्त करने के लाने (X.183), बच्चों को मारने वाले दानव के नाश के (X१६२), निद्रा के (v.55) यहाँ तक कि सौत को पित के प्रेम से बिहुष्कृत कराने के (X.145. Cf.X.159) मंत्र (Spells) के रूप में हैं। इनमें से अधिकांश श्लोक उस प्रन्थ में हैं जिसमें विवाह के श्लोक (X.5½) भी सुरक्षित हैं; जो पुरोहितों के कौशल के नमूने हैं, तथा शव संस्कार के श्लोक (X-14-18) ये प्रौर इनके साथ चार या पांच नीति विषयक श्लोक (X1.112,X.35, 71,117); कुछ दार्शनिक तथा सृष्टि मूल विषयक उत्हापोह (X:81,82,90,121,129;1.164 जो V111.29 की भाँति एक प्रहेलिका श्लोक हैं), कुछ श्लोक या उनके अंश ऐसे जिनमें पुरोहितों के उदार सरक्षकों की प्रशंसा है, संग्रह की एकरसता से उवारते हैं ग्रौर इस पूर्णतः भ्रामक मत को दूर करने में सहायक होते हैं कि भारत का प्राचीन धर्म केवल उच्च देवताओं के श्राह्वान से सम्बन्धित था फिर भी लोक-प्रचलित धर्म की वास्तविक विस्तृति ग्रौर पौरोहित्य कर्म का श्रधिकांश बाद की संहिताओं में तथा सर्वोपरि ग्रथवंवेद में ढूँढना होगा।

### परिशिष्ट (३)

### [कुछ पारिभाषिक शब्दों के ग्रंग्रेजी पर्याय यहाँ दिये जा रहे है]

श्र

श्रजेय—Unvincible
श्रद्धय—Union
श्रनाथ बालक—Orphan
श्रद्ध चेतन—Sub-conscious mind
श्रमुष्ठान—Ritual
श्रभित्राय या कथानक रूढ़ि—Motif
श्रवचेतन मानस—Unconscious mind
श्रसम्य जाति—Uncivilised race
श्रसंगति—Paradox
श्रहं चैतन्य—Self Connscious

ग्रा

श्रात्मा संक्रमण्—Doctrine metem psychosis श्रात्मवत्वाद—Animatism श्रादि निवासी—Aboriginies श्रादिम—Primtive श्रादि मूलक सत्ता—Primal being श्रादि सुष्टि मूलक—Cosmogonic श्रात्मशीलता—Animistic thinking श्रानुष्ठानिक विचारगा—Ritual thinking

उ

उत्तराधिकरण्—Heredity उत्पादन—Production उपभोग—Consumption उपाजितावचेतन—Earned unconcsious mind उपाजित श्रवचेतन—Acquired unconscious mind उर्वरक टोना—Fertility magic

ऊ

ऊहात्मक—Fantastic

ग्रे

ऐतिहासिक उत्तराधिकार—Historical inheritance ऐन्द्रिक भावोन्मेषमयी स्थिति—Instinctive State ऐन्द्रिकोन्मेष—Sensation

ग्रं

श्रंति Contaguous magic

<u></u>

कबीले—Tribes
कल्पना मानसिक—Specunlative
कारण विधान—Causality
काल कला—Time factor
कुण्ठा—Suppression-Repression
कोटि-क्रम—Degree
कोष—Dictionary

घ

घटनाएँ—Incidents

₹

चित्रकाव्य—Kinemetographic चेतन—Conscious mind चेतन मानस—Conscious mind

छ

छन्द-Metrical Pattern

অ

जन-मानस—People's psychology जातीय मनोविज्ञान—Racial psychology जातीय हढ़ रूप—Racial types जाति जन —People

7

होना विचारणा-Magical thinking

2

तल गामी—Perpendicular ताल—Rhythm

तुलनात्मक भ्रष्ययन—Comparative Study तंत्राख्यान—Fable

दाय—Heritage

्रद

दन्तकथा—'Tradition (oral) दानव—demon

दार्शनिक-Philosophic

देव वर्ग या देव व्यूह—Pantheon

देवी पुरुष--Divine Person द्वियौनत्व--Bisexual, Hermophrodite

en

धर्माचारिक—Sacramental धर्मानुष्ठानिक—Sacrdotal धर्मगाथा—Myth

धर्मगाथिक—Mythologem धातु—roots

शामिक ग्रास्था—Religious belief शामिक गृष्टभूमि—Religious back ground

=

नीति विषयक रलोक—gnomic hymn

٦

पदार्थ प्राग्तता—Animistic
पदार्थात्मवाद—Animism, Fetishism
पथाधिव भाव—Emperical idea
परा प्राकृतिकवाद—Super-naturalism
परा-प्राकृत—Super-natural
परित्यक्त बालक—Abandoned child

परिवेष्टन—Environment परम्परा—Tradition, heredity

पौरोहित्य—hieratic पुरोहित—Priest प्राकल्पना—Fantacy Thinking

प्राणी-शास्त्र—Zoology प्रतीक—Symbol प्रयत्नज—artificial प्राक्वंशावली काल-Pre-Dynastic Age

ਗ

बनमानुस—-Ape बर्वरक—Savage

भ

भाव—Conception भावांश—Concept

भीड--Crowd

म

महाकाव्य-Epic

मन—Mana (मैलेनेशियन शब्द) मनोमूल—Psyche

मानव राशि—Multitude मानस—Mind

मानसिकता—Psyche मिथ्याश्रिस- -Mythical

मूर्त्तस्वरूप Plastic form मनोविक्लेषग् —Psycho-analysis

मूल स्थपित—Arch type मूर्त्त कल्पनांश )

मूत्तं कल्पनाश | मूर्तांश | Image

ल

लोक—Folk

लोक कहानी—Folktale 'लोक गीत—Folk song लोक प्रचलित, लोकप्रिय—Popular

लोक=मनोविज्ञान—Folk-psychology लोक मानस—Folk mind

लोक मानस—Folk mind लोक-धर्म — Folk-religion

व

वर्गोच्च साहित्य—Classical literature विवेक चेतन—Rational विवेक पूर्वीय—Prelogical विवेक संगत—Rational विषम योग—antithesis विषमीकरण—Law of contradiction

श शव-संस्कार विषयक श्लोक—Funeral hymn इलोक—hymn साहश्यक टोना—Imitative magic समग्र श्रवचेतन—Total unconscious mind समग्र उत्तराधिकारी मानस—Total inherited mind साधारणीकृत मानस—Generalised mind सामूहिक मनोविज्ञान—Collective Psychology सामूहिक मानस—Collective mind सामान्य मानस धर्म—Common psychological

#### factor

सृष्टि-भ्रादि मूलक—Primordial सृष्ट्यात्मक—Cosmic सहज श्रवचेतन—Common unconscious mind सहज श्रवृत्ति या सहजोन्मेष—Instinct संघशील—gregarious स्थानापन्न—Substitute

24

क्षितिजातीय--Horizontal

## परिशिष्ट-8

#### ग्रन्थानुक्रमिग्वा

यहाँ इस प्रबन्ध में उल्लिखित ग्रन्थों की सूची ग्रकारादि कम से दी

गयी है; इस प्रवन्ध में उस ग्रन्थ का जिस पृष्ट पर उल्लेख हुया है, वह उसके सामने लिख दिया गया है। (पा) का श्रथं पाद टिप्पग्री है | **भ्रं**खरावृट 3018 **अ**घविनाुस — १८५७ अगुत्तएव वाइय दसायो -- 858 . अथर्व शिरस् 305 ---ग्रथवंवेदीय मुण्डक 308 श्रनवार सोहिली 3 2 2 . श्रनिरुद्ध ऊषाहर्रा कथा 355 -अनुराग वाँसुरी - २४१, २६२ अनंतदंव की कथा -- 8== श्रपभ्रंश साहित्य (पा) ७१, १६६४३३ भ्रयोध्या कांड श्रवतार चरित्र ₹.8.€ 235

| ग्रहिल्या पूर्व प्र <b>संग</b>     | -                                       | २४६                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| म्रा <b>इ</b> ने <b>श्रकबरी</b>    |                                         | २७६                          |
| श्राकाश पंचमी                      |                                         | २०८                          |
| त्राकाश पंचमी की कथा               |                                         | ्रेष्ठ७, २३२                 |
| श्राचारांग                         |                                         | १६४                          |
| ग्रादित्यवार की कथा                |                                         | १८६, २०७                     |
| श्रादि पुराएा                      | *************************************** | १६५, २३२                     |
| श्रादि पुराएा की बालबोध भाषा       |                                         |                              |
| बचिनका                             | -                                       | १८६, २३२                     |
| श्रादिम मनोवृत्ति (लेखक लैवी बुह्ल | )                                       | (पा) =                       |
| त्रारण्यक                          | TOTAL PROPERTY.                         | १४२                          |
| त्राराधना निज् <b>जु</b> त्तियाँ   | -                                       | १६४                          |
| ं इंडियन कल्चर खंड ४,              |                                         | (पा) २७                      |
| इन्द्रावती                         |                                         | १८७, २३२, २७४, २७६,          |
|                                    |                                         | २६२                          |
| <b>ई</b> लियड                      |                                         | १३, ३६                       |
| उत्तमा चरित                        |                                         | २३३                          |
| उत्त राघ्ययन                       |                                         | १६४                          |
| उत्तरी भारत की सन्त परम्परा        |                                         | १०१, ११६                     |
| उदय सुन्दरी कथा                    |                                         | २४०                          |
| उपनिषद्                            |                                         | ६४, १४८                      |
| उपमितिभव प्रपंच कथा                | *****                                   | १६४                          |
| <b>उर्व</b> शी                     |                                         | १८६                          |
| <b>उवासगदसाम्रो</b>                |                                         | १६४                          |
| उषा की कथा                         |                                         | २२व, २३३, २३ंड               |
| उषा चरित्र                         | 1910101                                 | <b>१८६, २३३,</b> ३२७         |
| उषा हरण                            | *****                                   | २३४, २४५                     |
| ऋग्वेद                             | ***                                     | १४२, १४७, १४८, ३६६,          |
|                                    |                                         | ३६६, ३७१, ३७२, <b>३७७</b> ,  |
|                                    |                                         | ३८०, ३८२, ४ <b>०७</b> , ४१४, |
| •                                  |                                         | ४१६, ४१७                     |
| एकादशी महात्म्य                    |                                         | १८६, २०८, २३२, २३४           |
| एकादशी वृत की कथा                  | gage age consiste.                      | २३४                          |

| एकादशी वत महातम्य            | 238                            |
|------------------------------|--------------------------------|
| ं ए डिक्शनरी भ्राव साइकालाजी | — (पा) १६                      |
| ऐण्टिक्विटीज भ्राव जर्मनी    | — (पा) ¥x                      |
| ऐतरेय ब्राह्मगा              | — (पा) ३६६                     |
| ऐनसाइक्लोपीडिया श्राव        | •                              |
| रिलीजन एण्ड एथिक्स           | <del> १</del> ६१               |
| एन इंट्रोडक्शन ह माइथालाजी   | — (पा) १४, (पा) ३६,            |
|                              | (पा) ४२                        |
| ऐनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका   | - 3                            |
| <b>ध्रो</b> खा हर            | <del></del> २४७                |
| श्रोघ निज्जुतियाँ            | १६¥                            |
| श्रोडिसी                     | -                              |
| <b>श्रोल्ड डँकन</b> डेज      | -                              |
| र्अगद पैज                    | २५७                            |
| अंजना सुन्दरी                | <del></del>                    |
| अंतरिया कथा                  | — १ <b>८</b> ६, २३४            |
| अंघेर नगरी बेबूफ राजा        | <del></del> २२४                |
| अंवड़ चरित्र                 | - २२३, २२७, २२८, २३२,          |
|                              | २३३, २३७, २३८                  |
| · कथा कोष                    | - 859                          |
| कथा कामरूप                   | - २३२                          |
| कथा चार दरवेश                | -                              |
| कथा सरित्सागर                | — <b>x</b> x, ७३, १६१, १६६,    |
|                              | १६७, १७३, १७४, १७६,            |
|                              | १८२, १८३, १४२, १४४,            |
|                              | १४८, १४६, १६०, २८७,            |
|                              | ३४१, ३४४, ४३५ ।                |
| कथा संग्रह                   | १८६                            |
| कथिवा                        | १६४                            |
| कनक मंजरी                    | — १ <b>५६, १</b> ६०, १६१, २३१, |
|                              | 398                            |
| कनकावती                      | - २२६, २६१                     |
|                              |                                |

| कबीर ग्रन्थावली             | "                                       | १०४, १२३, १२७, <b>१</b> २८, |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|                             |                                         | १३०, १३२, १३३, १३४,         |
|                             |                                         | <b>१</b> ३४, १३७            |
| कबीर साहिब की शब्दावली      |                                         | १३१                         |
| करकंडु चरित्र               |                                         | २८४, २८६, ३४४, ३४४          |
| करकंडे महारथ चरित्र         | -                                       | २४०                         |
| कपू र मंजरी                 |                                         | २२३, २२७, २२६, ३६०          |
| कलील वा दमना                |                                         | १५६                         |
| कल्प सूत्र                  |                                         | <b>१</b> ६४                 |
| कल्कि पुराग                 |                                         | २६७                         |
| कवि ग्रौर काव्य             | -                                       | १६६                         |
| कवि कल्पलता                 | -                                       | ७४                          |
| कान्हड़ कठियारा चौपाई       |                                         | २२३                         |
| कामरूप कथा                  |                                         | २३४                         |
| कामरूप कामलता कथा : हरिसेवक |                                         | ₹₹                          |
| कामरूप चन्द्रकला की कहानी   | onesidoella                             | २३३                         |
| कामरूप चरित्र               | *************************************** | २३२                         |
| कोमलता (जान)                |                                         | २२६, २३८, २३६, २६१          |
| कालिकाचार्यं कथा            |                                         | २४०                         |
| काव्यानुशासन (हेमचन्द्र)    |                                         | ४६५, (पा) <b>५६</b> ]       |
| काव्य प्रकाश                |                                         | ४५४                         |
| किरातार्जुं नीय             |                                         | ₹ ₹                         |
| कीर्तिलता                   | -                                       | (पा) ६६                     |
| कि <del>स्</del> सा         |                                         | <b>१</b> द ६                |
| किंग लीयर                   | -                                       | ५३                          |
| कुवलयमाला                   |                                         | २३६                         |
| कूर्म पुराएा                | -                                       | ३७४                         |
| कृष्णचन्द्रिका              |                                         | २४७                         |
| कृष्णदत्त रासो              |                                         | १६=                         |
| कृष्ण रुविमणी का विवाह      | -                                       | २४०                         |
| कृष्णायन                    | -                                       | ४३                          |
| केन उपनिषद                  | -                                       | १४६                         |
| कोयलरीज एनसाइक्लोपीडिया     |                                         | ४७०                         |

| *************************************** | ***************************************                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| खान खवास की कथा                         | <del>१</del>                                                    |
| ग गोश कथा                               | <del> २३४, २३</del> ४                                           |
| ग <b>रोश की कथा चार युग</b> की          | <del> </del>                                                    |
| गरोश चतुर्थी                            | 309                                                             |
| गरोश चौथ की कथा                         | <del> </del>                                                    |
| गरोशजू की कथा                           | <del>-</del> १=६                                                |
| गणेश पुरासा भाषा                        | <b>२३</b> ४                                                     |
| गरीवदास की बानी                         | <b>१</b> ३१, <b>१</b> ३३, १३४, <b>१</b> ३६,<br>१३७, <b>१</b> ३८ |
| गरुड़ पुराग्                            | — ३७४                                                           |
| गोरख बानी                               | <u>5</u> 6                                                      |
| गोरा बादल कथा                           | २४२                                                             |
| गोरा बादल (सती चरित्र)                  | 280                                                             |
| गोरा बादल चौपाई                         | २२=, २३०                                                        |
| गोल्डन बाउ                              | - 85, 838                                                       |
| गोविन्द चरित्र                          | <del> 230</del>                                                 |
| गंगा पुरातत्वांक                        | १२ <u>५,</u> १२७                                                |
| ग्रिस्कस्चे मार्खें                     | १७०                                                             |
| घट जातक                                 | - 808, 804, 805                                                 |
| चतुराशीति कथा संग्रह                    | <del> 773</del>                                                 |
| चरणदास जी की बानी                       | <del></del> १३१                                                 |
| वारुदत्त                                | <del></del> २३३                                                 |
| चित्रमुकुट कथा                          | - १८६, २७६, ३३०                                                 |
| चित्ररेखा -                             | २२७, ३४८                                                        |
| चित्रावली <sup>,</sup>                  | - ( पा ) ६७, १८६, १६२,                                          |
|                                         | २०१, २२६, २७४, २६१,                                             |
|                                         | ३३०, ३४४                                                        |
| मंडी चरित्र                             | - १८८, १६×                                                      |
| चंदकंवररी बात                           | २३१                                                             |
| चंद चउपई                                | <b>२३</b> ०                                                     |
| चंदन मलयागिरि कथा                       | — १६३, १८६, २३८, २४४,<br>३२६                                    |
| ेचंदन मलयागिरि चौपाई                    | <ul><li>२२६, २२६, २३०, २३१,</li><li>२३२</li></ul>               |
|                                         |                                                                 |

| Newsonstance                              |                |                    |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------|
| चंदायन                                    |                | १८७, २२६           |
| चंद्रकान्ता                               | ACTIVISATION   | (पा) ६             |
| <b>छान्दोग्य उपनि</b> षद्                 |                | ४०७                |
| छिताई चरित्र                              | -              | 338                |
| छितांई वार्ता (नारायनदास)                 | -              | 3 \$ 5             |
| ख़िता <b>ई वार्ता</b>                     |                | २२८, २४२, २६२, ३४२ |
| हीता                                      | Market and     | २३०, २६१, ३३४      |
| जन्म साखी (कबीर की)                       | 400 tempera    | १८६                |
| जयदेव की कथा                              | Name (Address  | २६७                |
| जंबु स्वामि चरिउ                          | -              | 3xx, 7=E           |
| जर्मन ग्रामर                              | -              | (वा) ४४            |
| जर्मन माइथालाजी                           | -              | (dl) 8X            |
| जातक                                      | political sole | ६३, १६१            |
| जानकी विजय                                | -              | १८६, २३४, २४६, ४३० |
| जायसी ग्रन्थमाला                          | -              | (पा) २८४           |
| जायसी ग्रन्थावली                          |                | २५६, २५७           |
| जिरग्दत्त चरित                            |                | <b>₹</b> ¥3        |
| जैमिनि कथा                                | -              | २४७                |
| जैमिनि पुराग                              |                | २४७                |
| जैमुन कथा                                 |                | १==, <b>१</b> ६४   |
| ंटेल्स फार दी चिल <b>ड्रन एण्ड फेमिली</b> |                | (dl) &¥            |
| ठाकुरजी की घोड़ी                          |                | १८८                |
| डङ्गवै कथा                                | -              | २२७, २४४, ३२६      |
| ड्रशीडियन नाइट्स (नाटेशन)                 |                | १७१                |
| ढोला मारवणी चौपाई                         | water-tradesic | २४६                |
| ढोला मारू                                 |                | २३७                |
| ढोलामारू कथा                              |                | २३६, २६८           |
| ढोला मारू चौपाई                           |                | २२ं७               |
| ढोला मारू रा दूहा                         |                | २२६, २६२           |
| स्पाय कुमार चरित्र                        |                | २८६, ३२४           |
| तरंगवती                                   | -              | १६ <b>५, २</b> २३  |
| तवल्लदनामा                                |                | १८८                |
| तुमुले                                    |                | ५३                 |
|                                           |                |                    |

|                                   | *************************************** |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| तूतीनामा                          | - 888                                   |
| तेरह दीप पूजन कथा                 | <del></del> २३३                         |
| द ग्रोसन ग्राव स्टोरीज            | १७०                                     |
| द ग्रोथ भ्राव सिविलाइजे शन        | — <b>(पा)</b> ३६                        |
| द फोक टेल्स (टामसन)               | — १७२, १७४, १७४, १७८,                   |
|                                   | १८०, २८३                                |
| द स्टैंडर्ड डिक्शनरी श्राव फोकलोर | १७०, १७१, १७८,                          |
|                                   | (पा) १८१, (पा) १८४                      |
| दशरथ जातक                         | १६२, ४२=                                |
| दशकुमार चरित                      | १६०                                     |
| दसम पर्व                          | १58                                     |
| दसम स्कंध भागवत् भाषा             | <del> २४६</del>                         |
| दीघ निकाय                         | — १२६, १६ <b>३</b>                      |
| दी माइंड श्राव प्रिमिटिव मैन      | — २०, (पा) २३, (पा) ३३                  |
| देवी चरित सरोज                    | 5 <u>\$</u> &                           |
| द्वापर                            | — <b>х</b> ३                            |
| धनाजू की परवई                     | — १८८, २४६                              |
| धनाशालभद्र चौपई                   | 355 —                                   |
| धन्यकुमार चरित्र                  | — २ <b>१</b> ४, २३२                     |
| बरनीदास की बानी                   | <b>१</b> ३३                             |
| धरमदास की शब्दावली                | { <del>3</del> <del>3</del>             |
| धर्मपरीक्षा                       | — १६५, <b>१</b> ५७, २०६                 |
| धर्म संपद की कथा                  | १८८                                     |
| धूर्त्तास्यान <sup>े</sup>        | — ३ <b>५४, १६५, २२</b> ३                |
| ध्यानकुमार चरित्र                 | २७१                                     |
| ध्वन्यालोक लोचन व्याख्या          | - ४६२                                   |
| नन्द बत्तीसी                      | <ul><li>२२३, २२७, २३०, २३१,</li></ul>   |
|                                   | २३७, २३८, २३६                           |
| <b>ग्न्द बत्तीसी चौ</b> पई        | — २२६, २३०, २ <b>३२</b>                 |
| <b>नयचक्र</b>                     | — (पा) <b>४</b> ७                       |
| तरसिंह ग्रवतार क <b>या</b>        | - २४६                                   |
| तर्मद सुन्दरी                     | - १५६, १६५                              |
| नल चिन्द्रका                      | <del>- २३२</del>                        |
|                                   |                                         |

|                             |                 | *********************** |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| नल-चरित्र                   | N- trimestation | २३०, २३६                |
| नल दमन                      | -               | २३०                     |
| नल दमयन्ती                  |                 | २३०, २३३, २३४, २३५      |
| नलोपख्यान                   |                 | २३३                     |
| नाग जी नागवन्ती कथा         |                 | २६८                     |
| नागरी प्रचारिस्गी पत्रिका   |                 | (पा) ५५—(पूर्व सं०      |
|                             |                 | २०११) १६७, (वर्ष ६०,    |
|                             |                 | ३-४) २२६, (वर्ष         |
|                             |                 | ४६ ग्रं० २०११) २८८,     |
|                             |                 | (वर्ष ५७, अंक १) २१४,७० |
| नाथ संप्रदाय                | Proposition     | २८४, (पा) ८१ (पा)       |
|                             |                 | दर, (पा) द३, ६५, १०१,·  |
|                             |                 | १०३, १२२                |
| नायदेव की (जन्म साखी)       | -               | १८८, २२८                |
| नाया धम्म कहाभ्रो           |                 | १६४                     |
| नासकेत                      | -               |                         |
| नासिकेतोपाख्यान (सदल मित्र) | -               | 388                     |
| नाशकेत गरुड़ पुराग          |                 | २३०                     |
| निज्जुत्तियाँ               | Minglemental    | १६४                     |
| निद्स                       | -               | (पा) ६६, (पा) ७०        |
| निरयावलियाश्रो              |                 | १६४                     |
| निशि भोजन त्याग व्रत कथा    |                 | १८७,२०६, २७०            |
| नृगोपाख्यान                 | Manademi        | १८८ ै                   |
| नृसिंह चरित्र               | <b>etuatos</b>  | १८८                     |
| नूरजहाँ                     | -               | २३४, २६२                |
| नेमिनाथ पुरागा              |                 | २३२                     |
| नैषघ                        | -               | २३२                     |
| पउम चरिउ                    |                 | ६ <b>८, १</b> ६५        |
| पउमसिरी चरित                | ****            | ३५५                     |
| पद्म पुरासा                 |                 | ३७४                     |
| पद्मनाभि चरित               | ************    | १८७, १८४, २११,          |

| पद्मावत                               | grounding.                              | २२७, २४२, २७४, २७४, |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 4                                     |                                         | २७८, २७६, ३४२, ३४३, |
|                                       |                                         | 388                 |
| पद्मावति चरित्र                       | -                                       | १६६, १६७            |
| पद्मावती                              | -                                       | १३६                 |
| पद्मावत (मूल ग्रौर संजीवनी व्याख      | या) —                                   | २८६, २८७            |
| पन्द्रहवीं विद्या                     |                                         | २३२                 |
| पिंचनी चरित्र ढाल भाषा बंध            |                                         | २३०                 |
| पना की वारता                          | -                                       | २४०                 |
| पन्ना वीरमदे की बात                   |                                         | १८६                 |
| परिशिष्ट पर्व                         | -                                       | १६५                 |
| पलटू साहिब की बानी                    |                                         | <b>१</b> २२         |
| पाण्डव यशेन्दु चन्द्रिका              | ******                                  | १८२                 |
| पाषाण नगरी                            |                                         | (पा) १८०            |
| पारीक्षित <b>रा</b> यसौ               |                                         | २४६                 |
| पिण्ड निज्जुत्तियाँ                   |                                         | १६४                 |
| पिल् <b>प्</b> ले                     | -                                       | १५६                 |
| पुषिकया                               |                                         | १६४                 |
| पुरन्दर माया                          |                                         | 358                 |
| पुराग्ग                               | -                                       | ६२, (पा) ६२, ६३,    |
|                                       |                                         | - ¥                 |
| पुरातन प्रबंध                         | ***********                             | <b>२</b> ४३         |
| पुह्रपावर्ता ( दुखहरन )               | -                                       | २३१, ३३७            |
| पुण्याश्रव कथा                        |                                         | १८७, २०८, २३२       |
| पूर्णमासी श्रौर शुक्र की कथा          | *************************************** | १न६                 |
| पृथ्वीराज रासो                        |                                         | ६७, २७४, २७६, २८७,  |
|                                       |                                         | ३६८                 |
| पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय          |                                         | १न६                 |
| पेटवत <u>्य</u> ु                     |                                         | १६३                 |
| पेन्टा मैरोन                          |                                         | १७०                 |
| पैंचान राजा की कथा                    |                                         | २४१                 |
| पेंराणों                              |                                         | १५४                 |
| पोइट्री एण्ड मिथ                      | *************************************** | / >                 |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                         | \"/ \"              |

|                                         | •                                       | <b>- ४४७ -</b>        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <br>पोर्तु गीज फोकटेल्स                 |                                         | 0:00                  |
| •                                       |                                         | १७१<br>•              |
| पंच कल्याग्यक <b>व्र</b> त<br>पंचाख्यान |                                         | <b>१</b> 5६           |
| पंचाल्यान भाषा                          |                                         | २२८, २३१, २३७<br>२३१  |
| पंचतंत्र (बेन्फी)                       |                                         |                       |
| पचतंत्र (बन्का)<br>पंचतंत्र             | -                                       | <b>१७</b> ०           |
|                                         | to an invest                            | १५६, २२३, २४०         |
| प्रबन्ध चितामिंग                        |                                         | १६४, २२३              |
| प्रभावक चरित्र                          |                                         | १६४, २४२, २४६         |
| प्रवीण सागर                             |                                         | ₹ <b>४</b> १          |
| प्रद्युम्न चरित्र                       |                                         | १८६, २०६, २२६, २३०,   |
|                                         |                                         | २३७, २४८, ३२७, ३५७,   |
| 0                                       |                                         | ४२४,                  |
| प्रह्लाद चरित्र                         |                                         | २३३                   |
| प्रह्लाद पुराग                          | -                                       | १८६                   |
| प्रारा सांगली                           | *************************************** | १०६, १२३, १२६, १३०,   |
|                                         |                                         | <b>१</b> ३३, १३४      |
| प्रिमिटिव कल्चर                         |                                         | (पा) १५, ४७           |
| प्रिय प्रवास                            | -                                       | ४३                    |
| त्रियमेलक कथा                           |                                         | ३५०                   |
| प्रियमेलक <b>चौ</b> पाई                 |                                         | २२६, <b>२</b> ३१      |
| प्रियमेलक तीर्थं                        | deported                                | २१४, २२२              |
| प्रेम दर्पग                             | ***********                             | २३४                   |
| प्रोम पयोनिधि (मृगेन्द्र <b>)</b>       | -                                       | १८६, १६२, २३४         |
| प्रेम बाईसी                             |                                         | २२७                   |
| प्रेमविलास प्रेमलता                     |                                         | २२७, २७४, २७६, २६२,   |
| ·                                       |                                         | 33 <b>%</b>           |
| फर्दर एक्सकेवेशन्स ऐट मोहेञ्जोदड़ो      |                                         | . (पा) ३६,४, (पा) ३६६ |
| फार्म इन मार्डन पाइट्री                 |                                         | १८                    |
| फेमस ग्राटिस्ट्स : दिग्रार माडल्स       |                                         | (पा) १६               |
| फेसिटी                                  |                                         | १५५                   |
| फोकलोर ऐज ऐन हिस्टारिकल साइ             | स —                                     | (पा०) १६              |
| फोकटेल्स म्राव बेंगाल                   | -                                       | १७१                   |
| फोक साइकालोजी                           |                                         | २३                    |
|                                         |                                         |                       |

| बसुदेवहिंडि                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ६८, ४६४, २३६               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| बहार दानिश                   | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i | १५६                        |
| बहुला कथा                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५५                        |
| बहुला व्याघ्न संवाद          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८६, २३३                   |
| बामन पुरारा                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७४                        |
| विफोर फिलासफी                | lament lamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४, ४२                     |
| बीर दिलास (द्रोग्ग पर्व)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८६                        |
| बीसलदेव रास                  | *************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४४, २४५, २४६, ३ <b>५०</b> |
| बीसलदेव रासो (नाल्ह)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२६                        |
| बुंदेलखंड की ग्राम कहानियाँ  | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६६, १७३, १७८              |
| बुद्ध रासो                   | De-registrations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४७२                        |
| वेलि कृष्ण रुक्मीग्गी री     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२= ,२४५, २४६              |
| बैतान पचीसी                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३=                        |
| वंदी मोचन कथा                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २०८                        |
| बंधुँमती                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०५                        |
| ब्रज की लोक कहानियाँ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६, ३७६                   |
| व्रज बिलास                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 786                        |
| ब्रजभान की कथा               | Controlled to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १८८                        |
| त्रज <b>भारती-</b> संवत्     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (२००६ पौष-फाल्गुन)१४६,     |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६६, २०३ (वर्ष १४          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रङ्क-१) २२६, २२८,        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (संवत् २००६ फरवरी          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्राषाइ भाद्र १९५७) २३२,   |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३३, (वर्ष २-ग्रं-४,६,७    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सं० २००३) (पा) ४१६         |
| ब्रज लोक साहित्य का भ्रध्ययन |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४०, १४७, १६६              |
| ं त्रत कथा कोष               | himinonusus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १८६, २३२                   |
| ब्रह्मसूत्र                  | transactive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | £\$                        |
| भक्त महात्म्य                | Designation of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८७, २३०, २४६              |
| भक्तामर चरित्र               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३१, २६४                   |
| <ul><li>भगवद्गीता</li></ul>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (पा) २                     |
| भद्रवाहु चरित्र              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३२                        |
| भरत नाट्यशास्त्रः            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (पा) ५६                    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 /                        |

|                          |            | *************************************** |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------|
| भवानी चरित्र             |            | २३२, २६४                                |
| भविसत्त कहा              | -          | ३४२                                     |
| भविसदत्त कहा             |            | 775                                     |
| भागवत                    |            | (पा) ५८, ४०७                            |
| भारतीय साहित्य           |            | (जनवरी १९४६) १२४,                       |
|                          |            | ४९५, (ग्रक्तूबर १९५६)                   |
|                          |            | २२६, २३०, २२८, २२६                      |
| भाषा प्रमरस              | ********** | २३५, २६३                                |
| भीखा की बानी             |            | १२४, १२७, १२८, १३१                      |
| भोज चरित्र               |            | २२८, २२६, २३७                           |
| भोज चरित्र रास           |            | २३१                                     |
| भोज प्रबन्ध              |            | २२३                                     |
| मकरध्वज की कथा           |            | १८७, २४६                                |
| मगधसेना                  | -          | २२३                                     |
| मज्भिम निकाय             | -          | १६३                                     |
| मघुकर मालती              | -          | <b>२</b> ३०, २६१                        |
| मधुमालती                 |            | २३७                                     |
| मधुमालती (चतुर्भु ज)     | -          | २१४, २३३, २३६, २७४,                     |
|                          |            | २७६, २८६, ३२६, ३३६,                     |
|                          |            | ३४०, ३४१, ३५०, ३५८                      |
| मघुमालती (मंऋन)          | -          | २२७, २६१, ३३०                           |
| मनोहर कहानियाँ           |            | १८७                                     |
| मनोहर कहानियों का संग्रह |            | २३४                                     |
| मलयवती                   |            | २२३                                     |
| महादेव विवाह             | -          | १८६ .                                   |
| महापद्मपुरारा            |            | १८६, १६५, २३३                           |
| महाभारत                  |            | ३६, १५०, ३६६, ३७४,                      |
| •                        |            | ३७ <b>४,</b> ४३७, ४ <b>८</b> ७, ४८८,    |
|                          |            | ३७६                                     |
| महाभारत भाषा             |            | २२६                                     |
| महाभाष्य                 |            | (पा) २, १४२ (पा) ४८                     |
| मयर्गारेहा चौपाई         |            | २४०                                     |
| मरुभारती                 |            | (ग्रक्तूबप १९४८) २२२                    |
|                          |            |                                         |

|   | माइथालाजी                          |                | ४२                             |
|---|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
|   | माइथालाजी म्राव म्रायंन नेशन्स     |                | (पा) ५१                        |
|   | मालती माधव                         |                | २१४                            |
|   | माधवानल कथा                        |                | २३१, २६२                       |
|   | माधवानल कामकंदला                   | Samuel Comment | १८६, २१५, २२७,                 |
|   |                                    |                | २२८, २३०, २३७, २३६,            |
|   |                                    |                | २४२, २७६, २८६, ३२७,            |
|   |                                    |                | ३४६, ३८७                       |
|   | माधवानल कामकदला प्रबंध (गरापित)    | -              | २२७, २३६, २३७, २४६,            |
|   |                                    |                | २६२, ३४७, २४४, (पा)            |
|   | माधवानल कामकंदला चउपई              |                | २३६<br>२२७                     |
|   |                                    |                | 779                            |
|   | माधवानल नाटक<br>माधव विनोद         |                | १८६                            |
|   | माधव विनाद<br>माहिरा न <b>र</b> सी |                | <b>2</b> %0                    |
|   | -                                  |                | Ť                              |
|   | मुह्रणौत नैएसी                     |                | <b>255</b>                     |
|   | मूल ढोला                           |                | १८६                            |
|   | मेघदूत                             |                | १३, (पा) १ <b>५</b> २          |
| ń | मैंन गाड एण्ड इम्मारिलटी           |                | (पा) १४                        |
|   | मैनसत के उत्तर                     |                | 286                            |
|   | मैनासत                             | angumna-ti-s   | १८७, २२६, २४४, ३२६             |
|   | मैनासत (साधन)                      |                | २३६                            |
|   | मोहमस्य की कथा                     |                | १ 50, १६४, २०६                 |
|   | मृगावती                            | -              | १८७, १६४, २३७, २३६             |
|   |                                    |                | (कुतबन) — २२७, २४४             |
|   | ,                                  |                | ₹₹₹, ₹₹₹, ₹¥₹—                 |
|   |                                    |                | (समयसुन्दर) २२६, २४४,          |
|   |                                    |                | २७२, ३३४, ३४१, ३४२<br>३४३, ३४४ |
|   | मृगावती कथा                        |                | <del>73</del> 8                |
|   | यज् वेंद                           | -              | ३७१                            |
|   | यम द्वितीया की कथा                 |                | १८६                            |
|   | यशोधर चरित्र                       | -              | <b>१८६,</b> २३३, २३४, २४७,     |
|   |                                    |                | 900                            |
|   |                                    |                |                                |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> -                                   </u> |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| यूसुफ जुलेखा, (शेखनिसार)   | manufacture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७४, २७६, २६२                                |
| योगि सम्प्रदायाविष्कृति    | · Carrier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>२</b> = <b>४</b>                          |
| रघुवंश                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३                                           |
| रतनावति                    | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २३०, २६१                                     |
| रत्न ज्ञान                 | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>१</b> ८७                                  |
| रमएाशाह छबीली भटियारी      | National projects                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २३४                                          |
| रविकथा                     | substituted Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>१</b> =७                                  |
| रविवार कथा                 | screens in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                          |
| रवि व्रतकथा                | <u>favolitical de mo</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १८७, २३१, २६३                                |
| रसरत्न                     | similaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८७, १६३, २२६, २६                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३५०                                          |
| रस-विलास                   | named and the same of the same | २२६                                          |
| राजा चित्रमुकुट की कथा     | turquetta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १८६, १६१, २६२                                |
| राजा चंद की बात            | summering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०३, २२२, २३६, २७३                           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७४, ३३०, ३३४, ३४                            |
| राजा पीपा की कथा           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२८, २४३                                     |
| राजा पीपा की (जन्म साखी)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८८                                          |
| राजा पंचक कथा              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४ (                                         |
| राजा रिसालू                | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८७                                          |
| रागारासा                   | benunyatiyida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २४६                                          |
| रामकथा ( बुल्के )          | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (पा) ५१, ४३६                                 |
| रामकलेवा                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १ दद                                         |
| रामचरितमानस                | Constant Constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ४३, (पा) ६ँ०, ८४, ३४                         |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२१, ४२३, ४३६, ४४                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४६२, ४९३                                     |
| रामचरित्र कथा              | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४६                                          |
| रामचंन्द्रिका              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>X</b> ₹, 8X0                              |
| रामपुराग                   | <b>Deliver</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १८६, २३२                                     |
| रामायरा                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४६, १३—(वाल्मीकि                            |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४३, १४०, १६२                                 |
| रांका बांका की परचई        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८८, २४६                                     |
| रिलोजन भ्राब दी मोहनजोदड़ो |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| पीपिल एटसेटरा              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (पा) ३६८                                     |

| रिसाल कुंवर की बात            | •                                       | २४०                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| रुक्मांग इ की कथा             |                                         | १८७, २०८, २३४       |
| रुविमग्गी परिग्गय             |                                         | २३४                 |
| रुक्मिग्गी पुरागा             | -                                       | २३४                 |
| रुविमणी मंगल                  | ing.com/file                            | २३०, २३४, २४६       |
| रूपमंजरी ( नन्ददास )          | -                                       | २२८, २४५            |
| रूपावती                       |                                         | १८७, २२६            |
| रैदास की परचई                 |                                         | <b>१</b> ८८, २४६    |
| रैदास की बानी                 |                                         | १३१                 |
| रोहिनी कथा                    |                                         | १८७, २३१, २६३       |
| लखमसेन पद्मावती               |                                         | २२६, ३२६, २४२, ३४४, |
|                               |                                         | ३४६, ३५७, ३६०       |
| • लघु स्रादित्यवार की कथा     |                                         | <b>१</b> न६         |
| लक्ष्मग्रसेन पद्मावती कथा     | *************************************** | १८७, २३६            |
| लोलावती रास                   | -                                       | २३१                 |
| लैला-मजनू                     | -                                       | १८७                 |
| लोरकहा या चंदायन (दाऊद)       |                                         | 3 \$ 5              |
| वंदी मोचन                     | -                                       | <b>१</b> 50         |
| वना                           |                                         | १८८                 |
| वसुदेवकुमार चउपई              | -                                       | ٠, ٢٥               |
| वर्ण रत्नाकर                  |                                         | ७५                  |
| वाचसनेयी संहिता               |                                         | १४४                 |
| वारांग कुमार चरित्र           |                                         | १८७, १६४, २१०, ४३३, |
| •                             |                                         | २७१                 |
| वारांग चरित्र (जटासिंह नंदी)  | territory)                              | २१०                 |
| विक्रम चौबोली चौपाई           | plant a contraction                     | २३१                 |
| विक्रमादित्त चौबोली           | approximation                           | २३४                 |
| विक्रमादीत चरित पंचदंड साधन   | -                                       | ५४०                 |
| विक्रम बत्तीसी                |                                         | २३४, २४७            |
| विक्रमविलास                   | -                                       | १८६, २३४, २४७       |
| •विक्रम स्मृति ग्रन्थ         | -                                       | २१४                 |
| विक्रमोर्वेशी                 |                                         | ७१                  |
| विचार विमर्श (चंद्रवली पांडे) | diam paperin                            | 888                 |
| ,                             |                                         | * -                 |

| विनय पिटक           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६३                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| विमानवत्थु          | <del>-</del> ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>१</b> ६३                |
| विरह वारीश          | do.3de-prisspe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २३२, २६२, २४०              |
| विवमगसुयम           | workedness                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६४                        |
| विष्णु कुमार की कथा | International state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १८७, २१०, २३४              |
| विसइ कथा            | Managagga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८८                        |
| वृहत्कथा            | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६३, (बड्डकहा) १५२          |
| वृहत्कथा कोष        | gourcepting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६२, १६६, २२२              |
| <b>वृहदारण्य</b> क  | Revisional .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३७२                        |
| <b>वृ</b> हद्दे वता | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४७, ३८४                   |
| वेद                 | Accordance to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६२, (पा) ६२ं, ६३, ६४,      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> ४२                |
| वैताल पच्चीसी       | Minimum and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६०, १८६, २३१, २३२,        |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३८, ३४०                   |
| वैताल पंचविंशति     | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७०                        |
| वैदक लीला           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४०                        |
| वैदिक माइथालाजी     | *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३८३, (पा) ३६७              |
| वैदिक कहानियाँ      | Ministra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १४७                        |
| व्याघ्र जातक        | ******                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६२                        |
| शकुन्तला (कालिदास)  | Noncombo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २                          |
| शतपथ बाह्यग्        | patranthropings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३७२, ३७४                   |
| शनिश्चर कथा         | O'UNINAMA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २४०                        |
| शशिमाला कथा         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | २७४, २७६, ३३६, ३४ <b>१</b> |
| शिवपुराग            | *incredorates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३४                        |
| शिवव्रत कथा         | *Manusian de la companion de l | १८६                        |
| शिवसागर             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १दद                        |
| शिव संहिता          | Milecola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (पा) १०३                   |
| शिशुपाल बध          | темерация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 83                         |
| शीलकथा              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८७, २३३                   |
| शुक बहत्तरी         | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १८७, २३४                   |
| शुक रंभा संवाद      | produced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>१</b> হও                |
| श्रदगाल्यान         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>१</b> ८८                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |

|              | १८७, २११, २१२, २२८, |
|--------------|---------------------|
|              | २२६, २३७, २५३, ३२८, |
|              | ३३३, ३३६            |
| -            | ४०२, ४०३, ४०४, ४०४  |
| Bayer-tur-   | १ द ६               |
| ************ | <b>२०</b> ७         |
|              | २२६                 |
| -            | ३७६, ३७६            |
| *******      | १८७, २३३            |
| -            | १८८                 |
|              | २४०                 |
| labeleranted | २०६                 |
|              | २२७, २४४, २५४, ३२६  |
|              | २२३                 |
|              | २२६                 |
|              | (पा) ७१, ७४, २४४    |
|              | ₹ <i>¥</i> ₹        |
|              | २३३                 |
|              |                     |
| neutrosit    | ३७६                 |
| *******      | ३४८                 |
|              | <b>१</b> ६५         |
|              | २३३                 |
|              | (४४ सं० १) २३२      |
| ************ | २७०                 |
| Necessia     | १४७                 |
| distantini   | १८७, १६४, २११, २३१  |
|              | १५५                 |
|              |                     |
|              |                     |
| (upstagen)   | ४६३                 |
| tirri-unit   | 85                  |
|              |                     |

| *******                    | \$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \     |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| साइकॉलॉजी एण्ड फोकलोर      | — (पा) १४, (पा) १७,                          |
|                            | (पा) ३०, (पा) ३४,                            |
|                            | . (पा) ५४                                    |
| साकेत                      | ×3                                           |
| साप्ताहिक हिन्दुस्तान      | — (५ फर्वरी—१६५३)                            |
|                            | (पा) ४०२                                     |
| साम जातक                   | — ४२७                                        |
| साहित्य संदेश              | — (१९५६) २२६,(दिसम्बर,                       |
|                            | १९४८ मार्च १९४६                              |
|                            | नवम्बर) २२७, २३१,                            |
| सांब प्रद्मुम्न चतुष्पदिका | २ <b>२</b> ६                                 |
| सिद्ध भारती                | 3×0                                          |
| सिद्ध साहित्य              | — (पा) १०३, १ <b>०</b> ५                     |
| सिरी जातक                  | १ <del>=</del> २                             |
| सिस्टम ग्राव फिजियालाजी    | — <b>(</b> पा) ३३                            |
| सिंहल कुमार चौपाई          | — (पा) २१७                                   |
| सिंहल चरित्र               | — (पा) २ <b>१</b> ४                          |
| सिंहासन बत्तीसी            | — <b>१</b> ८६, २२८, <b>२३७, ३</b> ४ <b>०</b> |
| सीता-चरित्र                | <b>— १</b> ८६, २३०, २५६, ३२७,                |
|                            | ३३७                                          |
| सुखसागर कथा                | <del> १</del> ८६                             |
| सुधन्वा कथा                | <del> १</del> 58                             |
| सुन्दरी चरित्र             | — <b>१</b> ८६                                |
| सुदासगा चरिउ               | —— <b>३</b> ४४                               |
| सुदर्शन चरित्र             | — २४७, २ <b>८</b> ६                          |
| सुदामा चरित्र              | — २३३                                        |
| सुदामाजी की बारहखड़ी       | —— १८८                                       |
| सुरति पंचमी                | —     २२८, २५२, २५४, ३३३                     |
| सुरसुन्दरी कथा             | <del></del> २४०                              |
| सुलोचना                    | <del></del> २२३                              |
| सूफी काव्य संग्रह          | <del> १</del> ६६                             |
| <b>मूयगदम</b>              | — <b>\$</b> £ 8                              |
| सूर की भांकी               | <del></del> ३६ <i>६</i>                      |
|                            |                                              |

| सूर सागर                            | ~ ~        | - <b>%o</b> X              |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|
| सूर्यकान्ता                         | -          | – (पा) ६                   |
| सूर्य महात्म्य                      | -          | <b>- १</b> ८६              |
| सेऊ सम्मद की परचई                   |            | - १८८, २४६                 |
| सेंटा कौ ढोला                       | 4 Plays    | - १८६                      |
| सौर पुराग                           |            | - ३७४                      |
| स्टडी श्राव ग्रारिस्सन फोकलोर       | -          | १७१, १८४                   |
| हड़प्पा                             | ********   | ३६४                        |
| हनुमान चरित्र                       | -          | - १८६, २२७, २१०, २४१,      |
|                                     |            | ३३२, ४२३                   |
| हम्मीर रासो (जोधराज)                | -          | २२४                        |
| हम्मीर रासो                         | -          | २३४, २४२, २४६. ३ <b>६१</b> |
| •हरतालिका कथा                       |            | १८७                        |
| हरद्गील चरित्र                      |            | १=६, २४६                   |
| हरदौलजी का ख्याल                    | ********** | १ = ६                      |
| हर्ष चरित्र                         |            | (पा) ७८, (पा) ७६           |
| हरिचंद पुराएा                       |            | २२६                        |
| हरिचंद सत                           |            | <b>१</b> 58                |
| हरिदास निरंजनी की परचई              |            | २४६                        |
| हरिवंश 🤟                            |            | २३२                        |
| हरिवंश पुरागा                       |            | १६४, २२६, २३३              |
| हरिईचन्द्र की कथा                   |            | १८८                        |
| हितोपदेश •                          | -          | १४६, १७०, १८६              |
| हिंदी के कवि ग्रौर काव्य            | -          |                            |
| हिंदी के विकास में श्रपभ्रंश का योग | ******     | १६६                        |
| हिंदी प्रेमास्यानक काव्य            | -          | १७५                        |
| हिस्ट्री ग्राव द जर्मन लैंग्वेज     | Properties | (पा) ४४                    |
| हिंदी साहित्य का ग्रादिकाल          | -          |                            |
|                                     |            | (पा) ७२, ७४                |
| हिंदी साहित्य (द्विवेदी)            |            | (पा) ५४                    |
| हिंदी विश्व कोष                     | -          | (पा)१                      |
| हिंदुत्व                            |            | 880                        |
| हिंदी काव्यधारा                     |            | दर्, द४                    |
|                                     |            | 7                          |

| - (:           | वर्ष १० अं० ३ ) २३१               |
|----------------|-----------------------------------|
| ( द            | र्ष = अंक १-२) २३२,               |
| /(বর্ণ         | ि १० अंक १ जनवरी-                 |
| मान            | र्व १९५७) (पा) ४७२                |
| — (স           | नवरी मार्च १६५६)                  |
| २४             | १, (१६५६ • जनवरी 🕈                |
| माच            | r) २३६                            |
| - 78           | २                                 |
| <del></del> २४ | ६                                 |
| <del></del> ४३ | <b>4</b>                          |
| 28             | 8                                 |
| २३             | १                                 |
| - २२           | 3                                 |
|                | (व<br>/(वर्ष<br>मार<br>— (ज<br>२४ |

--: 0 :--

# परिशिष्ट-५

#### ENGLISII BIBLIOGRAPHY

| 1.          | Sanskrit English Dictionary        | —Apte             |
|-------------|------------------------------------|-------------------|
| 2.          | Encyclopaedia Britannica           | •                 |
| 3.          | Russian Folklore                   | -Sokolov          |
| -4.         | Standard Dictionary of Folklor     | e etcMaria Leach  |
| ≤5 <b>-</b> | The Mind of Primitive Man          | —Franz Boaz       |
| 6.          | Psychology and Folklore            | -R.R. Merett      |
| 7.          | The Mind of Primitive Man          | —Levy Bruhl       |
| 8.          | Man, God and Immortality           | -Frazer           |
| 9.          | Primitive Culture                  | -Tylor            |
| 10.         | Poetry and Myth                    | —Prescott         |
| 11.         | An Introduction to Mythology       |                   |
| I2.         | Folklore As An Histrorical Science |                   |
| 13.         | Famous Artists & Their Models      |                   |
| 14.         | Form in Modern Poetry              | -Read             |
| 15          | Dictionary of Psychology           | —James Drever     |
| 16.         | Before Philosophy                  | —H. & H. A.       |
|             |                                    | Frankfort,        |
|             |                                    | John A. Wilson,   |
|             |                                    | Thorkild Jacobsen |
| 17.         | Encyclopaedia of Religions an      |                   |
|             | Ethi                               | cs—               |
| 18.         | System of Physiology               | —Karl Gustava     |
|             |                                    | Cerus             |
|             | 44 <del>-</del>                    |                   |

| 19.        | The Growth of Civilization      | -W.J. Perry      |
|------------|---------------------------------|------------------|
| . 20.      | Introduction to The Science of  | -Rev. Sir.       |
| •          | Comparative Mythology and       | George W.        |
|            | Folklore                        | Cox              |
| 21.        | Studies in Islamic Mysticism    |                  |
| 22.        | Popular Hinduism                | -O'Malley        |
| 23.        | Garnerd Sheaves                 | -Frazer (J.G.)   |
| 24.        |                                 | -Dorothia Cha-   |
|            |                                 | plin, F. S. A.   |
|            |                                 | Scot             |
| 25.        | Early Belief and Their Social   | 3                |
|            |                                 | ard Westermack   |
| 26.        | The story of Myth               | -Kellett, E. E.  |
| 27.        | Indian Serpent lore             | —Vogel           |
| 28.        | Poetry and the People           | -Kenneth         |
|            | •                               | Richmond .       |
| 29.        | Purana Index Vol I              | -Dikshitor,      |
|            |                                 | V. R. R.         |
| 30.        | Pre-Aryan and Pre-Dravidian in  | ı                |
|            | India                           | —Levi, Sylvian   |
| 31.        | History, Psychology and Culture | e-Golden Weiser  |
| 32.        | Psychological Frontiers of      |                  |
|            |                                 | -Kardiver, A.    |
| 33.        |                                 | —Parry, W.J.     |
| 34.        |                                 | —Vaidya, V. C.   |
| 35.        | Key of power: A study of India  | n                |
| 0.0        | Ritual and Belief               | —Abbot, J.       |
| 36.        | Totemism                        | —Frazer          |
| 37.        |                                 | —Frazer          |
| 38.        | Hindu Exogamy                   | —Karavdikar,     |
| 90         | CD (TT:) CDC                    | S, V,            |
| 39.        | Short History of Marriage       | -Westerwarey,    |
| 40         | Tr. 1 C                         | Edward           |
| 40.        | History of the Gipsies          | -Simson,         |
| 47         | Considerate I I I               | Walter           |
| 41.        | Curiosities of Indo-European    | ייד זור יידר איד |
| 40         | Tradition and Folklore          | —Kelly, W. K.    |
| 42.        | Stranger East Indian Guide to   | Oil about Tale   |
| <b>43.</b> | the Hindustanee —               | -Gilchrist, John |
| άo,        | Animism, Magic and the Divine   | - Roneim, Geza   |
|            | King                            |                  |
|            |                                 |                  |

43.

| 44.                                            | Omens and Superstitions of S                                                                                                                                                            | 'hurston Edgar                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 45.<br>46.                                     | Magic and $\mathbf{R}\epsilon$ igion                                                                                                                                                    | -Lang, Andrew -Summers,                         |
| . 47.                                          | Logends of India                                                                                                                                                                        | Montague —Hopkin, Washburn                      |
| 48.<br>49,                                     | Outline of Mythology<br>Serpent Worship and Other<br>Essays with a Chapter on Tote-                                                                                                     | —Spence, Lewis<br>—Wake, C.                     |
| 50.<br>51,                                     | Myths of the Origin of Fire                                                                                                                                                             | —Staniland<br>—Philpot, J. H.<br>—Frazer, J. G. |
| 52.<br>53.                                     | Religious and Hindu Cults of India —Ms Vedic Gods: as Figures of Bio-logy                                                                                                               | acMunn, George<br>—Rele, V.G.                   |
| 54.<br>55.                                     | Sahajiya Cult<br>Gorakhnath and the Kanphata                                                                                                                                            | —Bose M. M.  George Weston —Assam Distt.        |
|                                                | _                                                                                                                                                                                       | Gazzetteer.                                     |
| 57.<br>58.                                     | History of of Aesthetics History of Literary Criticism in the Renaissance                                                                                                               | —Bous uiquet                                    |
| 59. **<br>60.<br>61.<br>62.<br>93.             | History of Prostitution in India<br>History of Sanstkrit Literature<br>History of Sans. Litrature<br>Bhamah: Kavyalankars<br>Asianic elements in G. K.<br>civilization                  | – Kane                                          |
| 64.<br>65.<br>66.<br>67.<br>68.<br>69.<br>*70. | Index to Proper Names to Value<br>Thought and Reality<br>Brahmavaivartta Puran<br>Kavya Mimansa<br>Karpur Manjari<br>Primitive Man as Philosopher<br>Primitive Religion<br>Radha Tantra | -Raj Shehher<br>-Shri Konow                     |

| ~~~~ | ······································ |                  |
|------|----------------------------------------|------------------|
| 72.  | Res. into the Nature and Affini        | īv               |
|      | of Ancient Hindu Myth,                 | -Kennedy         |
| 73.  | Hındu Deities                          |                  |
| 74.  | Gorhhnath and Mysticism -              | -Mohan Singh     |
| 75.  |                                        | -Das Gura, S. S. |
| 76.  | Mythology & Fables of the An-          |                  |
|      | cients                                 | -Banier, Abb     |
| 77.  | Mythology of the Aryan Nation          | n —Cox           |
| 78.  | Evolution of the Dragon                | -Smith, G. H.    |
| 79.  | View of History, Literture,            | -Ward            |
|      | Myth etc. of Hindus                    |                  |
| 80.  | Serpent Worship                        | Wake             |
| 81.  | Religions of India                     | -Hopkins         |
| 82.  | Religions of India                     | —Karamkar        |
| 83.  | Original Sans. Text. (Vols. 4)         | Muir             |
| 84.  | Brahad Devata                          |                  |
| 85.  |                                        | -A. A. Macdonell |
| 86.  | Outlines of India                      | —Beams           |
| 87.  | Philology of Languages of Indi         | il.              |
| 88.  | Vedic Metre in Its Historical          |                  |
|      | ${f Development}$                      | - Arnold         |
| 89.  | Prakrit Language                       |                  |
| 90.  | Guide to Hindustanee                   |                  |
| 91.  | Hindi Grammer                          | —Greavs          |
| 92.  | Grammar of the Eastern Hind            |                  |
| 93.  | Evolution of Art                       | —Haddon          |
| 94.  | Primitive Art & Crafts                 | —Sayce           |
| 95.  |                                        | —Coomaraswamy    |
| 96.  | Tribal Art of Middle India             | Ø                |
| 97.  | Tree and Serpent Worship               | -Ferguson        |
| 98.  | History of Art in Primitive            | —Perrot          |
|      | Greece                                 |                  |
| 99.  | Prehistoric Relics in Rock             | —Datta           |
|      | Paintings                              |                  |
|      |                                        |                  |

71.

Radha Tantra

Omens and Superstitions of S. —Thurston Edgar India -Lang Andrew Magic and Re¹igion 45.-Summers, Geography Wichchcraft 46. Montague -Hopkin, 47.Legends of India Washburn —Spence, Lewis 48. Outline of Mythology Serpent Worship and Other -Wake, C. 49.Essays with a Chapter on Tote--Staniland mism —Philnot, J. H. 50. Sacred Tree —Frazer, J. G. 51. Myths of the Origin of Fire 52. Religions and Hindu Cults of -MacMunn, George India 53. Vedic Gods: as Figures of Bio —Rele, V.G. 40gy —Bose M. M. 51. Sahajiya Cult Gorakhnath and the Kanphata 55. Briggs: George Weston Yogis -Assam Distt. ~56· Naga Hills and Manipur Gazzetteer. 57.History of of Aesthetics —Bous unquet 58. History of Literary Criticism in the Renaissance 59. "History of Prostitution in India 60. History of Sanstkrit Literature 61.History of Sans. Litrature 62.Bhamah: Kavyalankars 93. Asianic elements in G. K. civilization Index to Proper Names to Valmika 64. $c_5$ . Thought and Reality 66.Brahmavaivartta Puran 67.Kavya Mimansa -Raj Shehher 68- Karpur Manjari -Shri Konow 69. Primitive Man as Philosopher 70. Primitive Religion

|   | 72. | Res. into the Nature and Affin | ity              |
|---|-----|--------------------------------|------------------|
|   |     | of Ancient Hindu Myth,         | -Kennedy         |
|   | 73. | Hindu Deities                  |                  |
|   | 74. | Gorhhnath and Mysticiom        | -Mohan Singh     |
|   | 75. | Obscure Religious Cults -      | -Das Gura, S. S. |
|   | 76. | Mythology & Fables of the An-  | •                |
|   |     | cients                         | —Banier, Abb     |
|   | 77. | Mythology of the Aryan Natio   | on —Cox          |
| , | 78. | Evolution of the Dragon        | -Smith, C. H.    |
|   | 79. | View of History, Literture,    | -Ward            |
|   |     | Myth etc. of Hindus            |                  |
| , | 80. | Serpent Worship                | Wake             |
|   | 81. | Religions of India             | -Hopkins         |
|   | 82. | Religions of India             | -Karamkar        |
|   | 83. | Original Sans. Text. (Vols. 4) | Muir             |
|   | 84. | Brahad Devata                  |                  |
|   | 85. | Vedic Mythology -              | -A. A. Macdonell |
|   | 86. | Outlines of India              | -Beams           |
|   | 87. | Philology of Languages of Indi | a                |
|   | 88. | Vedic Metre in Its Historical  |                  |
|   |     | ${f Development}$              | - Arnold         |
|   | 89. | Prakrit Language               |                  |
|   | 90. | Guide to Hindustanee           | 9                |
|   | 91. | Hindi Grammer                  | -Greavs          |
|   | 92. | Grammar of the Eastern Hind    |                  |
|   | 93. | Evolution of Art               | -Haddon          |
| • | 94. | Primitive Art & Crafts         | -Sayce           |
|   | 95. | History of Indian Art          | -Coomaraswamy    |
|   | 96. | Tribal Art of Middle India     | 0                |
|   | 97. |                                | -Ferguson        |
|   | 98. |                                | —Perrot          |
|   |     | Greece                         |                  |
|   | 99. | Prehistoric Relics in Rock     | —Datta           |
|   |     | Paintings                      |                  |
|   |     |                                |                  |